# तैत्तिरीयारगयक

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाचभिर्यजत्राः स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवांसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्ताद्त्यों स्रिरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

### प्रपाठक १ ऋनुवाक १

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाच्चभिर्यजत्राः स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्रवांसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्ताद्ध्यों ग्रिरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ग्रापमापामपः सर्वाः । ग्रस्मादस्मादितोऽमुतः १

म्रग्निर्वायुश्च सूर्यश्च । सह संचस्करिद्धया । वाय्वश्वा रिश्मपतयः । मरीच्यात्मानोऽद्रुहह् । देवीर्भुवनसूवरीः । पुत्रवत्त्वाय मे सुत । महानाम्नीर्महामानाः । महसोमहसः स्वाः । देवीः पर्जन्यसूवरीः । पुत्रवत्त्वाय मे सुत २

त्रपाश्न्युष्णिमपा रक्षः । त्रपाश्न्युष्णिमपा रघम् । त्रपाघामप चावर्त्तम् । त्रप देवीरितो हित । वज्रं देवीरजीतांश्च । भुवनं देवसूवरीः । त्रप्रादित्यानदितिं देवीम् । योनिनोर्ध्वमुदीषत । शिवा नः शंतमा भवन्तु । दिव्या त्र्राप त्र्रोषधयः । सुमृडीका सरस्वति । मा ते व्योम संदृशि ३ त्रमुतः सूतौषधयो द्वे च

### ग्रनुवाक २

स्मृतिः प्रत्यत्तमैतिह्याम् । स्रनुमानश्चतुष्टयम् । एतैरादित्यमगडलम् । सर्वैरेव विधास्यते । सूर्यो मरीचीमादत्ते । सर्वस्माद्भवनादिध । तस्याः पाकविशेषेग । स्मृतं कालविशेषग्गम् । नदीव प्रभवात्का चित् ।

1

#### म्रज्ञयात्स्यन्दते यथा ४

तां नद्योऽभि समायन्ति । सोरुः सती न निवर्तते । एवं नानासमुत्थानाः । कालाः संवत्सरं श्रिताः । त्र्रणुशश्च महशश्च । सर्वे समवयन्त्रि तम् । स तैः सर्वैः समाविष्टः । उरुः सन्न निवर्तते । त्र्रिधि संवत्सरं विद्यात् । तदेव लक्स्णे ४

त्र्रगुभिश्च महद्भिश्च । समारूढः प्रदृश्यते । संवत्सरः प्रत्यचेग नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते । पटरो विक्लिधः पिङ्गः । एतद्वरुगलचगम् । यत्रैतदुपदृश्यते । सहस्रं तत्र नीयते । एकं हि शिरो नामा मुखे । कृत्स्रं तदृतुलचगम् ६

उभयतः सप्तेन्द्रियाणि । जिल्पतं त्वेव दिह्यते । शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य । दिन्नणवामयोः पार्श्वयोः । तस्यैषा भवति । षुक्रं ते ग्रन्यद्यजतं ते ग्रन्यत् । विषुरूपे ग्रहनी घौरिवासि । विश्वा हि माया ग्रविस स्वधावः । भद्रा ते पूषिन्निह रातिरस्त्विति । नात्र भुववम् । न पूषा । न पशवः । नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यन्नेण प्रियतमं विद्यात् । एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमं रूपम् । योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति । इदं पुगयं कुरुष्वेति । तमाहरं दद्यात् ७ यथा लन्नण त्रृतुलन्नणं भुवनं सप्त च

#### ग्रनुवाक ३

साकंजानां सप्तथमाहुरेकजम् । षडुद्यमा ऋषयो देवजा इति । तेषामिष्टानि विहितानि धामशः । स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः । को नु मर्या ऋमिथितः । सखा सखायमब्रवीत् । जहाको ऋस्मदीषते । यस्तित्याज सखिविदं सखायम् । न तस्य वाच्यपि भोगो ऋस्ति । यदीं शृणोत्यलकं शृणोति ५

न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति । ऋतुर्ऋतुना नुद्यमानः । विननादाभिधावः । षष्टिश्च त्रिंशका वल्गाः । शुक्लकृष्णौ च षष्टिकौ । सारागवस्त्रैर्जरदज्ञः । वसन्तो वसुभिः सह । संवत्सरस्य सवितुः । प्रैषकृत्प्रथमः स्मृतः अमूनादयतेत्यन्यान् ६

म्रमूंश्च परिरत्ततः । एता वाचः प्रयुज्यन्ते । यत्रैतदुपदृश्यते । एतदेव

2

विजानीयात् । प्रमाणं कालपर्यये । विशेषणं तु वद्यामः । ऋतूनां तिन्नबोधत । शुक्लवासा रुद्रगणः । ग्रीष्मेणावर्तते सह । निजहन्पृथिवीं सर्वाम् १०

ज्योतिषाऽप्रतिरूयेन सः । विश्वरूपाणि वासांसि । स्रादित्यानां निबोधत । संवत्सरीणं कर्मफलम् । वर्षाभिर्ददतां सह । स्रदुःखो दुःखचचुरिव । तद्या पीत इव दृश्यते । शीतेनाव्यथ्यित्रव । रुरुदच्च इव दृश्यते । ह्लादयते ज्वलतश्चेव । शाम्यतश्चास्य चचुषी । व्या वै प्रजा भ्रंश्यन्ते । संवत्सरात्ता भ्रंश्यन्ते । याः प्रति तिष्ठन्ति । संवत्सरे ताः प्रति तिष्ठन्ति । वर्षाभ्य इत्यर्थः ११ शृगोत्यन्यान्सर्वामेव षट्च

# ग्रनुवाक ४

म्रिचिदुःखोत्थितस्यैव । विप्रसन्ने कनीनिके । म्राङ्के चाद्गगं नास्ति । ऋभूगां तिन्नबोधत । कनकाभानि वासांसि । म्रहतानि निबोधत । म्रन्नमश्नीत मृज्मीत । म्रहं वो जीवनप्रदः । एता वाचः प्रयुज्यन्ते । शरद्यत्रोपदृश्यते १२

ग्रभिधून्वन्तोऽभिघ्नन्त इव । वातवन्तो मरुद्गगाः । ग्रमुतो जेतुमिषुमुखमिव । संनद्धाः सह ददृशो ह । ग्रपध्वस्तैर्वस्तिवर्गैरिव । विशिखासः कपर्दिनः । ग्रक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य । क्रुद्धस्येव लोहिगी । हेमतश्चनूषी विद्यात् । ग्रम्वग्योः न्निपगोरिव १३

दुर्भिक्सं देवलोकेषु । मनूनमुदकं गृहे । एता वाचः प्रवदन्तीः । वैद्युतो यान्ति शैशिरीः । त स्रग्निः पवमाना स्रन्वैत्तत । इह जीविकामपरिपश्यन् । तस्यैषा भवति । इहेह वः स्वतपसः । मरुतः सूर्यत्वचः । शर्म सप्रथा स्रावृणे १४

दृश्यत इवावृगे ग्रनुवाक ४ ग्रातितामाणि वासांसि । ग्रिष्टि विज्ञशतिष्ठि च । विश्वे देवा विप्रहरन्ति । ग्रिप्रिजिह्ना ग्रसश्चत् । नैव देवो न मर्त्यः । न राजा वरुगो विभुः । नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः । मातृक्कञ्चन विद्यते । दिव्यस्यैका धनुरार्बिः । पृथिव्यामपरा श्रिता १५

तस्येन्द्रो विम्ररूपेण । धनुर्ज्यामिच्छिनत्स्वयम् । तिदन्द्रधनुरित्यज्यम् । ग्रिश्रवर्णेषु चत्तते । एतदेव शंयोर्बार्हस्पत्यस्य । एतद्रुद्रस्य धनुः । रुद्रस्य त्वेव धनुरार्तिः । शिर उत्पिपेष । स प्रवर्ग्योऽभवत् । तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन यजते । रुद्रस्य स शिरः प्रतिदधाति । नैनं रुद्र ग्रारुको भवति । य एवं वेद १६

श्रिता यजते त्रीणि च ग्रनुवाक ६ ग्रत्यूर्ध्वाचोऽतिरश्चात् । शिशिरः प्रदृश्यते । नैव रूपं न वासांसि । न चचुः प्रतिदृश्यते । ग्रन्योन्यं तु न हिंस्रातः । सतस्तद्देवलच्चणम् । लोहितोऽन्दिण शार शीर्ष्णिः । सूर्यस्योदयनं प्रति । त्वं करोषि न्यञ्जलिकाम् । त्वं करोषि निजानुकाम् १७

निजानुका में न्यञ्जलिका । ग्रमी वाचमुपासतामिति । तस्मै सर्व ऋतवो नमन्ते । मर्यादाकरत्वात्प्र पुरोधाम् । ब्राह्मग् ग्राप्नोति । य एवं वेद । स खलु संवत्सर एतैः सेनानीभिः सह । इन्द्राय सर्वान्कामानभिवहति । स द्रप्सः । तस्यैषा भवति १८

चव द्रप्सो ग्रंशुमतीमतिष्ठत् । इयानः कृष्णो दशिभः सहस्रैः । ग्रावर्तमिन्द्रः शच्या धमन्तम् । उप स्नुहि तं नृमणामथ द्रामिति । चेतयैवेन्द्रः सलावृक्या सह । ग्रसुरान्परिवृश्चति । पृथिव्यंशुमती । तामन्ववस्थितः संवत्सरो दिवं च । नैवंविदुषाचार्यान्तेवासिनौ । ग्रन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् । यो द्रुह्यति । भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात् । इत्यृतुमगडलानि । सूर्यमगडलान्याख्यायिकाः । ग्रत ऊर्ध्वं सनिर्वचनाः १६ निजानुकां भवति द्रुह्यातां पञ्च च

#### ग्रनुवाक ७

Remainder of first prapāṭhaka and prapāṭhakas two and three as well as prapāṭhakas 6 through 10 are still under preparation and are not yet included.

#### प्रपाठक ४

### प्रवर्ग्यमन्त्राः

#### म्रनुवाक १

नमो वाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्धो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषीन्मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्परादाम् १ वैश्वदेवीं वाचमुद्यासँ शिवामदस्तां जुष्टां देवेभ्यः २ शर्म मे द्यौः शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्मप्रजापती ३ भूतं विद्य्ये भुवनं विद्य्ये तेजो विद्य्ये यशो विद्य्ये तपो विद्य्ये ब्रह्म विद्य्ये सत्यं विद्य्ये ४ तस्मा ऋहमिदमुपस्तरण-मुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासम् ५ प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं प्राणापानौ मा मा हासिष्टम् ६ मधु मनिष्ये मधु जिन्छ्ये मधु विद्य्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासँ शुश्रूषेरायां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा स्रवन्तु शोभायै पितरोऽनु मदन्तु ७

ॐ शान्तिः शान्तिः प्रान्तिः ५

#### स्रनुवाक २

युञ्जते मन उत युञ्जते धियः । विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इत् । मही देवस्य सिवतुः परिष्टुतिः १ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवे । ग्रिश्वनोर्बाहुभ्याम् । पूष्णो हस्ताभ्यामा ददे २ ग्रिभ्रिरिस नारिरिस । ग्रध्वरकृद्देवेभ्यः ३ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते । देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मरुतः सुदानवः । इन्द्र प्राशूर्भवा सचा ४ प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः । प्र देव्येतु सूनृता । ग्रच्छा वीरं नर्यं पङ्किराधसं । देवा यज्ञं नयन्तु नः ४ देवी द्यावापृथिवी ग्रनु मे मँसाथाम् ६ त्रृध्यासमद्य । मखस्य शिरः ७ मखाय त्वा । मखस्य त्वा शीर्ष्णो ६ इयत्यग्र ग्रासीः ६ त्रृध्यासमद्य । मखस्य श्रिरः । मखाय त्वा । मखस्य त्वा शीर्ष्णो १० देवीर्वम्रीरस्य भूतस्य प्रथमजा त्रृतावरीः ११ त्रृध्यासमद्य । मखस्य श्रिरः । मखाय त्वा । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्रासमद्य । मखस्य श्रिरः । मखाय त्वा । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्राजा ग्रसि प्रजापते रेतः । ग्रुध्यासमद्य । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्रजा ग्रसि प्रजापते रेतः । ग्रुध्यासमद्य । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्रजा ग्रसि प्रजापते रेतः । ग्रुध्यासमद्य । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्रजा ग्रसि प्रजापते रेतः । ग्रुध्यासमद्य । मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखस्य त्वा शीर्ष्णे १३ ग्रिप्रजा ग्रसि प्रजापते रेतः । ग्रुध्यासमद्य । मखस्य त्वा शीर्षे ।

१४ स्रायुर्धेहि प्राणं धेहि । स्रपानं धेहि व्यानं धेहि । चनुर्धेहि श्रोत्रं धेहि । मनो धेहि वाचं धेहि । स्रात्मानं धेहि प्रतिष्ठां धेहि । मां धेहि मिय धेहि १४ मधु त्वा मधुला करोतु १६ मखस्य शिरोऽसि १७ यज्ञस्य पदे स्थः । गायत्रेण त्वा छन्दसा करोमि । त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा करोमि । जागतेन त्वा छन्दसा करोमि । मखस्य रास्नासि । स्रदितिस्ते बिलं गृह्णातु । पाङ्केन छन्दसा । सूर्यस्य हरसा श्राय । मखोऽसि । पते शिरः स्नृताव-रिर्त्रृध्यासमद्य मखस्य शिरः शिरः शिरोऽसि नव च । इयति देवीरिन्द्रस्यौ जोऽस्यग्निजा स्रस्यायुर्धेहि प्राणं पञ्च

#### ग्रनुवाक ३

#### ग्रनुवाक ४

ब्रह्मन्प्रवर्ग्येण प्र चरिष्यामः । होतर्घर्ममिभ ष्टुहि । स्रग्नीद्रौहिणौ पुरोडाशाविध श्रय । प्रतिप्रस्थातिव हर । प्रस्तोतः सामानि गाय १यजुर्युक्तं सामिभराक्तखं त्वा । विश्वेर्देवैरनुमतं मरुद्धः । दिन्नणाभिः प्रततं पारियष्णुम् । स्तुभो वहन्तु सुमनस्यमानम् । स नो रुचं धेह्यहणीयमानः । भूर्भुवः सुवः । स्रोमिन्द्रवन्तः प्र चरत २ स्रहणीयमानो द्वे च

### **अनुवाक** ४

ब्रह्मन्प्र चरिष्यामः । होतर्घर्ममभि ष्टहि १यमाय त्वा मखाय त्वा । सूर्यस्य हरसे त्वा २प्रागाय स्वाहा व्यानाय स्वाहापानाय स्वाहा । चत्तुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा । मनसे स्वाहा वाचे सरस्वत्यै स्वाहा । दत्ताय स्वाहा क्रतवे स्वाहा । स्रोजसे स्वाहा बलाय स्वाहा ३देवस्त्वा सविता मध्वानक्त् ४ पृथिवीं तपसस्त्रायस्व ५ ग्रर्चिरसि शोचिरसि ज्योतिरसि तपोऽसि ६ सँ सीदस्व महाँ ग्रसि । शोचस्व देववीतमः । वि धूममग्ने ग्ररुषं मियेध्य । सृज प्रशस्तदर्शतम् ७ ग्रञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्राः । वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठः । त्रा घर्मो त्रिमित्यन्नसादीत् ५ त्रानाधृष्या इन्द्रस्याधिपत्ये । प्रजां मे दाः । सुषदा पश्चात् । देवस्य सवितुराधिपत्ये । प्रार्णं मे दाः । स्राश्रुतिरुत्तरतः । मित्रावरुगयोराधिपत्ये । श्रोत्रं मे दाः । विधृतिरुपरिष्टात् । बृहस्पतेराधिपत्ये । ब्रह्म मे दाः चत्त्रं मे दाः । । तेजो मे धा। वर्चो मे धाः । यशो मे धास्तपो मे धाः । मनो मे धाः ६ मनोरश्वासि भूरिपुत्रा । विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यः पाहि । सूपसदा मे भूया मा मा हिँसीः १० तपो ष्वग्ने स्रन्तराँ स्रमित्रान् । तपा शँसमररुषः परस्य । तपा वसो चिकितानो ग्रचित्तान् । वि ते तिष्ठन्तामजरा ग्रयासः ११ चितः स्थ परिचितः । स्वाहा मरुद्धिः परि श्रयस्व १२ मा ग्रसि । प्रमा ग्रसि प्रतिमा ग्रसि । संमा ग्रसि । विमा ग्रसि । उन्मा ग्रसि म्रन्तरिच्चस्यान्तर्धिरसि १३ दिवं तपसस्त्रायस्व १४म्राभिगीभिर्यदतो न ऊनम् भूयिष्ठभाजो ग्रध ते स्याम १५ शुक्रं ते ग्रन्यद्यजतं ते ग्रन्यत् । विषुरूपे ग्रहनी द्यौरिवासि । विश्वा हि माया ग्रवसि स्वधावः । भद्रा ते पूषिन्नह रातिरस्तु १६ ग्रर्हन्बिभर्षि सायकानि धन्व । ग्रर्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् । ग्रर्हिन्दं दयसे विश्वमब्भुवम् । न वा ग्रोजीयो रुद्र त्वदस्ति १७ गायत्रमसि । त्रैष्टभमसि । जागतमसि १८ मधु मधु मधु । स्रनक्त्वसादीदुत्तरतः पाहि प्रतिमा ग्रसि यजतं ते ग्रन्यज् जागतमस्येकं च १६

### ग्रनुवाक ६

दश प्राचीर्दश भासि दिच्या । दश प्रतीचीर्दश भास्युदीचीः । दशोर्ध्वा

भासि सुमनस्यमानः । स नो रुचं धेह्यह्णीयमानः १ स्रिप्ताष्ट्रं व्या वसुभिः पुरस्ताद्रोचयतु गायत्रेण छन्दसा । स मा रुचितो रोचय २ इन्द्रस्त्वा रुद्रैर्दाच- णतो रोचयतु त्रैष्टुभेन छन्दसा । स मा रुचितो रोचय । वरुणस्त्वादित्यैः पश्चाद्रोचयतु जागतेन छन्दसा । स मा रुचितो रोचय । द्युतानस्त्वा मारुतो मरुद्धिरुत्तरतो रोचयनानुष्टुभेन छन्दसा । स मा रुचितो रोचय । बृहस्पति- स्त्वा विश्वेर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयतु पाङ्केन छन्दसा । स मा रुचितो रोचय ३ रोचितस्त्वं देव घर्म देवेष्वसि । रोचिषीयाहं मनुष्येषु ४ सम्राड्घर्म रुचित- स्त्वं देवेष्वायुष्माँ स्तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यसि । रुचितोऽहं मनुष्येष्वायु- ष्माँ स्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भूयासम् ५ रुगिस । रुचं मिय धेहि । मिय रुक् ६ दश पुरस्ताद्रोचसे । दश दिच्णा । दश प्रत्यङ् । दशोदङ् । दशोध्वों भासि सुमनस्यमानः । स नः सम्राडिषमूर्जं धेहि । वाजी वाजिने पवस्व । रोचितो घर्मो रुचीय ७ रोचय धेहि नव च

#### ग्रनुवाक ७

त्र्रपश्यं गोपामनिपद्यमानम् । त्र्रा च परा च पथिभिश्चरन्तम् । स सधीचीः स विषूचीर्वसानः । स्रा वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः १ स्रत्र प्रावीः । मधुमाध्वीभ्यां मध्माध्रचीभ्याम् । स्रन् वां देववीतये २ समग्निरग्निनागत । सं देवेन सवित्रा । सं सूर्येण रोचते ३ स्वाहा समग्रिस्तपसागत । सं देवेन सवित्रा । सं सूर्येगारोचिष्ट ४ धर्ता दिवो विभासि रजसः । पृथिव्या धर्ता । उरोरन्तरिच्चस्य धर्ता । धर्ता देवो देवानाम् । ग्रमर्त्यस्तपोजाः ५ हृदे त्वा मनसे त्वा । दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वमिममध्वरं कृधि । दिवि देवेषु होत्रा यच्छ ६ विश्वासां भुवां पते । विश्वस्य भुवनस्पते । विश्वस्य मनसस्पते । विश्वस्य वचसस्पते । विश्वस्य तपसस्पते । विश्वस्य ब्रह्मग्रस्पते ७ देवश्रुस्त्वं देव घर्म देवान्पाहि ५ तपोजां वाचमस्मे नियच्छ देवायुवम् ६ गर्भो देवानाम् १० पिता मतीनाम् ११ पतिः प्रजानाम् १२ मतिः कवीनाम् १३ सं देवो देवेन सवित्रायतिष्ट । सं सूर्येगारुक्त १४ ग्रायुर्दस्त्वमस्मभ्यं घर्म वर्चोदा ग्रसि १५ पिता नोऽसि पिता नो बोध १६ ग्रायुर्घास्तनूधाः पयोधाः । वर्चोदा वरिवोदा द्रविगोदाः । स्रन्तरिन्नप्र उरोर्वरीयान् । ग्रशीमहि त्वा मा मा हिँसीः १७ त्वमग्ने गृहपतिर्विशामसि । विश्वासां मानुषीगाम् । शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाह्यँहसः । समेद्धारँ शतँ हिमाः । तन्द्राविग्ँ हार्दिवानम् । इहैव रातयः सन्तु १८ त्वष्टीमती ते सपेय । सुरेता रेतो दधाना । वीरं विदेय तव संदृशि । माहँ रायस्पोषेण वि योषम् १६ रोचते सूर्याय त्वा देवायुवं द्रविणोदा दधाना द्वे च

# ग्रनुवाक ८

त्र्यदित्यै रास्नासि २ इड एहि । त्र्यदित एहि । सरस्वत्येहि ३ त्र्रसावेहि । ग्रसावेहि । ग्रसावेहि ४ ग्रदित्या उष्णीषमसि ५ वायुरस्यैडः ६ पूषा त्वोपावसृजतु । स्रश्विभां प्रदापय ७ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूः । येन विश्वा पुष्यसि वार्यणि । यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः । सरस्वति तिमह धातवे कः ८ उस्र घर्में शिंष । उस्र घर्में पाहि । घर्माय शिंष ६ बृहस्पतिस्त्वोप सीदतु १० दानवः स्थ पेरवः । विष्वग्वृतो लोहितेन ११ ग्रिश्विभ्यां पिन्वस्व । सरस्वत्यै पिन्वस्व । पूष्णे पिन्वस्व । बृहस्पतये पिन्वस्व । इन्द्राय पिन्वस्व । इन्द्राय पिन्वस्व १२ गायत्रोऽसि । त्रैष्टभोऽसि । जागतमसि १३ सहोर्जो भागेनोप मेहि १४ इन्द्राश्विना मधुनः सारघस्य । घर्मं पात वसवो यजता वट् १५ स्वाहा त्वा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये जुहोमि १६ मधु हविरसि १७ सूर्यस्य तपस्तप द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परि गृह्णामि १६ स्रन्तरिचेग त्वोप यच्छामि २० देवानां त्वा पितृगामनुमतो भर्तुं शकेयम् २१ तेजोऽसि । तेजोऽनुप्रेहि । दिविस्पृङ्गा मा हिँसीः । ग्रन्तरिचस्पृङ्गा मा हिँसीः । पृथिविस्पृङ्गा मा हिँसीः । सुवरिस सुवर्मे यच्छ । दिवं यच्छ दिवो मा पाहि २२ एहि पाहि पिन्वस्व गृह्णामि नव च

# ग्रनुवाक ६

समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा । सिलिलाय त्वा वाताय स्वाहा । ग्रमाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । ग्रप्रतिधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । ग्रवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । दुवस्वते त्वा वाताय स्वाहा । शिमिद्रते त्वा वाताय स्वाहा । शिमिद्रते त्वा वाताय स्वाहा । ग्रग्नये त्वा वसुमते स्वाहा । सोमाय त्वा रुद्रवते स्वाहा । वरुणाय त्वादित्यवते स्वाहा । बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा । सिवित्रे त्वर्भुमते विभुमते प्रभुमते वाजवते स्वाहा । यमाय त्वाङिरस्वते

[Taittiriya]

पितृमते स्वाहा १ विश्वा स्राशा दिज्ञग्यसत् २ विश्वान्देवानयाडिह ३ स्वाहाकृतस्य घर्मस्य । मधोः पिबतमिश्वना । स्वाहाग्रये यिज्ञयाय । शं यजुिर्भः ४ स्रिश्वना घर्मं पातं हार्दिवानम् । स्रहर्दिवाभिरूतिभिः । स्रनु वां द्यावापृथिवी मँसाताम् । स्वाहेन्द्राय ४ स्वाहेन्द्रा वट् ६ घर्ममपा-तमिश्वना हार्दिवानम् । स्रहर्दिवाभिरूतिभिः । स्रनु वां द्यावापृथिवी स्रमँसाताम् । तं प्राव्यं यथावट् । नमो दिवे । नमः पृथिव्ये । दिवि धा इमं यज्ञम् । यज्ञमिमं दिवि धाः । दिवं गच्छ । स्रन्तरिकं गच्छ । पृथिवीं गच्छ । पञ्च प्रदिशो गच्छ । देवान्धर्मपान्गच्छ । पित् । स्रृन्धर्मपान्गच्छ । ७ स्रादित्यवते स्वाहा हार्दिवानं पृथिव्या स्रष्टो च

### ग्रनुवाक १०

इषे पीपिहि । ऊर्जे पीपिहि । ब्रह्मरो पीपिहि । चत्राय पीपिहि । स्रद्धाः पीपिहि । स्रोषधीभ्यः पीपिहि । वनस्पतिभ्यः पीपिहि । द्यावापृथिवीभ्यां पीपिहि । स्भूताय पीपिहि । ब्रह्मवर्चसाय पीपिहि । यजमानाय पीपिहि । मह्यं ज्येष्ठायं पीपिहि १ त्विष्ये त्वा । द्युम्नाय त्वा । इन्द्रियाय त्वा भूत्यै त्वा २ धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे । ब्रह्मारिण धारय । ज्ञत्त्रारिण धारय । विशं धारय । नेत्वा वातः स्कन्दयात् ३ ग्रमुष्य त्वा प्रागे सादयामि । त्रमुना सह निरर्थं गच्छ । योऽस्मान्द्वेष्टि । यं च वयं द्विष्मः ४ पूष्णे शरसे स्वाहा । ग्रावेभ्यः स्वाहा । प्रतिरेभ्यः स्वाहा । द्यावापृथिवीभ्याँ स्वाहा । पितृभ्यो घर्मपेभ्यः स्वाहा ५ रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहा ६ ग्रहर्ज्योतिः केतुना जुषताम् । सुज्योतिर्ज्योतिषां स्वाहा । रात्रिर्ज्योतिः केतुना जुषताम् । सुज्योतिज्यीतिषाँ स्वाहा ७ स्रपीपरो माऽह्नो रात्रियै मा पाहि । एषा ते ग्रमे समित् । तया समिध्यस्व । ग्रायुर्मे दाः । वर्चसा माञ्जीः । ग्रपीपरो त्र्यायुर्मे दाः । वर्चसा माञ्जीः **८** त्र्यग्रिज्यीतिज्यीतिरग्निः स्वाहा । सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ६ भूः स्वाहा १० हुतँ हविः । मधु हविः । इन्द्रतमेऽग्रौ । पिता नोऽसि मा मा हिँसीः । ऋश्याम ते देव घर्म । मधुमतो वाजवतः पित्मतः । ग्रङ्गिरस्वतः स्वधाविनः । ग्रशीमहि त्वा मा मा हिँसीः ११ स्वाहा त्वा सूर्यस्य रिष्मिभ्यः । स्वाहा त्वा नन्नत्रेभ्यः १२ ब्रह्मवर्चसाय पीपिहि स्कन्दयाद्भद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहाऽह्नो मा पाह्मग्नौ सप्त

च

### ग्रनुवाक ११

घर्म या ते दिवि शुक् । या गायत्रे छन्दसि । या ब्राह्मर्गे । या हिवधीने । तां त एतेनावयजे स्वाहा १ घर्म या तेऽन्तरिचे शुक् । या त्रैष्टभे छन्दसि । या राजन्ये । याग्रीध्रे । तां त एतेनावयजे स्वाहा । घर्म या ते पृथिव्याँ शुक् । या जागते छन्दसि । या वैश्ये । या सदसि । तां त एतेनावयजे स्वाहा २ त्रमु नोऽद्यानुमतिः । त्र्यनिवदनुमते त्वम् ३ दिवस्त्वा परस्पायाः । ग्रन्तरिच्चस्य तनुवः पाहि । पृथिव्यास्त्वा धर्मगा । वयमनुक्रामाम सुविताय नव्यसे ४ ब्रह्मणस्त्वा परस्पायाः । चत्त्रस्य तनुवः पाहि । विशस्त्वा धर्मगा । वयमनुक्रामाम सुविताय नव्यसे ५ प्रागस्य त्वा परस्पायै । चत्तुषस्तनुवः पाहि । श्रोत्रस्य त्वा धर्मगा । वयमनुक्रामाम सुविताय नव्यसे ६ वल्गुरसि शंयुधायाः । शिषुर्जनधायाः ७ शं च विच परि च विच ८ चतुःस्रिक्तर्नाभिर्त्रातस्य १ सदो विश्वायुः शर्म सप्रथाः १० स्रप द्वेषो स्रप ह्नरः । स्रन्यद्वतस्य सिश्चम ११ घर्मैतत्तेऽन्नमेतत्पुरीषम् । तेन वर्धस्व चा च प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयम् । स्रा च प्यासिषीमहि १२ रन्तिर्नामासि दिव्यो गन्धर्वः । तस्य ते पद्वद्धविर्धानम् । त्रप्रीप्रध्यज्ञः । रुद्रोऽधिपतिः १३ समहमायुषा । सं प्राणेन । सं वर्चसा । सं पयसा । सं गौपत्येन । सँ रायस्पोषेग १४ व्यसौ । योऽस्मान्द्वेष्टि । यं च वयं द्विष्मः १५ ग्रचिक्रदद्वषा हरिः । महान्मित्रो न दर्शतः । सँ सूर्येग रोचते १६ चिदसि समुद्रयोनिः । इन्दुर्दन्नः श्येन ऋतावा । हिररायपन्नः शकुनो बुररायुः । महान्त्सधस्थे ध्रुव ग्रा निषत्तः । नमस्ते ग्रस्तु मा मा हिँसीः १७ विश्वावस्ँ सोमगन्धर्वम् । स्रापो ददृश्षीः । तदृतेना व्यायन् । तदन्ववैत् । इन्द्रो रारहाग ग्रासाम् । परि सूर्यस्य परिधीरंपश्यत् १८ विश्वावसुरभि तन्नो गृगातु । दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्व । धियो हिन्वानो धिय इन्नो ग्रव्यात् १६ सिस्त्रमिवन्दञ्चरणे नदीनाम् । त्रपावृगोद्दरो ग्रश्मवजानाम् । प्रासां गन्धर्वो ग्रमृतानि वोचत् । इन्द्रो दत्तं परि जानादहीनम् २० एतत्त्वं देव घर्म देवो देवानुपागाः २१ इदमहं मनुष्यो मनुष्यान् । सोमपीथानु मेहि । सह प्रजया सह रायस्पोषेग २२ सुमित्रा न त्र्याप त्र्योषधयः सन्तु । दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुः । योऽस्मान्द्वेष्टि । यं च

वयं द्विष्मः २३ उद्वयं तमसस्परि । उदु त्यं चित्रम् २४ इममू षु त्यमस्मभ्यं सिनम् । गायत्रं नवीयाँसम् । स्रग्ने देवेषु प्र वोचः २५ याग्नीध्रे तां त एतेनावयजे स्वाहा धर्मणा शंयुधायाः प्यासिषीमिह पोषेण निषत्तो विद्य सन्त्वष्टौ च

#### ग्रनुवाक १२

महीनां पयोऽसि विहितं देवत्रा १ ज्योतिर्भा ग्रसि वनस्पतीनामोषधीनाँ रसः २ वाजिनं त्वा वाजिनोऽव नयामः । ऊर्ध्वं मनः सुवर्गं ३

### **अनुवाक** १३

ग्रस्कान्द्यौः पृथिवीम् । ग्रस्कानृषभो युवा गाः । स्कन्नेमा विश्वा भुवना । स्कन्नो यज्ञः प्र जनयतु १ ग्रस्कानजिन प्राजिन । ग्रा स्कन्नाज् जायते वृषा । स्कन्नात्प्र जिनषीमिहि २

### स्रनुवाक १४

या पुरस्ताद्विद्युदापतत् । तां त एतेनावयजे स्वाहा । या दिच्चग्रतः । या पश्चात् । योत्तरतः । योपरिष्टाद्विद्युदापतत् । तां त एतेनावयजे स्वाहा १

#### स्रनुवाक १५

प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहाऽपानाय स्वाहाचत्तुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा । मनसे स्वाहा वाचे सरस्वत्यै स्वाहा १

### म्रनुवाक १६

पूष्णे स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा । पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरंधियाय स्वाहा । पूष्णेऽङ्घृग्ये स्वाहा पूष्णे नरुगाय स्वाहा । पूष्णे साकेताय स्वाहा १

### ग्रन्वाक १७

उदस्य शुष्माद्भानुर्नार्त बिभर्ति । भारं पृथिवी न भूम । प्र शुक्रैतु देवी मनीषा । ग्रस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी । ग्रर्चन्त एके महि साम मन्वत । तेन सूर्यमधारयन् । तेन सूर्यमरोचयन् । घर्मः शिरस्तदयमग्निः । पुरीषमसि संप्रियं प्रजया पशुभिर्भुवत् । प्रजापतिस्त्वा सादयतु । तया देवतयाऽङ्गिर-स्वद्भुवा सीद १

### **अनुवाक** १८

यास्त ग्रग्न ग्रार्द्रा योनयो याः कुलायिनीः । ये ते ग्रग्न इन्दवो या उ नाभयः । यास्ते ग्रग्ने तनुव ऊर्जो नाम । ताभिस्त्वमुभयीभिः संविदानः । प्रजाभिरग्ने द्रविशेह सीद । प्रजापतिस्त्वा सादयतु । तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्भुवा सीद १

#### ग्रनुवाक १६

त्रियात्सरोऽसि वैश्वानरोऽसि । संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि । इद्वावत्सरोऽसीदुवत्सरोऽसि । इद्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि । तस्य ते वसन्तः शिरः । ग्रीष्मो दिच्चणः पद्मः । वर्षाः पुच्छम् । शरदुत्तरः पद्मः । हेमन्तो मध्यम् । पूर्वपद्माश्चितयः । त्र्रपरपद्माः पुरीषम् । त्र्रहोरात्राणीष्टकाः । तस्य ते मासाश्चार्धमासाश्च कल्पन्ताम् । त्रृतवस्ते कल्पन्ताम् । संवत्सरस्ते कल्पन्ताम् । त्र्रहोरात्राणि ते कल्पन्ताम् । एति प्रेति वीति समित्युदिति । प्रजापतिस्त्वा सादयतु । तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्भुवः सीद १

#### **ग्र**नुवाक २०

भूर्भुवः सुवः । ऊर्ध्व ऊषु ण ऊतये । ऊर्ध्वो नः पाह्यँहसः १ विधुं दद्राणँ समने बहूनाम् । युवानं सन्तं पिलतो जगार । देवस्य पश्य काव्यं मिहित्वाऽद्या ममार । स द्यः समान २ यदृते चिदिभिश्रिषः । पुरा जर्तृभ्य स्नातृदः । संधाता संधिं मघवा पुरोवसुः । निष्कर्ता विह्नुतं पुनः ३ पुनरूर्जा सह रय्या ४ मा नो घर्म व्यथितो विव्यथो नः । मा नः परमधरं मा रजो नैः । मो ष्वस्माँस्तमस्यन्तरा धाः । मा रुद्रियासो स्नभिगुर्वृधानः ४ मा नः क्रतुभिर्हीडितेभिरस्मान् । द्विषा सुनीते मा परा दाः । मा नो रुद्रो निर्मृतिर्मा नो स्नस्ता । मा द्यावापृथिवी हीडिषाताम् ६ उप नो मित्रावरुणाविहावतम् । स्नन्वादीध्याथामिह नः सखाया । स्नादित्यानां प्रसित्तिर्हेतिः । उग्रा शतापाष्ठा घ विषा परि गो वृग्यक्तु ७ इमं मे वरुण तत्त्वा यामि त्वं नो स्नग्ने स त्वं नो स्नग्ने स्वयाहीडिषाताँ सुपर्णाः

भूर्भुवः सुवः । मिय त्यिदिन्द्रियं महत् । मिय दत्तो मिय क्रतुः । मिय धायि सुवीर्यम् । त्रिशुग्धर्मो वि भातु मे । स्राकृत्या मनसा सह । विराजा ज्योतिषा सह । यज्ञेन पयसा सह । ब्रह्मणा तेजसा सह । त्तत्त्रेण यशसा सह । सत्येन तपसा सह । तस्य दोहमशीमिह । तस्य सुम्नमशीमिह । तस्य भन्नमशीमिह । तस्य त इन्द्रेण पीतस्य मधुमतः । उपहूतस्योपहूतो भन्नयामि १

### ग्रनुवाक २२

यास्ते त्रम्ने घोरास्तनुवः । चुञ्च तृष्णा च । त्रस्तुक्चानाहुतिश्च । त्रशनया च पिपासा च । सेदिश्चामतिश्च । एतास्ते त्रम्ने घोरास्तनुवः । ताभिरमुं गच्छ । यो स्मान्द्रेष्टि । यं च वयं द्विष्मः १

### म्रनुवाक २३

स्त्रिक्च स्त्रीहितिश्च स्त्रिहितिश्च । उष्णा च शीता च । उग्रा च भीमा च । सदाम्नी सेदिरिनरा । एतास्ते त्र्राग्ने घोरास्तनुवः । ताभिरमुं गच्छ । योऽस्मान्द्वेष्टि । यं च वयं द्विष्मः १

#### ग्रन्वाक २४

धुनिश्च ध्वान्तश्च ध्वनश्च ध्वनयँश्च । निलिम्पश्च विलिम्पश्च विद्यिपः १

## ग्रनुवाक २४

उग्रश्च धुनिश्च ध्वान्तश्च ध्वनश्च ध्वनयँश्च । सहसह्राँश्च सहमानश्च सहस्वाँश्च सहीयाँश्च । एत्य प्रेत्य विचिपः १

### म्रनुवाक २६

ग्रहोरात्रे त्वोदीरयताम् । ग्रर्धमासास्त्वोदीं जयन्तु । मासास्त्वा श्रपयन्तु । ग्रातवस्त्वा पचन्तु । संवत्सरस्त्वा हन्त्वसी १

#### म्रन्वाक २७

खट्फट्जिहि । छिन्धी भिन्धी हन्धी कट् । इति वाचः क्रूराणि १

वि गा इन्द्र विचरन्त्स्पाशयस्व । स्वपन्त इन्द्र पशुमन्तमिच्छा । वज्रेणामुं बोधय दुर्विदत्रम् । स्वपतोऽस्य प्रहर भोजनेभ्यः १ ग्रुग्ने ग्रुग्निना सं वदस्व । मृत्यो मृत्युना सं वदस्व । नमस्ते ग्रुस्तु भगवः २ सकृत्ते ग्रुग्ने नमः । द्विस्ते नमः । त्रिस्ते नमः । चतुस्ते नमः । पञ्चकृत्वस्ते नमःदशकृत्वस्ते नमः। शतकृत्वस्ते नमः । ग्रुग्तस्ति नमः। ग्रुपरिमितकृत्वस्ते नमः। नमस्ते ग्रुस्तु मा मा हिँसीः ३

#### ग्रनुवाक २६

म्रसृङ्गुको रुधिरेगाव्यक्त । यमस्य दूतः श्वपाद्धि धावसि । गृध्रः सुपर्गः कुग्गपं नि षेवसे । यमस्य दूतः प्रहितो भवस्य चोभयोः १

#### **अनुवाक** ३०

यदेतृहकसो भूत्वा । वाग्देव्यभिरायसि । द्विषन्तं मेऽभिराय । तं मृत्यो मृत्यवे नय । स ग्रार्त्यार्तिमार्च्छतु १

#### स्रनुवाक ३१

यदीषितो यदि वा स्वकामी । भयेडको वदित वाचमेताम् । तामिन्द्राग्नी ब्रह्मणा संविदानौ । शिवामस्मभ्यं कृणुतं गृहेषु १

### ग्रनुवाक ३२

दीर्घमुखि दुईग्रु । मा स्म दिच्चिगतो वदः । यदि दिच्चिगतो वदाद्द्रिषन्तं मेऽवबाधासै १

#### **ग्र**नुवाक ३३

इत्थादुलूक ग्रापप्तत् । हिररयाचो ग्रयोमुखः । रचसां दूत ग्रागतः । तमितो नाशयाग्ने १

#### **अनुवाक** ३४

यदेतद्भतान्यन्वाविश्य । दैवीं वाचं वदिस । द्विषतो नः परावद । तान्मृत्यो मृत्यवे नय । त स्रार्त्यार्तिमार्च्छन्तु । स्रिप्रनाग्निः सं वदताम् १

प्रसार्य सक्थ्यो पतिस । सञ्यमि निपेपि च । मेह कस्य चनाममत् १

### म्रनुवाक ३६

स्रित्रणा त्वा क्रिमे हिन्म । करावेन जमदिनना । विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः । क्रिमीणाँ राजा । स्रप्येषाँ स्थपितर्हतः । स्रथो माताथो पिता । स्रथो स्थूरा स्रथो चुद्राः । स्रथो कृष्णा स्रथो श्वेताः । स्रथो स्रातिका हताः । श्वेताभिः सह सर्वे हताः १

#### ग्रनुवाक ३७

ग्राहरावद्य । शृतस्य हिवषो यथा । तत्सत्यम् । यदमुं यमस्य जम्भयोः । ग्रादधामि तथा हि तत् । खण्फरण्म्रसि १

#### ग्रनुवाक ३८

ब्रह्मणा त्वा शपामि । ब्रह्मणस्त्वा शपथेन शपामि । घोरेण त्वा भृगूणां चत्तुषा प्रेत्ते । रौद्रेण त्वाङिरसां मनसा ध्यायामि । स्रघस्य त्वा धारया विध्यामि । स्रधरो मत्पद्यस्वासौ १

#### ग्रनुवाक ३६

उत्तुद शिमिजावरि । तल्पेजे तल्प उत्तुद । गिरीँरनु प्र वेशय । मरीचीरुप सं नुद । यावदितः पुरस्तादुदयाति सूर्यः । तावदितोऽमुं नाशय । योऽस्मान्द्वेष्टि । यं च वयं द्विष्मः १

### ग्रन्वाक ४०

भूर्भुवः सुवो भूर्भुवः सुवो भूर्भुवः सुवः । भुवोऽद्धायि भुवोऽद्धायि भुवोऽद्धायि । नृम्णायि नृम्णं नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि नृम्णायि निधाय्योऽवायि । ए ग्रस्मे ग्रस्मे । सुवर्न ज्योतीः १

#### **ग्र**नुवाक ४१

पृथिवी समित् । तामग्निः समिन्धे । साऽग्निँ समिन्धे । तामहँ समिन्धे । सा मा समिद्धा । स्रायुषा तेजसा । वर्चसा श्रिया । यशसा ब्रह्मवर्चसेन

। ग्रन्नाद्येन समिन्ताँ स्वाहा १ ग्रन्तरिज्ञँ समित् । तां वायुः समिन्धे । सा वायुँ सिमन्धे । तामहँ सिमन्धे । सा मा सिमद्धा । ग्रायुषा तेजसा । वर्चसा श्रिया । यशसा ब्रह्मवर्चसेन । स्रन्नाद्येन सिमन्ताँ स्वाहा २ द्यौः समित् । तामादित्यः समिन्धे । सादित्यं समिन्धे । तामहं समिन्धे । सामा समिद्धा । ग्रायुषा तेजसा । वर्चसा श्रिया । यशसा ब्रह्मवर्चसेन । स्रव्नाद्येन समिन्ताँ स्वाहा ३ प्राजापत्या मे समिदसि सपत्नचयणी । भ्रातृव्यहा मेऽसि स्वाहा ४ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि । तच्छकेयं तन्मे । तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् ५ द्यौः समित् । तामादित्यः समिन्धे । सादित्यं सिमन्धे । तामहं सिमन्धे । सा मा सिमद्धा । त्रायुषा तेजसा । वर्चसा श्रियायशसा ब्रह्मवर्चसेन । स्रन्नाद्येन सिमन्ताँ स्वाहा । स्रन्तरिचँ समित् । तां वायुः समिन्धेसा वायुँ समिन्धे । तामहँ समिन्धे । सा मा त्रुन्नाद्येन सिमन्ताँ स्वाहा । पृथिवी सिमत् । तामग्निः सिमन्धे । साऽग्निँ सिमन्धे । तामहँ सिमन्धे । सा मा सिमद्धा । स्रायुषा तेजसा । वर्चसा श्रिया । यशसा ब्रह्मवर्चसेन । स्रन्नाद्येन सिमन्ताँ स्वाहा । प्राजापत्या मे समिदसि सपत्नचयणी । भ्रातृव्यहा मेऽसि स्वाहा । स्रादित्य व्रतपते व्रतमचारिषम् । तदशकं तन्मेऽराधि । वायो व्रतपतेऽग्ने व्रतपते । व्रतानां व्रतपते व्रतमचारिषम् । तदशकं तन्मेऽराधि ६ समित्समिन्धे व्रतं चरिष्यामि तेजसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेनाष्ट्री च

### **ग्र**नुवाक ४२

शं नो वातः पवतां मातिरश्वा शं नस्तपतु सूर्यः । ग्रहानि शं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रति धीयताम् १ शमुषा नो व्यच्छतु । शमादित्य उदेतु नः । शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वित । मा ते व्योम संदृशि २ इडायै वास्त्विस वास्तुमद्वास्तुमन्तो भूयास्म मा वास्तोश्छित्स्म ह्यवास्तुः स भूयाद्योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ३ प्रतिष्ठाऽसि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्म मा प्रतिष्ठायाश्छित्स्म ह्यप्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ४ ग्रा वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ५ द्विवमौ वातौ वात ग्रा सिन्धोरा परावतः । दत्तं मे ग्रन्य ग्रावातु पराऽन्यो वातु यद्रपः ६

यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः । ततो नो देहि जीवसे ततो नो धेहि भेषजम् । ततो नो मह स्रा वह ७ वात स्रा वातु भेषजं शंभूर्मयोभूर्नो हृदे । प्र ग त्रायूंषि तारिषत् ५ इन्द्रस्य गृहोऽसि तं त्वा प्रपद्ये सगुः साश्वः । सह यन्मे ग्रस्ति तेन ६ भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येऽनार्तां देवतां प्रपद्येऽश्मानमाखणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ग्रों प्रपद्ये १० ग्रन्तरित्तं म उर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्च यया वातः स्वस्त्या स्वस्ति मां तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि ११ प्रागापानौ मृत्योर्मा पातं प्राणापानौ मा मा हासिष्टम् १२ मिय मेधां मिय प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मिय मेधां मिय प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मिय मेधां मिय प्रजां मिय सूर्यो भ्राजो दधात् १३ द्यभिरक्तभः परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः १४ कया नश्चित्र म्राभुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता १५ कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु १६ ग्रभी षु गः सखीनाम-विता जरितृत्रमृगाम् । शतं भवास्यतिभिः १७ वयः सुपर्गा उपसेदुरिन्द्रं प्रि-यमेधा त्रुषयो नाधमानाः । त्रुप ध्वान्तमूर्ण्हि पूर्धि च बुर्म्मुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान् १८ शं नो देवीरभिष्टय ग्रापो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः १६ ईशाना वार्याणां चयन्तीश्चर्षणीनाम् । स्रपो याचामि भेषजम् २० सुमित्रा न स्राप स्रोषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्यो स्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः २१ त्र्यापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रगाय चत्तसे २२ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः २३ तस्मा ग्ररङ्गमाम वो यस्य चयाय जिन्वथ । स्रापो जनयथा च नः २४ पृथिवी शान्ता सामिना शान्ता सा मे शान्ता श्चं शमयतु २५ ग्रन्तरिचं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तं शुचं शमयतु २६ द्यौः शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचं शमयत् २७ पृथिवी शान्तिरन्तरिचं शान्तिद्यीः शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशाः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्ने चत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्नह्म शान्तिर्ब्नाह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे स्रस्तु शान्तिः २८ तयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिङ् करोमि शान्तिमें स्रस्तु शान्तिः २६ एह श्रीश्च हीश धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यां धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तमनूत्तिष्ठन्तु मा माँ श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चेतानि मा मा हासिषुः ३० उदायुषा स्वायुषोदोषधीनाँ रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृताँ ग्रनु ३१ तच्च चुर्देविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतं शृणवाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतं ग्रजीताः स्याम शरदः शतं ज्योक्च सूर्यं दृशे ३२ य उदगान्महतोऽर्णवाद्विभ्राजमानः सिर्रस्य मध्यात्स मा वृषभो लोहिताचः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ३३ ब्रह्मणः श्चोतन्यसि ब्रह्मण ग्राणी स्थो ब्रह्मण ग्रावपनमिस धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा मही धारितमेनेन महदन्तरिच्चं दिग्नोवं दाधार पृथिवीं सदेवां यदहं वेद तदहं धारयाणि मा मद्वेदोऽधि वि स्त्रसत् ३४ मेधामनीषे माविशताँसमीची भूतस्य भव्यस्यावरुद्धचै सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि ३५ ग्राभिर्गीर्भर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः । यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो ग्रध ते स्याम ३६ ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो मा हासीत् । ग्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३७ परावतो दधातु बद्धाञ् जिन्वथ दृशे सप्त च

#### प्रपाठक ५

#### प्रवर्ग्यब्राह्मग

हरिः स्रों । शंनः तन्नो मा हासीत् । स्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

## ग्रनुवाक १

देवा वै सत्रमासत । ऋद्भिपरिमितं यशस्कामाः । तेऽब्रुवन् । यन्नः प्रथमं यश ऋच्छात् । सर्वेषां नस्तत्सहासदिति । तेषां कुरु चेत्रं वेदिरासीत् । तस्यै खागडवो दिचणार्ध स्रासीत् । तूर्घमुत्तरार्धः । परीगज् जघनार्धः । मरव उत्करः १ तेषां मखं वैष्णवं याश ग्रार्च्छत् । तन्नचकामयत तेनापाक्रामत् । तं देवा ग्रन्वायन् । यशो वरुरुत्समानाः । तस्यान्वागतस्य । सव्याद्धनुरजायत । दिज्ञागिदिषवः । तस्मादिषुधन्वं पुरायजन्म । यज्ञजन्मा हि २ तमेकँ सन्तम् । बहवो नाभ्यधृष्णुवन् । तस्मादेक-मिषुधनिवनम् । बहवोऽनिषुधन्वा नाभि धृष्ण्वन्ति । सोऽस्मयत । एकं मा सन्तं बहवो नाभ्यधर्षिषुरिति । तस्य सिष्मियागस्य तेजोऽपाक्रामत् । तद्देवा त्रोषधीषु न्यमृजुः । ते श्यामाका त्रभवन् । स्मयाका वै नामैते ३ तत्स्मयाकानाँ स्मयाकत्वम् । तस्मादीचितेनापिगृह्य स्मेतव्यम् । तेजसो धृत्यै । स धनुः प्रतिष्कभ्यातिष्ठत् । ता उपदीका स्रब्रुवन्वरं वृगामहै । ग्रथ व इमं रन्धयाम । यत्र क्व च खनाम । तदपोऽभि तृग्रदामेति । तस्माद्रपदीका यत्र क्व च खनन्ति । तदपोऽभि तृन्दन्ति ४ वारेवृतं ह्यासाम् । तस्य ज्यामप्यादन् । तस्य धनुर्विप्रवमार्गं शिर उदवर्तयत् । तद्द्या-वापृथिवी ग्रनु प्रावर्तत यत्प्रावर्तत । तत्प्रवर्ग्यस्य प्रवर्ग्यत्वम् । यद्धाँ३ इत्यपतत् । तद्धर्मस्य घर्मत्वम् । महतो वीर्यमपप्तदिति । तन्महावीरस्य महावीरत्वम् ५ यदस्याः समभरन् । तत्सम्राज्ञः सम्राट्त्वम् । तॅं स्तृतं देवतास्त्रेधा व्यगृह्णत । त्रुग्निः प्रातःसवनम् । इन्द्रो माध्यंदिनं सवनम् । विश्वे देवास्तृतीयसवनम् । तेनापशिष्णां यज्ञेन यजमानाः । नाशिषो-ऽवारुन्धत । न सुवर्गं लोकमभ्यजयन् । ते देवा ग्रश्विनावब्रुवन् ६ भिषजौ वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रति धत्तमिति । तावब्रूतां वरं वृणावहै । ग्रह एव नावत्रापि गृह्यतामिति । ताभ्यामेतमाश्विनमगृह्धन् । तावेतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम् । यत्प्रवर्ग्यः । तेन सशीर्ष्णा यज्ञेन यजमानाः । स्रवाशि-

षोऽरुन्धत । स्रभि सुवर्गं लोकमजयन् । यत्प्रवर्ग्यं प्रवृशक्ति । यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रति दधाति । तेन सशीर्ष्णा यज्ञेन यजमानः । स्रवाशिषो रुन्धे । स्रभि सुवर्गं लोकां जयति । तस्मादेष स्राश्विनप्रवया इव । यत्प्रवर्ग्यः ७ उत्करो ह्येते तृन्दन्ति महावीरत्वमबुवन्नजयन्त्सप्त च

### ग्रनुवाक २

सावित्रं जुहोति प्रसूत्यै । चतुर्गृहीतेन जुहोति । चतुष्पादः पशवः । पश्नेवाव रुन्धे । चतस्रो दिशः । दिन्वेव प्रति तिष्ठति । छन्दांसि देवेभ्योऽपाक्रामन् । न वो भागानि हव्यं वद्याम इति । तेभ्य एतञ्चतुर्गृही-तमधारयन् । पुरोनुवाक्यायै याज्यायै १ देवतायै वषट्काराय । यञ्चतुर्गृहीतं जुहोति । छन्दाँस्येव तत्प्रीगाति । तान्यस्य प्रीतानि देवेभ्यो हव्यं वहन्ति । ब्रह्मवादिनो वदन्ति । होतव्यं दीिचतस्य गृहाि३ न होतव्या३मिति । हिवर्वे दीिचतः । यज् जुहुयात् । हिविष्कृतं यजमानमग्नौ प्र दध्यात् । यन्न जुहुयात् २ यज्ञपरुरन्तरियात् । यजुरेव वदेत् । न हविष्कृतं यजमानमग्नौ प्रदधाति । न यज्ञपरुरन्तरेति । गायत्री छन्दाँस्यत्यमन्यत । तस्यै वषट्कारोऽभ्यय्य शिरोऽच्छिनत् । तस्यै द्वेधा रसः परापतत् । पृथिवी-मर्धः प्राविशत् । पशूनर्धः । यः पृथिवीं प्रावि । सत् ३ स खदिरोऽभवत् । यः पश्नन् । सोऽजाम् । यत्वादिर्यभ्रिर्भवति । छन्दसामेव रसेन यज्ञस्य शिरः सं भरति । यदौदुम्बरी । ऊग्वां उदुम्बरः । ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः सं भरति । यद्वैगावी । तेजो वै वेगुः ४ तेजसैव यज्ञस्य शिरः सं भरति । यद्वैकङ्कती । भा एवाव रुन्धे । देवस्य त्वा सवितुः प्रसव् । ग्र इत्यभ्रिमा दत्ते प्रसूत्यै । स्रिश्वनोर्बाहुभ्यामित्याह । स्रिश्वनौ हि देवानामध्वर्यू स्रास्ताम् । पूष्णो हस्ताभ्यामित्याह यत्यै । वज्र इव वा एषा । यदभ्रिः । ग्रभ्रिरसि नारिरसीत्याह शान्त्यै ५ ग्रध्वरकृद्वेभ्य इत्याह । यज्ञो वा ग्रध्वरः । यज्ञकृदेवेभ्य इति वावैतदाह । उत्तिष्ठ ब्रह्मगस्पत इत्याह । ब्रह्मग्रेव यज्ञस्य शिरोऽच्छैति । प्रेतु ब्रह्मगस्पतिरित्याह । प्रेत्यैव यज्ञस्य शिरोऽच्छैति । प्र देव्येतु सूनृतेत्याह । यज्ञो वै सूनृता । ग्रच्छा वीरं नर्यं पङ्किराधसमित्याह ६ पाङ्को हि यज्ञः । देवा यज्ञं नयन्तु न इत्याह । देवानेव यज्ञनियः कुरुते सं भरति । त्रुध्यासमद्य मखस्य शिर इत्याह । यज्ञो वै मखः । त्रुध्यासमद्य

21 (**२**१)

यज्ञस्य शिर इति वावैतदाह । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण इत्याह । निर्दिश्यैवैनद्धरति ७ त्रिर्हरति । त्रय इमे लोकाः । एभ्य एव लोकेभ्यो यज्ञस्य शिरः सं भरति । तूष्णीं चतुर्थं हरति । स्रपरिमितादेव यज्ञस्य शिरः सं भरति । मृत्खनादग्रे हरित । तस्मान्मृत्खनः करुरयतमः । इयत्यग्र त्र्यासीरित्याह । त्र्रस्यामेवाच्छंबट्कारं यज्ञस्य शिरः सं भरति । ऊर्जं वा एतं रसं पृथिव्या उपदीका उद्दिहन्ति ५ यद्वल्मीकम् । यद्वल्मीकवपा संभारो भवति । ऊर्जमेव रसं पृथिव्या ग्रव रुन्धे । ग्रथो श्रोत्रमेव । श्रोत्रँ ह्येतत्पृथिव्याः । यद्वल्मीक । ग्रबिधरो भवति । य एवं वेद । इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् । स यत्रयत्र पराक्रमत ६ तन्नाध्रियत । स पूर्तीकस्तम्बे पराक्रमत । सोऽध्रियत । सोऽब्रवीत् । ऊतिं वै मेऽधा इति । तदूतीकानामूतीकत्वम् । यदूतीका भवन्ति । यज्ञायैवोतिं दधति । स्रिग्निजा ग्रसि प्रजापते रेत इत्याह । य एव रसः पशून्प्राविशत् १० तमेवाव रुन्धे । पञ्चैते संभारा भवन्ति । पाङ्को यज्ञः । यावानेव यज्ञः । तस्य शिरः सं भरति । यद्गाम्यागां पशूनां चर्मगा संभरेत् । ग्राम्यान्पशूञ् छुचार्पयेत् । कृष्णाजिनेन सं भरति । त्राररयानेव पशूञ् छ्चार्पयति । तस्मात्समा-वत्पशूनां प्रजायमानानाम् ११ ग्रारगयाः पशवः कनीयाँसः । ह्यताः लोमतः सं भरति । त्र्रतो ह्यस्य मेध्यम् । परिगृह्या यन्ति । रत्तसाम-पहत्यै । बहवो हरन्ति । श्रपचितिमेवास्मिन्दधति । उद्धते सिकतोपोप्ते परिश्रिते नि दधित शान्त्यै । मदन्तीभिरुप सृजित १२ तेज एवास्मिन्दधाति । मधु त्वा मधुला करोत्वित्याह । ब्रह्मणैवास्मिन्तेजो दधाति । यद्गाम्यागं पात्राणां कपालेः सँसृजेत् । ग्राम्याणि पात्राणि शुचार्पयेत् । ग्रर्मकपालेः सँसृजति । एतानि वा ग्रनुपजीवनीयानि । तान्येव शुचार्पयति । शर्कराभिः सँ सृजति धृत्यै । स्रथो शंत्वाय । स्रजलोमैः सँ सृजति । एषा वा स्रग्नेः प्रिया तनूः । यदजा । प्रिययैवैनं तनुवा सँ सृजति । ऋथोतेजसा । कृष्णाजिनस्य लोमभिः सँ सृजति । यज्ञो वै कृष्णाजिनम् । यज्ञेनैव यज्ञँ सँ सृजति १३ याज्यायै न जुहुयादिवश्द्रेगुः शान्त्यै पङ्किराधसमित्याह हरति दिहन्ति पराक्रमताविशत्प्रजायमानानाँ सृजति शंत्वायाष्टौ च

### ग्रनुवाक ३

परिश्रिते करोति । ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै । न कुर्वन्नभि प्रारयात् ।

यत्कुर्वन्नभिप्रारयात् । प्राराञ् छुचार्पयेत्स्रपहाय प्राराित । प्राराानां गोपीथाय । न प्रवर्ग्यं चादित्यं चान्तरेयात् । यदन्तरेयात् । दुश्चर्मा स्यात् १ तस्मान्नान्तराय्यम् । स्रात्मनो गोपीथाय । वेगुना करोति । तेजो वै वेगुः । तेजः प्रवर्ग्यः । तेजसैव तेजः समर्धयति । मखस्य शिरोऽसीत्याह । यज्ञो वै मखः । तस्यैतच्छिरः । यत्प्रवर्ग्यः २ तस्मादेवमाह । यज्ञस्य पदे स्थ इत्याह । यज्ञस्य ह्येते पदे । स्रथो प्रतिष्ठित्यै । गायत्रेग त्वा छन्दसा करोमीत्याह । छन्दोभिरेवैनं करोति । त्रयुद्धं करोति । त्रय इमे लोकाः । एषां लोकानामाप्त्रचै । छन्दोभिः करोति ३ वीर्यं वै छन्दांसि । वीर्येगैवैनं करोति । यजुषा बिलं करोति व्यावृत्त्यै । इयन्तं करोति । प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमितम् । इयन्तं करोति । यज्ञपरुषा संमितम् । इयन्तं करोति । एतावद्वै पुरुषे वीर्यम् । वीर्यसंमितम् ४ ग्रपरिमितं करोति । ग्रपरिमितस्यावरुद्धचै । परिग्रीवं करोति धृत्यै । सूर्यस्य हरसा श्रायेत्याह । यथायजुरेवैतत् । स्रश्वशकेन धूपयति । प्राजापत्यो वा स्रश्वः सयोनित्वाय । वृष्णो ग्रश्वस्य निष्पदसीत्याह । ग्रसौ वा ग्रादित्यो वृशाश्वः । तस्य छन्दाँसि निष्पत् ५ छन्दोभिरेवैनं धूपयति । स्रर्चिषे त्वा शोचिषे त्वेत्याह । तेज एवास्मिन्दधाति । वारुगो भीद्धः । मैत्रियोपैति शान्त्यै । सिद्धचै त्वेत्याह । यथायजुरेवैतत् । देवस्त्वा सवितोद्वपत्वित्याह । सवितृप्रसूत एवेनं ब्रह्मणा देवताभिरुद्वपति । अपद्यमानः पृथिव्यामाशा दिश आपृणेत्याह ६ तस्मादग्निः सर्वा दिशोऽनु वि भाति । उत्तिष्ठ बृहन्भवोर्ध्वस्तिष्ठ ध्रवस्त्वमित्याह प्रतिष्ठित्यै । ईश्वरो वा एशोऽन्धो भवितोः । प्रवर्ग्यमन्वी चते । सूर्यस्य त्वा च चुषान्वी च इत्याह । च चुषो गोपीथाय । ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुद्धित्यै त्वा भूत्यै त्वेत्याह । इयं वा ऋजुः । ग्रन्तरिचं साधु । ग्रसौ सुचितिः ७ दिशो भूतिः । इमानेवास्मै लोकान्कल्पयति । स्रथो प्रतिष्ठित्यै । इदमहममुमामुष्यायगं विशा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन पर्यूहामीत्याह । विशैवैनं पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन पर्यूहति । विशेति राजन्यस्य ब्रुयात् । विशेवैनं पर्यूहति । पश्भिरिति वैश्यस्य । पशुभिरेवैनं पर्यूहति । स्रसुर्यं पात्रमनाच्छृर्गणम् ८ स्रा च्छृ्गत्ति । देवत्राकः पयसा च्छृगत्ति । यजुषा व्यावृत्त्यै । छन्दोघिरा च्छृगत्ति । छन्दोभिर्वा एष क्रियते । छन्दोभिरेव छन्दाँस्या च्छ्रगत्ति । छन्धि वाचमित्याह ।

वाचमेवाव रुन्धे । कृन्ध्यूर्जिमित्याह । ऊर्जमेवाव रुन्धे । कृन्धि हिवरित्याह । हिवरेवाकः । देव पुरश्चर सघ्यासं त्वेत्याह । यथायजुरेवैतत् ६ स्याद्यत्प्रवर्ग्यश्किन्दोभिः करोति वीर्यसमितं क्वन्दांसि निष्पत्पृणेत्याह सुिचतिरनाच्कृगणं क्वन्दांस्याच्कृणत्त्यष्टौ च

### **ग्र**नुवाक ४

ब्रह्मन्प्रचरिष्यामो होतर्घर्ममभि ष्टहीत्याह । एष वा एतर्हि बृहस्पतिः । यद्ब्रह्मा । तस्मा एव प्रतिप्रोच्यं प्रचरति । त्रात्मनोऽनार्त्ये । यमाय त्वा मखाय त्वेत्याह । एता वा एतस्य देवताः । ताभिरेवैनं समर्धयति । मदन्तीभिः प्रोच्चति । तेज एवास्मिन्दधाति १त्रभिपूर्वं प्रोच्चति । स्रभिपूर्वमे-वास्मिन्तेजो दधाति । त्रिः प्रोत्तति । त्र्यावृद्धि यज्ञः । स्रथो मेध्यत्वाय । होतान्वाह । रच्चसामपहत्यै । ग्रनवानम् । प्राणानाँ सन्तत्यै । त्रिष्टभः सतीर्गायत्रीरिवान्वाह २ गायत्रो हि प्रागः । प्रागमेव यजमाने दधाति । सन्ततमन्वाह । प्राणानामन्नाद्यस्य सन्तत्यै । स्रथो रत्नसामपहत्यै त्र्यपरिमितस्यावरुद्धचै । शिरो वा एतद्यज्ञस्य ३ यत्प्रवर्ग्यः । ऊर्ङ्जुः । यन्मौञ्जो वेदो भवति । ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः समर्धयति । प्रागाहुतीर्जुहोति । प्रागानेव यजमाने दधाति । सप्त जुहोति । सप्त वै शीर्षरयाः प्रागाः । प्रागानेवास्मिन्दधाति । देवस्त्वा सविता मध्वानिक्त्वत्याह ४ तेजसैवैन-मनक्ति । पृथिवीं तपसस्त्रायस्वेति हिरगयमुपास्यति । स्रस्या स्रनतिदाहाय । शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । स्रुग्निः सर्वा देवताः । प्रलवाना-दीप्योपास्यति । देवतास्वेव यज्ञस्य शिरः प्रति दधाति । स्रप्रतिशीर्णाग्रं भवति । एतद्वर्हिर्ह्योषः ५ ग्रर्चिरसि शोचिरसीत्याह । तेज एवास्मि-न्ब्रह्मवर्चसं दधाति । सं सीदस्व महाँ ग्रसीत्याह । महानृह्येषः ब्रह्मवादिनो वदन्ति । एते वाव त ऋत्विजः । ये दर्शपूर्णमासयोः । ऋथ कथा होता यजमानायाशिषो ना शास्त इति । पुरस्तादाशीः खलु वा ग्रन्यो यज्ञः । उपरिष्टादाशीरन्यः ६ ग्रनाधृष्या पुरस्तादिति यदेतानि यजूँष्याह । शीर्षत एव यज्ञस्य यजमान स्राशिषोऽव रुन्धे । स्रायुः पुरस्तादाह । प्रजां दिच्चिगतः । प्रागं पश्चात् । श्रोत्रमुत्तरतः । विधृतिमुपरिष्टात् । प्रागानेवास्मै समीचो दधाति । ईश्वरो वा एष दिशोऽनून्मदितोः । यं दिशोऽनु व्यास्था-

पयन्ति ७ मनोरश्वासि भूरिपुत्रेतीमामभि मृशति । इयं वै मनोरश्वा भूरिपुत्रा । ग्रस्यामेव प्रति तिष्ठत्यनुन्मादाय । सूपसदा मे भूया मा मा हिँसी-रित्याहाहिँसायै । चितः स्थ परिचित इत्याह । स्रपचितिमेवास्मिन्दधाति । शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । ग्रसौ खलु वा ग्रादित्यः प्रवर्ग्यः । तस्य मरुतो रश्मयः ५ स्वाहा मरुद्धिः परि श्रयस्वेत्याह । ग्रमुमेवादित्यँ रश्मिभः पर्यूहति । तस्मादसावादित्योऽमुष्मिल्ँलोके रश्मिभः पर्यूढः । तस्माद्राजा विशा पर्यूढः । तस्माद्गामग्रीः सजातैः पर्यूढः । स्रग्नेः सृष्टस्य यतः । विकङ्कतं भा त्रार्छत् । यद्वैकङ्कताः परिधयो भवन्ति । भा एवाव रुन्धे । द्वादश भवन्ति ६ द्वादश मासाः संवत्सरः । संवत्सरमेवाव रुन्धे । स्रस्ति त्रयोदशो मास इत्याहुः । यत्त्रयोदशः परिधिर्भवति । तेनैव त्रयो-दशं मासमव रुन्धे । ग्रन्तरिच्चस्यान्तर्धिरसीत्याह व्यावृत्त्ये । दिवं तप-सस्त्रायस्वेत्युपरिष्टाद्धिररयमाधि नि दधाति । स्रमुष्या स्रनतिदाहाय । त्र्रथो त्राभ्यामेवैनमुभयतः परि गृह्णाति । त्र्रहन्त्रिभर्षि सायकानि धन्वेत्याह १० स्तौत्येवैनमेतत् । गायत्रमसि त्रैष्टभमसि जागतमसीति धवित्रारया दत्ते । छन्दोभिरेवैनान्या दत्ते । मधु मध्विति धूनोति । प्रागो वै मधु । प्रागमेव यजमाने दधाति । त्रिः परि यन्ति । त्रिवृद्धि प्रागः । त्रिः परि यन्ति । त्र्यावृद्धि यज्ञः ११ स्रथो रत्तसामपहत्यै । त्रिः पुनः परि यन्ति । षट्सं पद्यन्ते । षड्वा ऋतवः । ऋतुष्वेव प्रति तिष्ठन्ति । यो वै घर्मस्य प्रियां तनुवमाक्रामति । दुश्चर्मा वै स भवति । एष ह वा ग्रस्य प्रियां तनुवमा क्रामित । यस्त्रिः परीत्य चतुर्थं पर्येति । एतां ह वा ग्रस्योग्रदेवो राजनिरा चक्राम १२ ततो वै स दुश्चर्माभवत् । तस्मात्त्रिः परीत्य न चतुर्थं परीयात् प्रागानामव्यतिषङ्गाय क्ळ्प्रचै । विनिषद्य धून्वन्ति । दिच्चवेव प्रति तिष्ठन्ति । ऊर्ध्वं धून्वन्ति । सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । सर्वतो धून्वन्ति । तस्मादयं सर्वतः पवते १३ दधातीवान्वाह यज्ञस्याहैष उपरिष्टादा । षीरन्यो व्यास्थापयन्ति रश्मयो भवन्ति धन्वेत्याह यज्ञश्चक्राम समष्ट्ये द्वे च

### ग्रन्वाक ४

त्रप्रिष् ट्वा वसुभिः पुरस्ताद्रोचयतु गायत्रेग छन्दसेत्याह । त्रप्रिरेवैनं वसुभिः पुरस्ताद्रोचयति गायत्रेग छन्दसा । स मा रुचितो रोचयेत्याह । त्राशिषमे-

वैतामा शास्ते । इन्द्रस्त्वा रुद्रैर्दिच्यतो रोचयतु त्रैष्टुभेन छन्दसेत्याह । इन्द्र एवैन रुद्रैर्दिच्यतो रोचयति त्रैष्टुभेन छन्दसा । स मा रुचितो रोचयेत्याह । स्राशिषमेवैतामा शास्ते । वरुणस्त्वादित्यैः पश्चाद्रोचयतु जागतेन छन्दसेत्याह । वरुणएवैनं स्रादित्यैः पश्चाद्रोचयति जागतेन छन्दसा १ स मा रुचितो रोचयेत्याह । स्राशिषमेवैतामा शास्ते । द्युतानस्त्वा मारुतो मरुद्धिरुत्तरतो रोचयत्वानुष्टुभेन छन्दसेत्याह । द्युतान एवैनं मारुतो मरुद्धिरुत्तरतो रोचयत्यानुष्टुभेन छन्दसेत्याह । स मा रुचितो रोचयेत्याह । स्राशिषमेवैतामा शास्ते । बृहस्पतिस्त्वा विश्वेर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयतु पाङ्केन छन्दसेत्याह । बृहस्पतिरेवैनं विश्वेर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयतु पाङ्केन छन्दसेत्याह । बृहस्पतिरेवैनं विश्वेर्देवैरुपरिष्टाद्रोचयतु पाङ्केन छन्दसा । स मा रुचितो रोचयेत्याह । स्राशिषमेवैतामा शास्ते । रोचितस्त्वं देव धर्म देवेष्वसीत्याह । रोचितो ह्येष देवेषु । रोचिषीयाहं मनुष्येष्वत्याह । रोचत एवैष मनुष्येषु । सम्राड्धर्म रुचितस्त्वं देवेष्वायुष्पाँस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यसीत्याह २

#### ग्रनुवाक ४

रुचितो ह्येष देवेष्वायुष्माँस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी । रुचितोऽहं मनुष्येष्वायुष्माँस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भूयासमित्याह । रुचित एवैष मनुष्येष्वायुष्माँस्तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवित । रुगिस रुचं मिय धेहि मिय रुगित्याह । स्त्राशिषमेवेतामा शास्ते । तं यदेतैर्यजुर्भिररोचियत्वा । रुचितो धर्म इति प्रब्रूयात् । स्त्ररोचुकोऽध्वरुः स्यात् । स्त्ररोचुको यजमानः । स्त्रथ यदेनमेतैर्यजुर्भी रोचियत्वा । रुचितो धर्म इति प्राह । रोचुकोऽध्वर्युर्भवित । रोचुको यजमानः १ पश्चाद्रोचयित जागतेन छन्दसा स मा रुचितो रोचयेन त्याहाशिषमेवेतामा शास्तेऽष्टो च

#### ग्रनुवाक ६

शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । ग्रीवा उपसदः । पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्यं प्र वृणक्ति । ग्रीवास्वेव यज्ञस्य शिरः प्रति दधाति । त्रिः प्र वृणक्ति । त्रय इमे लोकाः । एभ्य एव लोकेभो यज्ञस्य शिरोऽव रुन्धे । षट्सं पद्यन्ते । षड्वा त्रृतवः १ त्रृतुभ्य एव यज्ञस्य शिरोऽव रुन्धे । द्वादश कृत्वः प्र वृणक्ति । द्वादश मासाः संवत्सरः । संवत्सरादेव यज्ञस्य शिरोऽव रुन्धे । चतुर्विशतिः सं पद्यन्ते । चतुर्विशतिरर्धमासाः । त्र्र्धमासेभ्य एव

यज्ञस्य शिरोऽव रुन्धे । स्रथो खलु । सकृदेव प्रवृज्यः । एकँ हि शिरः २ ऋग्निष्टोमे प्रवृगक्ति । एतावान्वै यज्ञः । यावानिग्निष्टोमः । यावानेव यज्ञः । तस्य शिरः प्रति दधाति । नोक्थ्ये प्र वृञ्जचात् । प्रजा वै पशव उक्थानि । यदुक्थ्ये प्रवृञ्जचात् । प्रजां पशूनस्य निर्दहेत् । विश्वजिति सर्वपृष्ठे प्र वृगक्ति ३ पृष्ठानि वा ग्रच्यतं च्यावयन्ति । पृष्ठेरेवास्मा ग्रच्युतं च्यावयित्वाव रुन्धे । ग्रपश्यं गोपामित्याह । प्रागो वै गोपाः । प्रागमेव प्रजासु वि यातयति । ऋपश्यं गोपामित्याह । ऋसौ वा ऋादित्यो गोपाः । स हीमाः प्रजा गोपायति । तमेव प्रजानां गोप्तारं कुरुते । ग्रनिपद्यमानमित्याह ४ न ह्येष निपद्यते । ग्रा च परा च पथिभिश्चरन्तमित्याह । स्रा च ह्येश परा च पथिभिश्चरति । स सधीचीः स विषूचीर्वसान इत्याह । सभ्रीचीश्च ह्येष विषूचीश्च वसानः प्रजा ग्रभि विपश्यति । ग्रा वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरित्याह । स्रा ह्येष वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः । स्रत्र प्रावीर्मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्यामित्याह । वासन्तिकावेवास्मा त्रातू कल्पयति । समग्रिरग्निनागतेत्याह ५ ग्रैष्मावेवास्मा ऋतू कल्पयति । समग्रिरग्नि-नागतेत्याह । स्रिग्निहींवैषोऽग्निना संगच्छते स्वाहा समग्निस्तपसागतेत्याह । पूर्वमेवोदितम् । उत्तरेगाभि गृगाति । धर्ता दिवो वि भासि रजसः पृथिव्या इत्याह । वार्षिकावेवास्मा ऋतू कल्पयति । हृदे त्वा मनसे त्वेत्याह । शारदावेवास्मा ऋतू कल्पयति ६ दिवि देवेषु होत्रा यच्छेत्याह । होत्रा-भिरेवेमाल्ँलोकान्त्सं दधाति । विश्वासां भुवां पत इत्याह । हैमन्तिका-वेवास्मा त्रृतू कल्पयति । देवश्रूस्त्वं देव घर्म देवान्पाहीत्याह । शैशिरावेवास्मा ऋतू कल्पयति । तपोजां वाचमस्मे नि यच्छ देवायुव-मित्याह । या वै मेध्या वाक् । सा तपोजाः । तामेवाव रुन्धे ७ गर्भो देवानामित्याह । गर्भो ह्येष देवानाम् । पिता मतीनामित्याह । प्रजा वै मतयः । तासामेष एव पिता । यत्प्रवर्ग्यः । तस्मादेवमाह । पितः प्रजानामित्याह । पतिर्ह्योष प्रजानाम् । मतिः कवीनामित्याह ८ मतिर्ह्योष कवीनाम् । सं देवो देवेन सवित्रायतिष्ट सं सूर्येगारुक्तेत्याह । ग्रमुं चैवादित्यं प्रवर्ग्यं च सं शास्ति । स्रायुर्दास्त्वमस्मभ्यं घर्म वर्चोदा स्रसीत्याह । त्र्याशिषमेवैतामा शास्ते । पिता नोऽसि पिता नो बोधेत्याह । बोधयत्येवैनम् । नवैतेऽवकाशा भवन्ति । पत्नियै दशमः । नव वै पुरुषे प्रागाः ६ नाभिर्दशमी । प्रागानेव यजमाने दधाति । स्रथो दशाचरा विराट् । स्रवं

27 (२७)

विराट् । विराजैवान्नाद्यमव रुन्धे । यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत । तद्देवा होत्राभिः प्रत्यदधुः । त्रृत्विजोऽवेन्नन्ते । एता वै होत्राः । होत्राभिरेव यज्ञस्य शिरः प्रति दधाति १० रुचितमवेन्नन्ते । रुचिताद्वै प्रजापितः प्रजा ग्रस्मुजत । प्रजानाँ सृष्ट्ये । रुचितमवेन्नन्ते । रुचिताद्वै पर्जन्यो वर्षति । वर्षुकः पर्जन्यो भवति । सं प्रजा एधन्ते । रुचितमवेन्नन्ते । रुचितं वै ब्रह्मवर्चसम् । ब्रह्मवर्चिसनो भवन्ति ११ ग्रधीयन्तोऽवेन्नन्ते । सर्वमायुर्यन्ति । न पत्न्यवेन्नेत । यत्पत्न्यवेन्नेत । प्रजां त्वस्यै निर्दहेत् । यन्नावेन्नेत । न प्र जायेत । नास्यै प्रजां निर्दहेत् । तिरस्कृत्य यजुर्वाचयित १२ प्र जायते । नास्यै प्रजां निर्दहित् । त्वष्टीमती ते सपेयेत्याह । सपाद्धि प्रजाः प्रजायन्ते १३ त्रृतवो हि शिरः सर्वपृष्ठे प्रवृणक्त्यनिपद्यमानिमत्याह शारदावेवास्मा त्रृत् कल्पयित रुन्धे कवीनािमत्याह प्राणाः प्रति दधाित भवन्ति वाचयित चत्वािर च

## ग्रनुवाक ७

देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति रशनामा दत्ते प्रसूत्यै । स्रश्विनोर्बाहुभ्या-मित्याह । त्रश्विनौ हि देवानामध्वर्यू त्रास्ताम् । पूष्णो हस्ताभ्यामित्याह यत्यै । ग्रा ददेऽदित्यै रास्नासीत्याह यजुष्कृत्यै । इड एह्यदित एहि सरस्वत्येहीत्याह । एतानि वा ग्रस्यै देवनामानि । देवनामैरेवैनामा ह्रयति । ग्रसावेह्यसावेह्यसावेहीत्याह । एतानि वा ग्रस्यै मनुष्यनामानि मनुष्यनामैरेवैनामा ह्वयति । षट्सं पद्यन्ते । षड्वा ऋतस्रास्। ऋतुभि-स्यैड इत्याह । वायुदेवत्यो वै वत्सः । पूषा त्वोपावसृजत्वित्याह । पौष्णा वै देवतया पशवः २ स्वयैवैनं देवतयोपावसृजति । स्रश्चिभ्यां प्रदापयेत्याह । ग्रश्विनौ वै देवानां भिषजौ । ताभामेवास्मै भेषजं करोति । यस्ते स्तनः शशय इत्याह । स्तौत्येवैनाम् । उस्र घर्मं शिँषोस्त्र घर्मं पाहि घर्माय शिँषे-त्याह । यथा ब्र्यादम्ष्मै देहीति । तादृगेव तत् । बृहस्पतिस्त्वोप सीदत्वित्याह ३ ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः । ब्रह्मगैवैनामुप सीदति । दानवः स्थ पेरव इत्याह । मेध्यानेवैनान्करोति । विष्वग्वृतो लोहितेनेत्याह व्यावृत्ये । त्रश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्व पूष्णे पिन्वस्व बृहस्पतये पिन्वस्वेत्याह । एताभ्यो ह्येषा देवताभ्यः पिन्वते । इन्द्राय पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्वेत्याह । इन्द्रमेव भागधेयेन समर्धयति । द्विरिन्द्रायेत्याह ४ तस्मादिन्द्रो देवतानां भूयिष्ठभाक्तमः । गायत्रोऽसि त्रैष्टभोऽसि जागतमसीति शफोपयमाना दत्ते । छन्दोभिरेवैनाना दत्ते । सहोर्जी भागेनोप मेहीत्याह । ऊर्ज एवैनं भागमकः । स्रिश्वनौ वा एतद्यज्ञस्य शिरः प्रतिद्धतावब्रूताम् स्येत्याह । स्रश्चिभ्यामेव पूर्वाभ्यां वषट्करोति । स्रथो स्रश्चिनावेव भागधेयेन समर्धयति ५ घर्मं पात वसवो यजता वडित्याह । वसूनेव भागधेयेन समर्धयति । यद्वषट्कुर्यात् । यातयामास्य वषट्कारः स्यात् । यन्न वषट्कुर्यात् । रत्नांसि यज्ञं हन्युः । वडित्याह । परोत्तमेव वषट्करोति । नास्य यातयामा वषट्कारो भवति । न यज्ञँ रक्शाँसि घ्नन्ति ६ स्वाहा त्वा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये जुहोमीत्याह । यो वा ग्रस्य पुरायो रश्मिः । स वृष्टिवनिः । तस्मा एवैनं जुहोति । मधु हिवरसीत्याह । स्वदयत्येवैनम् । सूर्यस्य तपस्तपेत्याह । यथायजुरेवैतत् । द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परि गृह्णामीत्याह । द्यावापृथिवीभ्यां एवैनं परि गृह्णाति ७ स्रन्तरिचेग त्वोपयच्छामीत्याह । स्रन्तरिचेरौवैनम्प यच्छति । न वा एतं मन्ष्यो भर्तुमर्हति । देवानां त्वा पितृशामनुमतो भर्तुं शकेयमित्याह । देवैरेवैनं पितृभिरनुमत स्रा दत्ते । वि वा एनमेतदर्धयन्ति । यत्पश्चात्प्रवृज्य पुरो जुह्नति । तेजोऽसि तेजोऽनु प्रेहीत्याह । तेज एवास्मिन्दधाति । दिविस्पृङ्गा मा हिँसीरन्तरिचस्पृङ्गा मा हिँसीः पृथिविस्पृङ्गा मा हिँसीरित्याहाहिँसायै ५ सुवरिस सुवर्मे यच्छ दिवं यच्छ दिवो मा पाहीत्याह । ग्राशिषमेवैतामा शास्ते । शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । म्रात्मा वायुः । उद्यत्य वातनामान्याह । त्र्रात्मन्नेव यज्ञस्य शिरः प्रति दधाति । त्र्रमवानम् । प्रागानाँ संतत्यै । पञ्चाह ६ पाङ्को यज्ञः । यावानेव यज्ञः । तस्य शिरः प्रति दधाति । अग्नये त्वा वसुमते स्वाहेत्याह । असौ वा आदित्योऽग्नि-र्वसुमान् । तस्मा एवैनं जुहोति । सोमाय त्वा रुद्रवते स्वाहेत्याह । चन्द्रमा वै सोमो रुद्रवान् । तस्मा एवैनं जुहोति । वरुणाय त्वादित्यवते स्वाहेत्याह १० ग्रप्सु वै वरुग ग्रादित्यवान् । तस्मा एवैनं जुहोति । बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहेत्याह । ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः । ब्रह्मण एवैनं जुहोति । सवित्रे त्वर्भुमते विभुमते प्रभुमते वाजवते स्वाहेत्याह । संवत्सरो वे सवितुर्भुमान्वभुमान्प्रभुमान्वाजवान् । तस्मा एवेनं जुहोति

। यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहेत्याह । प्राणो वै यमोऽङ्गिरस्वान्पितृवान् ११ तस्मा एवेनं जुहोति । एताभ्य एवेनं देवताभ्यो जुहोति । दश सं पद्यन्ते । दशाच्चरा विराट् । ग्रम्नं विराट् । विराजैवान्नाद्यमव रुन्धे । रौहिणाभ्यां वै देवाः सुवर्गमायन् । तद्रौहिणयो रौहिणत्वम् । यद्रौहिणो भवतः । रौहिणाभ्यामेव तद्यजमानः सुवर्गं लोकमेति । ग्रहर्ज्योतिः केतुना जुषताँ सुज्योतिर्ज्योतिषाँ स्वाहा रात्रिर्ज्योतिः केतुना जुषताँ सुज्योतिर्ज्योतिषाँ स्वाहेत्याह । ग्रादित्यमेव तदमुष्मिल्ँलोकेऽह्ना परस्ताद्दाधार । रात्रिया ग्रवस्तात् । तस्मादसावादित्योऽमुष्मिं लोकेऽहोरात्राभ्यं धृतः १२ मनुष्यनामानि पशवः सीदत्वित्याहेन्द्रायेत्याहार्धयति च्नन्ति गृह्णात्यिहँसायै पञ्चाहादित्यवते स्वाहेत्याह पितृमानेति चत्वारि च

#### ग्रन्वाक ५

विश्वा ग्राशा दित्तगसदित्याह । विश्वानेव देवान्प्रीगाति । ग्रथो दुरिष्ट्या विश्वान्देवानयाडिहेत्याह । विश्वानेव देवान्भागधेयेन एवैनं पाति । समर्धयति । स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमश्विनेत्याह । स्रश्विनावेव भागधेयेन समर्धयति । स्वाहाग्रये यज्ञियाय शं यजुर्भिरित्याह । स्रभ्येवैनं घारयति । स्रथो हिवरेवाकः १ स्रश्विना घर्मं पातं हार्दिवानमहर्दिवा-भिरूतिभिरित्याह । त्रश्विनावेव भागधेयेन समर्धयति । त्रुनु वां द्यावा-पृथिवी मँसातामित्याहानुमत्यै । स्वाहेन्द्राय स्वाहेन्द्रा वडित्याह । इन्द्राय हि पुरो हूयते । स्राश्राव्याह घर्मस्य यजेति । वषट्कृते जुहोति । रत्नसाम-पहत्यै । त्र्रमु यजित स्वगाकृत्यै । घर्ममपातमिश्वनेत्याह २ पूर्वमेवोदितम् । उत्तरेणाभि गृणाति । स्रनु वां द्यावापृथिवी स्रमँसातामित्याहानुमत्यै । तं प्राव्यं यथावररणमो दिवे नमः पृथिव्या इत्याह । यथायजुरेवैतत् । दिवि धा इमं यज्ञं यज्ञमिमं दिवि धा इत्याह । सुवर्गमेवैनं लोकं गमयति । दिवं गच्छान्तरित्तं गच्छ पृथिवीं गच्छेत्याह । एष्वेवैनं लोकेषु प्रति ष्ठापयति । पञ्च प्रदिषो गच्छेत्याह ३ दिच्चवेवैनं प्रति ष्ठापयति । देवान्धर्मपान्गच्छ पितृन्धर्मपान्गच्छेत्याह । उभयेष्वेवैनं प्रति ष्ठापयति । यत्पिन्वते । वर्ष्कः पर्जन्यो भवति । तस्मात्पिन्वमानः पुरायः । यत्प्राङ् पिन्वते । तद्देवानाम् । यद्दिणा । तत्पितृगाम् ४ यत्प्रत्यक् । तन्मनुष्यानाम् । यदुदङ् । तद्भद्रागाम् । प्राञ्चमुदञ्चं पिन्वयति । देवत्राकः । स्रथो खलु । सर्वा

ग्रनु दिशः पिन्वयति । सर्वा दिशः समेधन्ते । ग्रन्तः परिधि पिन्वयति ४ तेजसोऽस्कन्दाय । इषे पीपिह्यूर्जे पीपिहीत्याह । इषमेवोर्जं यजमाने दधाति । यजमानाय पीपिहीत्याह । यजमानायैवैतामाशिषमा शास्ते । मह्यं ज्यैष्ठचाय पीपिहीत्याह । स्रात्मन एवैतामाशिषमा शास्ते । त्विष्यै त्वा द्युम्राय त्वेन्द्रियाय त्वा भूत्ये त्वेत्याह । यथायजुरेवैतत् । धर्मासि सुधर्मा-मेन्यस्मे ब्रह्मारिं धारयेत्याह ६ ब्रह्मन्नेवैनं प्रति ष्ठापयति । नेत्त्वा वातः स्कन्दयादिति यद्यभिचरेत् । स्रमुष्य त्वा प्रागे सादयाम्यमुना सह निरर्थं गच्छेति ब्रूयाद्यं द्विष्यात् । यमेव द्वेष्टि । तेनैनं सह निरर्थं गमयति । पूष्णे शरसे स्वाहेत्याह । या एव देवता हुतभागाः । ताभ्य एवैनं जुहोति । ग्रावभ्यः स्वाहेत्याह । या एवान्तरिचे वाचः ७ ताभ्य एवैनं जुहोति । प्रतिरेभ्यः स्वाहेत्याह । प्राणा वै देवाः प्रतिराः । तेभ्य एवैनं जुहोति । द्यावापृथिवीभ्यः स्वाहेत्याह । द्यावापृथिवीभ्यामेवैनं जुहोति । पितृभ्यो घर्मपेभ्यः स्वाहेत्याह । ये वै यज्वानः । ते पितरो घर्मपाः । तेभ्य एवैनं जुहोति ५ रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहेत्याह । रुद्रमेव भागधेयेन समर्धयति । सर्वतः समनक्ति । सर्वत एव रुद्रं निरवदयते । उदञ्चं निरस्यति । एषा वै रुद्रस्य दिक् । स्वायामेव दिशि रुद्रं निरवदयते । स्रप उप स्पृशति मेध्यत्वाय । नान्वी ज्ञते । यदन्वी ज्ञेत ६ च जुरस्य प्रमायुकं स्यात् । तस्मान्नान्वीन्यः । स्रपीपरो माह्नो रात्रियै मा पाह्येषा ते स्रग्ने समित्तया समिध्यस्वायुर्मे दा वर्चसा माञ्जीरित्याह । ग्रायुरेवास्मिन्वर्चो दधाति । त्र्रपीपरो मा रात्रिया त्रुह्नो मा पाह्येषा ते त्रुग्ने समित्तया समिध्यस्वायुर्मे दा वर्चसा माञ्जीरित्याह । स्रायुरेवास्मिन्वर्चो दधाति । स्रिग्निज्यौतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्यीतिः सूर्यः स्वाहेत्याह । यथायजुरेवैतत् । ब्रह्मवादिनो वदन्ति । होतव्यमग्रिहोत्रा३ं न होतव्या३मिति १० यद्यजुषा जुहुयात् । त्र्यथापूर्वमाहुती जुहुयात् । यन्न जुहुयात् । त्र्राग्नः परा भवेत् । भूः स्वाहेत्येव होतव्यम् । यथापूर्वमाहुती जुहोति । नाग्निः परा भवति । हुतँ हिवर्मधु हिवरित्याह । स्वदयत्येवैनम् । इन्द्रतमेऽग्नावित्याह ११ प्राणो वा इन्द्रतमोऽग्निः । प्राग एवैनमिन्द्रतमेऽग्नौ जुहोति । पिता नोऽसि मा मा हिँसीरित्याहाहिँसायै । ऋश्याम ते देव घर्म मधुमतो वाजवतः पितुमत त्राशिषमेवैतामा शास्ते । स्वधाविनोऽशीमहि त्वा मा मा हिँसीरित्याहाहिँसायै । तेजसा वा एते व्यध्यन्ते । ये प्रवर्ग्येण चरन्ति ।

31 (**३**१)

प्राश्निन्त । तेज एवात्मन्दधते १२ संवत्सरं न माँसमश्नीयात् । न रामामुपेयात् । न मृन्मयेन पिबेत् । नास्य राम उच्छिष्टं पिबेत् । तेज एव तत्सँश्यित । देवासुराः संयत्ता ग्रासन् । ते देवा विजयमुपयन्तः । विभ्राजि सौर्ये ब्रह्म सं न्यदधत । यित्कं च दिवाकीर्त्यम् । तदेतेनैव वतेनागोपायत् । तस्मादेतद्वतं चार्यम् । तेजसो गोपीथाय । तस्मादेतानि यजूँषि विभ्राजः सौर्यस्येत्याहुः । स्वाहा त्वा सूर्यस्य रिश्मिभ्य इति प्रातः सँ सादयित । स्वाहा त्वा नचत्रेभ्य इति सायम् । एता वा एतस्य देवताः । ताभिरेवैनँ समर्धयित १३ ग्रजरिश्वनेत्याह प्रदिशो गच्छेत्याह पितृगा-मन्तःपरिधि पिन्वयित धारयेत्याह वाचो धर्मपास्तेभ्य एवैनं जुहोत्यन्वीचेत होतव्याइमित्यग्रावित्याह दधतेऽगोपायत्सप्त च

#### ग्रन्वाक ६

घर्म या ते दिवि शुगिति तिस्त्र स्राहुतीर्जुहोति । छन्दोभिरेवास्यैभ्यो लोकेभ्यः श्चमव यजते । इयत्यग्रे जुहोति । स्रथेयत्यथेयति । त्रय इमे लोकाः । एभ्य एव लोकेभ्यः शुचमव यजते । ग्रनु नोऽद्यानुमतिरित्याहानुमत्यै । दिवस्त्वा परस्पाया इत्याह । दिव एवेमॉलोकान्दाधार । ब्रह्मणस्त्वा परस्पाया इत्याह १ एष्वेव लोकेषु प्रजा दाधार । प्रागस्य त्वा परस्पाया इत्याह । प्रजास्वे । व प्रागान्दाधार । शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । ग्रसो खल् वा ग्रादित्यः प्रवर्ग्यः । तं यद्विगा प्रत्यञ्चमुदञ्चमुद्रासयेत् । जिह्मं यज्ञस्य शिरो हरेत् । प्राञ्चमुद्वासयति । पुरस्तादेव यज्ञस्य शिरः प्रति दधाति २ प्राञ्चमुद्वासयति । तस्मादसावादित्यः पुरस्तादुदेति । शफोपय-मान्धवित्राणि धृष्टी इत्यन्ववहरन्ति । सात्मानमेवैनं सतनुं करोति । सात्मा-ऽमुष्मिं लोके भवति । य एवं वेद । स्रोदुम्बरागि भवन्ति । ऊर्ग्वा उदु-म्बरः । ऊर्जमेवाव रुन्धे । वर्त्मना वा स्ननिवत्य ३ यज्ञँ रच्चाँस जिघाँसन्ति । साम्रा प्रस्तोताऽन्ववैति । साम वै रच्चोहा । रचसामपहत्यै । त्रिर्निधन-मुपैति । त्रय इमे लोकाः । एभ्य एव लोकेभ्यो रत्ताँस्यप हन्ति । पुरुषःपुरुषो निधनमुपैति । पुरुषःपुरुषो हि रत्तस्वी । रत्तसामपहत्यै ४ यत्पृथिव्या-मुद्रासयेत् । पृथिवीं शुचार्पयेत् । यदप्सु । स्रपः शुचार्पयेत् । यदोषधीषु । स्रोषधीः शुचार्पयेत् । यद्वनस्पतिषु । वनस्पतीञ् छुचार्पयेत् । हिरगयं निधायोद्वासयति । ऋमृतं वै हिररायम् ५ ऋमृत एवैनं प्रति ष्ठापयति ।

वल्गुरसि शंयुधाया इति त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति । त्रिवृद्वा स्रिप्निः यावानेवाग्निः । तस्य शुचं शमयति । त्रिः पुनः पर्येति । षट्सं पद्यन्ते । षड्वा ऋतवः । ऋतुभिरेवास्य शुचँ शमयति । चतुःस्रक्तिर्नाभिर्ऋ-तस्येत्याह ६ इयं वा त्रृतम् । तस्या एष एव नाभिः । यत्प्रवर्ग्यः । तस्मादेवमाह । सदो विश्वायुरित्याह । सदो हीयम् । ऋप द्वेषो ऋप ह्वर इत्याह भ्रातृव्यापनुत्यै । घर्मैतत्तेऽन्नमेतत्प्रीषमिति दभ्ना मधुमिश्रेग पूरयति । ऊर्ग्वा स्रवाद्यं दिधि । ऊर्जैवैनमन्नाद्येन समर्धयति ७ स्रनशनायुको भव-ति । य एवं वेद । रन्तिर्नामासि दिव्यो गन्धर्व इत्याह । रूप-मेवास्यैतन्महिमानं रन्तिं बन्धुतां व्या चष्टे । समहमायुषा सं प्रारोनेत्याह । त्राशिषमेवैतामा शास्ते । व्यसौ योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म इत्याह । ग्रभिचार एवास्यैषः । ग्रचिक्रदद्वषा हरिरित्याह । वृषा ह्येषः ५ वृषा हरिः । महान्मित्रो न दर्शत इत्याह । स्तौत्येवैनमेतत् । चिदसि समुद्रयोनिरित्याह । स्वामेवैनं योनिं गमयति । नमस्ते ग्रस्तु मा मा हिँसीरित्याहाहिँसायै । विश्वावसुँ सोम गन्धर्वमित्याह । यदेवास्य क्रियमाग्रस्यान्तर्यन्ति । तदेवास्यैतेना प्याययति । विश्वावसुरभि तन्नो गृगात्वित्याह ६ पूर्वमेवोदितम् । उत्तरेगाभि गृगाति । धियो हिन्वानो धिय इन्नो स्रव्यादित्याह । स्रात्नेवास्मै कल्पयति । प्रासां गन्धर्वो स्रमृतानि वोचिदत्याह । प्राणा वा ग्रमृताः । प्राणानेवास्मै कल्पयति । एतत्त्वं देव घर्म देवो देवानुपागा इत्याह । देवो ह्येष सन्देवानुपैति । इदमहं मनुष्यो मनुष्यानित्याह १० मनुष्यो हि । एष सन्मनुष्यानुपैति । ईश्वरो वै प्रवर्ग्यमुद्वासयन् । प्रजां पश्रन्त्सोमपीथमनुद्वासः सोमपीथानु मेहि । सह प्रजया सह रायस्पोषेगेत्याह । प्रजामेव पश्नन्त्सोमपीथमात्मन्धत्ते । सुमित्रा न ग्राप ग्रोषधयः सन्त्वित्याह । ग्राशिषमेवैतामा शास्ते । दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म इत्याह । ग्रभिचार एवास्यैषः । प्र वा एषोऽस्माल्लोकाञ्चचवते । यः प्रवर्ग्यमुद्वासयति । उद् त्यं चित्रमिति सौरीभ्यामृघ्यां पुनरेत्य गार्हपत्ये जुहोति । स्रयं वै लोको गार्हपत्यः । ग्रस्मिन्नेव लोके प्रति तिष्ठति । ग्रसौ खलु वा ग्रादित्यः सुवर्गी लोकः । यत्सौरी भवतः । तेनैव स्वर्गाल्लोकान्नैति ११ ब्रह्मगस्त्वा परस्पाया इत्याह दधात्यनिवत्य रत्तस्वी रत्तसामपहत्यै वै हिररयमाहार्धयति ह्येष गृर्णात्वित्याह मनुष्यानित्याहास्यैषोऽष्टो च

प्रजापतिं वै देवाः शुक्रं पयोऽदुह्नन् । तदेभ्यो न व्यभवत् । तदग्निर्व्यकरोत् । तानि शुक्रियाणि सामान्यभवन् । तेषां यो रसोऽत्यत्तरत् । तानि शुक्रयजूँष्यभवन् । शुक्रियाणां वा एतानि शुक्रियाणि । सामपयसं वा एतयोरन्यत् । देवानामन्यत्पयः । यद्गोः पयः १ तत्साम्नः पयः । यदजायै पयः । तद्देवानां पयः । तस्माद्यत्रैतैर्यजुर्भिश्चरन्ति । तत्पयसा चरन्ति । प्रजापतिमेव तद्देवान्पयसान्नाद्येन समर्धयन्ति । एष ह त्वै साचात्प्रवर्ग्यं भज्ञयति । यस्यैवं विदुषः प्रवर्ग्यः प्रवृज्यते । उत्तरवेद्यामुद्रासयेत्तेज-स्कामस्य । तेजो वा उत्तरवेदिः २ तेजः प्रवर्ग्यः । तेजसैव तेजः समर्धयति । उत्तरवेद्यामुद्रासयेदन्नकामस्य । शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यत्प्रवर्ग्यः । मुखमुत्तरवेदिः । शीर्ष्णैव मुखं सं दधात्यन्नाद्याय । स्रन्नाद एव भवति । यत्र खलु वा एतमुद्वासितं वयाँसि पर्यासते । परि वै तां समां प्रजा वयाँस्या-सते ३ तस्मादुत्तरवेद्यामेवोद्वासयेत् । प्रजानां गोपीथाय । पुरो वा पश्चाद्वोद्वासयेत् । पुरस्ताद्वा एतज् ज्योतिरुदेति । तत्पश्चान्नि मोचिति । स्वामेवैनं योनिमनूद्वासयति । ग्रपां मध्य उद्वासयेत् । ग्रपां वा एतन्मध्याज् ज्योतिरजायत । ज्योतिः प्रवर्ग्यः । स्व एवैनं योनौ प्रति ष्ठापयति ४ यं द्रिष्यात् । यत्र स स्यात् । तस्यां दिश्युद्वासयेत् । एष वा स्रिमिवैश्वानरः यामुद्रासयेत् । ऊर्ग्वा उदुम्बरः । स्रन्नं प्राराः । शुग्धर्मः ५ इदमहम-मुष्यामुष्यायगस्य शुचा प्रागमिप दहामीत्याह । शुचैवास्य प्रागमिप दहित । ताजगार्तिमार्च्छति । यत्र दर्भा उपदीकसन्तताः स्युः । तदुद्वासये-द्रृष्टिकामस्य । एता वा ग्रपामनूजग्रावर्यो नाम । यद्दर्भाः । ग्रसौ खलु वा ग्रादित्य इतो वृष्टिमुदीरयति । ग्रसावेवास्मा ग्रादित्यो वृष्टिं नि यच्छति घर्मो यन्ति

#### ग्रनुवाक ११

प्रजापितः संभ्रियमागः । संराट्संभृतः । घर्मः प्रवृक्तः । महावीर उद्वासितः । ग्रसौ खलु वावैष ग्रादित्यः । यत्प्रवर्ग्यः । स एतानि नामान्यकुरुत । य एवं वेद । विदुरेनं नाम्ना । ब्रह्मवादिनो वदन्ति १ यो वै वसीयाँसं

यथानाममुपचरति । पुरायातिं वै स तस्मै कामयते । पुरायातिं ग्रस्मै कामयन्ते । य एवं वेद । तस्मादेवं विद्वान् । घर्म इति दिवा चन्नीत । संराडिति नक्तम् । एते वा एतस्य प्रिये तनुवौ । एते ऋस्य प्रिये नामनी । प्रिययैवैनं तनुवा २ प्रियेग नाम्ना समर्धयति । कीर्तिरस्य पूर्वा गच्छति जनतामायतः । गायत्री देवेभ्योऽपाक्रामत् । तां देवाः प्रवर्ग्येरौवानु व्यभवन् । प्रवर्ग्येगाप्नुवन् । यञ्चतुर्विंशतिः कृत्वः प्रवर्ग्यं प्रवृगक्ति । गायत्रीमेव तदनु वि भवति । गायत्रीमाप्नोति । पूर्वास्य जनं यतः कीर्तिर्गच्छति । वैश्वदेवः सँसन्नः ३ वसवः प्रवृक्तः । सोमोऽभिकीर्यमागः । स्राश्विनः पयस्यानीयमाने । मारुतः क्वथन् । पौष्ण उदन्तःसारस्वतो विष्यन्दमानः । मैत्रः शरोगृहीतः । तेज उद्यतो वायुः । ह्रियमागः प्रजापितः । हूयमानो वाग्घृतः ४ ग्रसौ खलु वावैष स्रादित्यः । यत्प्रवर्ग्यः । स एतानि नामान्यकुरुत । य एवं वेद । विदुरेनं नाम्ना । ब्रह्मवादिनो वदन्ति । यन्मृन्मयमाहुतिं नाश्नुतेऽथ । कस्मादेषोऽश्नुत इति । वागेष इति ब्रूयात् । वाच्येव वाचं दधाति ५ तस्मादश्नुते । प्रजापतिर्वा एष द्वादशधा विहितः । यत्प्रवर्ग्यः यत्प्रागवकाशेभ्यः । तेन प्रजा ग्रसृजत । ग्रवकाशैर्देवासुरानसृजत । यद्र्ध्वमवकाशेभ्यः । तेनान्नमसृजत । स्रन्नं प्रजापतिः । प्रजापतिर्वावैषः ६ वदन्ति तनुवा सँसन्नो ह्रयमानो वाग्घुतो दधात्येषः

### ग्रनुवाक १२

सिवता भूत्वा प्रथमेऽहन्प्र वृज्यते । तेन कामाँ एति । यिद्द्वतीयेऽहन्प्रवृज्यते । स्रिप्तभूत्वा देवानेति । यत्तृतीयेऽहन्प्रवृज्यते । वायुर्भूत्वा प्राणानेति । यद्यतुर्थेऽहन्प्रवृज्यते । स्रादित्यो भूत्वा रश्मीनेति । यत्पमे हन्प्रवृज्यते । चन्द्रमा भूत्वा नच्चत्राण्येति १ यत्षष्ठेऽहन्प्रवृज्यते । स्रृतुर्भूत्वा संवत्सरमेति । यत्सप्तमेऽहन्प्रवृज्यते । धाता भूत्वा शक्वरीमेति । यदष्ठमेऽहन्प्रवृज्यते । बृहस्पतिर्भूत्वा गायत्रीमेति । यन्नवमेऽहन्प्रवृज्यते । मित्रो भूत्वा त्रिवृत इमाँ लोकानेति । यद्दशमेऽहन्प्रवृज्यते । वरुणो भूत्वा विराजमेति २ यदेकादशेऽहन्प्रवृज्यते । इन्द्रो भूत्वा त्रिष्टुभमेति । यद्द्रादशेऽहन्प्रवृज्यते । सोमो भूत्वा सुत्यामेति । यत्पुरस्तादुपसदां प्रवृज्यते । तस्मादितः पराङ् स्रमूँ लोकाँस्तपन्नेति । यदुपरिष्टादुपसदां प्रवृज्यते । तस्मादमुतोऽर्वाङ् इमाङ् लोकाँस्तपन्नेति । य एवं वेद । ऐव तपित ३ नचत्राण्येति विराजमेति

तपति शंनः तन्नो मा हासीत

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारगयके पञ्चमप्रपाठकः समाप्तः

#### **Credits**

- Sources: 1. The Taittiriya Āraṇyaka of the Black Yajur Veda with the Commentary of Sāyaṇācārya, edited by Rājendralāla Mitra, Calcutta 1872.
- 2. The Taittiriyāranyaka with the Commentary of Bhattabhāskara Miśra, edited by A. Mahādeva Śāstri and K. Rangācārya, originally appeared as vols. 26, 27 and 29 of The Government Oriental Library Series, Bibliotheca Sanskrita, Mysore 1900-1902, reprinted Delhi 1985.
- 3. Kṛṣṇayajurvedīyam Taittirīyāranyakam Śrīmat-Sāyanācāryaviracita-Bhāsya-Sametam (Sapariśistam.) ... etat Pustakam ve. Śā. Rā. Rā. "Bābāśāstrī Phadake" ity etaih samśodhitam. Tacca Hari Nārāyana āpate ityanena punyākhyapattane Ānandāśrama-Mudranālaye Āyasākṣarair Mudrayitvā Prakāśitam. (=Ānandāśrama-Saṃskṛta-Granthāvaliḥ, Granthānkaḥ 36) Poona 1897 2 vols.

Typescript: Edited by Arlo Griffiths and J.E.M. Houben Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker

Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection

Remainder of first prapāṭhaka and prapāṭhakas two and three as well as prapāṭhakas 6 through 10 are still under preparation and are not yet included.

## अथ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठमपाठकस्याऽऽरम्भः।

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः) **हरि: ॐ ।** 

# सं त्वां सिञ्चामि यर्जुषा प्रजामायुर्धनं च ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ॥

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिछं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ प्रवर्ग्यबाह्मणं प्रोक्तं पञ्चमे हि प्रपाठके। पितृमेधस्य मन्त्रास्तु दृश्यन्तेऽस्मिन्प्रपाठके॥ २ ॥

तेषां च पितृमेधमन्त्राणां विनियोगी भरद्वाजकरपे बौधायनकरपे चाभिहितः । तत्राऽऽहिताग्नेभरणेसंदाये दहनदेशं जोषयते दक्षिणाप्रत्यक्प्रवणिमत्यारम्य भरद्वाज आह—"अन्वारक्षे मृत आहवनीये कुँगाहुतिं जुहोति परे युवाश्सम्" इति । बौधा-यनोऽप्येवमेवाऽऽह—"अथ गार्हपत्य आज्यं विछाप्योत्पूय स्नुचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा प्रेतस्य दक्षिणं बाहुमन्वारम्य जुहोति परे युवाश्सम्" इति । पाठस्तु—

> परे युवाश्सं प्रवतो महीरतं बहुभ्यः पन्थांम-नपस्पञ्चानम् । वैवस्वतः संगर्मनं जनानां यमः राजांनः द्विषां दुवस्यतः, इति ।

हे पितृमेधकर्तारः पितृणां राजानं यमं हिवषा दुवस्यत प्रीणयत । कौदृशम् । भवतः प्रकृष्टकर्मवतो भूलोकवर्तिभोगसाधनं पुण्यमनुष्ठितवतः पुरुषान्महीस्तर्त्तद्भोगो-चितभूप्रदेशिवशेषाननु परे युवा १ सं क्रमेण मरणाद्ध्वं प्रापितवन्तम् । तथा बहुभ्यः स्वर्गीधम्यः पुण्यकृद्ध्यः पुण्यकृतामर्थे पन्थां स्वर्गस्योचितं मार्गमनपस्पशानमबाध-मानम्, पापिन एव पुरुषानस्वर्गमार्गबाधेन नरकं प्रापयित नतु पुण्यकृत इत्यर्थः । वैवस्वतं विवस्वतः सूर्यस्य पुत्रम् । जनानां संगमनं पापिनां गन्तव्यस्थानस्त्रम् ।

करूपः—''औतुम्बर्यामासन्द्यां ऋष्णाजिनं दक्षिणाग्रीवमधरलोमाऽऽस्तीर्यं तस्मिने-नमुत्तानं निर्पात्योपान्तदरोनाहतेन वाससा प्रोणीतीदं त्वा वस्रम्'' इति । पाठस्तु—

९ क. ख. 'गो भार'। २ ख. 'णसमये। ३ क. ख. भारद्वाज। ४ क. ख. खुवाहु'। ५ क. हीत्वा।६ ग. 'त्तद्भागो'। ७ क. ख. 'पाल्य यत्तोदे।

इदं त्वा वस्त्रं प्रथमं न्वागुन् , इति ।

े हे प्रेत स्वामिदं वस्त्रं प्रथमं नु प्रथममेवाऽऽगसागच्छेतु ।

करुपः— "अथास्येतरदपादत्ते ऽपैतदृहेति तत्पुत्रो भ्राता वा अन्यो वा अत्यासन्न-वन्धुः प्रतीतः परिधाय" इति । पाठस्तु —

> अपैतर्ह्ह यदिहाविभः पुरा । इष्टापूर्तमनुसंपंत्रय दक्षिणां यथां ते दत्तं बंहुभा वि बंन्धुषु, इति ।

हे प्रेत यद्दलं पुरा त्वमिश्वभिश्वीरितवानिस, एतदपोहापसारय । इष्ट्रापूर्ते त्वयाऽ-नृष्ठितं श्रीतं स्मार्तं च यत्कर्म तदनुसंपदयानुक्रमेण स्मर । दक्षिणां च ब्राझणेम्यो दत्तामनुसंपद्दय । ते त्वदीयं धनं वन्धुषु प्रीतिदानरूपेण बहुधा यथा विशेषेण दत्तं तमिष प्रकारमनुसंपदय । ततस्तदनुरूपं पुण्यलोकं गच्लेत्यभिप्रायः ।

हुमी युनिष्मि ते वृक्षी असुंनीथाय वोढेवे । याभ्यां यमस्य सार्दनः सुक्रतां चापि गच्छतात् ।

करुपः— "अथैनमेतयाऽऽसन्द्या सह तैत्संस्थेन कटेन वा संवेश्च दासाः प्रवयसो वहेयुरथेनमनसा वहन्तीत्येकेषामनश्चेद्युञ्ज्यात्— इमी युनिष्म ते वही असुनीथाय वोद्धे । याम्यां यमस्य सादन समुक्तां चापि गच्छतात्" इति । हे प्रेत ते तवासुनी- ध्याय प्राणसहरास्य दारीरस्य नयनाय बोद्धे दाकटं वोद्धं वही वोद्धाराविमौ बलीवदीं युनिष्म दाकटे योजयामि । याभ्यां बलीवदीं यमस्य सादनं स्थानं सुकृतां चापि पुण्यकृतां पुरुषाणामपि स्थानं गच्छताद्गमिष्यसि । ताद्दशौ युनिष्मीत्यन्वयः ।

ष्ट्रपा त्वेतश्र्यावयतु प्र विद्वाननंष्ट्रपश्चर्भुवंनस्य गोपाः । स त्वेतेभ्यः परिददात्पितभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रेभ्यः ।

कल्पः— "अथैनमाददत आदीयमानमनुमन्त्रयते—पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वान-नष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः । स त्वैतेभ्यः परिददात्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदन्नेभ्य इति तृतीयमेतस्याध्वनो गत्वा निद्याति" इति । हे प्रेत पूषा योऽयं पोषको देवः सोऽयं त्वामितो देशात्मच्यावयतु प्रचालयतु । कीहशः । विद्वान्गनतन्यमार्गाभिज्ञः । अन-ष्टपश्चः । वाहका मनुष्या द्विपात्पश्चाः । अनद्वाहो चतुष्पात्पश्च । अनष्टा अनुपद्धताः पश्चायो यस्यासावनष्टपञ्चः, वाहकःपद्रवराहित्येन नेतुं समर्थः । भुवनस्य गोपाः सर्वस्य लोकस्य रक्षकः । स ताहशः पूषा त्वामेतेभ्यः पूर्वसिद्धेभ्यः पितृभ्यः परिददात्प्रयच्छतु । योऽग्निस्तव दाहं करिष्यति सोऽग्निः सुविदत्रेभ्यः सुष्ठु त्वद-नुष्ठितं कर्म जानद्वयो देवेभ्यस्त्वां प्रयच्छतु ।

> पूषेमा आज्ञा अनुंवेद् सर्वाः सो अस्मार अभंय-तमेन नेषत् । स्वस्तिदा अष्टंणिः सर्वेवीरोऽ-प्रंयुच्छन्पुर एंतु प्रविद्वान् ( १ )।

करुपः—" अथैनमाददत आदीयमानमनुमन्त्रयते— प्षेमा आशा अनुवेद सर्वाः सो अस्मा अभयतमेन नेषत् । स्वस्तिदा अघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्पुर एनु प्रविद्धानित्यर्थमस्याध्वनो गत्वा निद्धाति" इति । योऽयं पूषा देवः सोऽयिममाः सदी आशा दिशोऽनुवेदेयमनुक्ला दिगिति जानाति । स देवोऽस्मानत्यन्तं भयरहि ने मार्गेण नेषन्नयतु । कीष्टशः पूषा स्वस्तिदाः क्षेमप्रदः । अघृणिरदीप्तः, अस्माम्बनु-प्राही । सर्ववीरः सर्वेभ्यः प्रतिक्लेभ्योऽत्यन्तं जूरः । स तादशोऽसावप्रयुच्छन्प्रमा-दमकुवेन्प्रविद्वान्मार्गं प्रकर्षण जानन्नसमाकं पुरत एतु गच्छनु ।

आयुर्तिश्वायुः परिषासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपंथे पुरस्तात् । यत्राऽऽसंते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्रं त्वा देवः संविता दंघातु।

करणः—'' अथैनमाददत आदीयमानमनुमन्त्रयते —आयुर्विश्वायुः परिपासित त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् । यत्राऽऽसते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः साविता द्वात्विति समस्तमेतस्याध्वनो गत्वा निद्वाति'' इति । विश्वस्मिन्कर्मण्यागच्छ-तोति विश्वायुर्प्राः । स चाऽऽयुरायुष्मन्तमागतवन्तं त्वां प्रतं परिपासित परिपाछिषतुमिच्छिति, दहनार्थमागच्छन्तं त्वां प्रतीक्षत इत्यर्थः । अयं पूषा प्रपथे प्रकृष्टे मार्गे त्वां पुरस्तात्पातु पुरतो गच्छन्प्रतिबन्धकेम्यो रक्षोभ्यः पाछ्यतु । यत्र यस्मिनुत्तमछोके सुकृतः पूर्वे पुण्यकृत आसते यत्र च मार्गे ते पुण्यकृतो ययुः सांवता देवस्तत्र त्वां द्यातु स्थापयतु ।

कल्पः—"अत्र राजगवीमुपाकरोति भुवनस्य पत इति जरतीं मुँख्यां तज्जघन्यां कृष्णां कृष्णाक्षीं कृष्णवालां कृष्यानुरामपि वाँऽक्षिवालखुरमेव कृष्णां स्थात्" इति । पाठस्तु—

## भुवनस्य पत इद १ हिवः, इति ।

९ क. "गिरागतदीप्तिः । अस्यानु । २ व्यः दिवितः, अस्यानु । ३ क. ख. मूर्खा । ४ ख. बाऽनराने । म. बाऽजां वा । ५ व्यः इतः े. व. क्ष्यःेतं स्था ।

हे भुवनस्य पते पालक देव तवेदं राजगवीरूपं हविरुपाकरोमीति शेषः। अग्नयं रियमते स्वाहां।

अधास्य हिवषः स्वकाले प्राप्तो होमः कर्तव्यः । तद्धोममन्त्रोऽत्रैव प्रसङ्गादास्नातः । करूपैः—तत्रैतद्धविरिडापात्र्या चमसेन वा जुहोति, अग्नये रियमते स्वाहा" इति । रियमते धनवतेऽग्नये स्वाहुतमिदमस्तु ।

पुरुषस्य सयावर्यपेद्घानि मृज्यहे । यथां नो अत्र नापंरः पुरा जुरम् आर्यति, इति ।

सह यातुं गन्तुं शीलं यस्या राजगव्याः सा सयावरी । पुरुषस्य मृतस्य संब-न्धिनि हे सयावर्यघानि पापान्यपेदपनीयैव मृज्महेऽस्माञ्शोधयामः । नोऽस्माकं जरसो वयोहानेः पुराऽपरः पाप्मा कश्चिदपि यथा नाऽऽयति नाऽऽगच्छिति तथा मृज्मह इति पूर्वत्रान्वयः ।

> पुरुषस्य सयावरि वि ते माणमंसिस्नसम् । ज्ञरीरेण महीमिहि स्वधयेहि पितृनुषं मुजयाऽस्मानिहाऽऽवंह ।

करुपः—" अर्थोस्याः प्राणान्विसंसमानाननुमन्त्रयते—पुरुषस्य सयाविर वि ते प्राणमसिस्रसम् । शरीरेण महीमिहि स्वधयेहि पितृनुप प्रनयाऽस्मानिहाऽऽवह" इति । हे पुरुषस्य सयाविर राजगवि ते तव प्राणं व्यसिस्रसं विस्तरं शिथिलं कृतवानिस्म । तवं शरीरेण महीं भूमिमिहि प्राप्नुहि । स्वधयाऽन्तेन हविःस्वरूपेण । यद्वाऽन्मृतवाची स्वधाशब्दः । अमृतेन जीवरूपेण पितृनुपेहि । इहास्मिल्लोके प्रजया पुत्राविक्या सहास्मानावह क्षेमं प्रापय ।

मैवं माश्स्ता प्रियेऽहं देवी सती पितृलोकं पदैषि । विश्ववारा नर्भसा संव्ययन्त्युभौ नो लोको पर्यसाऽभ्यावदृत्स्व (२) ।

करुपः—"उपोत्थाय पाश्म्नवमृशन्ते मैवं माश्स्ता प्रियेऽहं देवी सती पितृलोकं र्यदेषि । विश्ववारा नभसा संब्ययन्त्युभी नो लोकी पयसाऽभ्याववृत्स्व'' इति । हे प्रिये

९ क. प्रोप्ते । २ क. त्यः । अत्रे । ३ क. 'रिडसूनेत च । ४ क. ख. श्वास्यै प्रा । ५ क. \*सालोनी । ६ ग. थदेवि !

राजगिव अहमेवं हताऽस्मीति मा माश्स्ता मनिस मननं मा कार्षीः । यद्यस्मात्कार-णात्त्वं देवी देवतात्मिका सती पितृलोकं प्रैत्योषि आगच्छिस । विश्ववारा सैंवैं-रणीयौ प्रार्थनीया । नभसाऽऽकाशमार्गेण संव्ययन्ती द्युलोकं संवृण्यती । हे राम-गिव तथाविधा त्वं नोऽस्माकमुभौ लोकावेतल्लोकपरलोकौ पयसा क्षीरेणाभ्यावद्व-त्स्वामित आवृत्तौ कुरु क्षीरपूर्णो कुर्वित्यर्थः ।

हुयं नारी पतिलोकं हेणाना निष्दात उप त्वा मर्त्य मेतम् । विश्वं पुराणमनुषा-लयन्ती तस्य प्रजां द्रविणं चेह धेहि।

कह्यः—"अधास्य भार्यामुपसंवेशयति—इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम् । विश्वं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि" इति । हे मर्त्य मनुष्य या नारी मृतस्य तव भार्या सा पतिलोकं वृणाना कामयमाना प्रेतं मृतं त्वामुपनिपद्यते समीपे नितरां प्राप्तोति । कीदृशी । पुराणं विश्वमनादिकालप्रवृत्तं कृत्यं स्त्रीधर्ममनुक्रमेण पालयन्ती । पतित्रतानां स्त्रीण। पत्या सहैव वासः परमो धर्मः । कृत्यं स्त्रीधर्ममनुक्रमेण पालयन्ती । पतित्रतानां स्त्रीण। पत्या सहैव वासः परमो धर्मः । तस्यै धर्मपत्न्यै त्विमह लोके निवासार्थमनुज्ञां दत्त्वा प्रजां पूर्वं विद्यमानां पुत्रादिकां द्विणं धनं च धेहि संपादय, अनुजानीहीत्यर्थः ।

उदीर्ष्ट्व नार्यभि जीवलोकमितासुमृतमुपंशेष एहि । इस्तग्राभस्यं दिधिषोस्त्वमेतत्पत्युर्जनित्वम्भिसंबंभूव ।

करुपः—''तां प्रति गतः सन्ये पाणाविभपाद्योत्थापयति—उदीर्ध्व नार्यभि जीवछो-किमितासुमेतमुपरोष एहि । हस्तप्रामस्य दिधिषोस्त्वमेतत्पत्युर्जनित्वमिभसंबभूव'' इति । हे नारि त्विभतासुं गतप्राणमेतं पतिमुपशेष उपत्य शयनं करोषि । उदीर्ध्वास्मात्पति-समीपादुत्तिष्ठ । जीवछोकमिभ जीवन्तं प्राणिसमूहमिनछक्ष्येहि आगच्छ । त्वं हस्तप्राभस्य पाणिप्राह्वतो दिधिषोः पुनिर्ववोहच्छोः पत्युरेतज्जनित्वं जायात्वम-भिसंबभूवाऽऽभिमुख्येन सम्यक्प्राप्नुहि ।

सुवर्णे ४ इस्तादाददांना मृतस्यं श्रिये ब्रह्मणे तेजसे वलाय । अत्रैव त्विमह वय४ सुशेवा विश्वा स्पृथी अभिमातीर्जयेम ।

करुपः--- "मुवर्णेन हस्तौ संमार्ष्ट -- मुवर्णे ५ हस्तादाददाना मृतस्य श्रिये ब्रह्मणे

तेजसे बलाय। अंत्रेव त्विमह वयथ मुशेवा विश्वा स्पृथो अभिमातीर्जयेम" इति। हे निर त्वं श्रिये संपद्धं ब्रह्मणे ब्राह्मणजात्यधं तेजसे कान्त्यधं बलाय शरीरबलाधं मृतस्य पुरुषस्य इस्तात्सुवर्णमाददाना सत्यत्रेव लोके तिष्ठ। वयमपीह लोके सुशेवाः सुंखं सेवमानाः सन्तः स्पृथोऽस्माभिः सह स्पर्थमाना विश्वा अभिमातीः सवीञ्शत्रू ख्रियं ।

धनुईस्तादाददांना मृतस्यं श्रिये क्षत्रायौजसे बलाय। अत्रैव त्विमह वयः सुशेवा विश्वा स्पृधो अभिमातीर्जयेम। मणि १ हस्तादाददांना मृतस्यं श्रिये विशे पुष्टे बलाय। अत्रैव त्विमह वयः सुशेवा विश्वा स्पृधो अभिमातीर्जयेम (३)।

करपः—'' धनुईस्तादाददाना मृतस्य श्रिये क्षत्राये।जसे बलाय । अत्रैव त्वामिह वयध सुरोवा विश्वा स्पृधो अभिमातीर्जयेमेति राजन्यस्य । मणिध हस्तादाददाना मृतस्य श्रिये विशे पुष्टे बलाय । अत्रैव त्वमिह वयध सुरोवा विश्वा स्पृधो अभिमाती-र्जयेमेति वैश्यस्य'' इति । एती मन्त्रौ पूर्वोक्तब्राह्मणमन्त्रवद्यारूयेयो ।

ड्ममंग्ने चमुसं मा विजीहरः प्रियो देवानांमुत सोम्यानांम् । एष यर्थमुसो देवपानुस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ताम् ।

कैल्पः—" कथमु खल्वस्य पात्राणि प्रयुञ्ज्यादिति दधा सिंपिमिश्रेण पूरियत्वा मुखेऽग्निहोत्रहवर्णो नासिकयोः स्नुवावक्ष्णोहिरण्यशकलावाज्यस्नुवौ वा प्रत्यस्य कर्णयोः प्राशित्रहरणं भित्त्वा शिरिस कपालानि ललाट एककपालं शिरस्तः प्रणीताप्रणयनं चमसं निद्धाँति—इममग्ने चमसं मा विजीह्नरः प्रियो देवानामृत सोम्यानाम् । एष यश्चमसो देवपानस्तिस्मन्देवा अमृता मादयन्ताम्" इति । हेऽग्न इमं चमसं मा विजीहरः कुटिलं मा कुरु, मा विनाशयेत्यर्थः । एष चमसो देवानां प्रियः, देवाश्चमसेन सोमरसं पातुं वाञ्छिति । उतापि च सोम्यानां सोमयोग्यानामृत्विग्यजमानानां प्रियः । यश्चमसो देवपानो देवानां पानहेतुस्तिस्मिश्चमसेऽमृता देवा मादयन्तां यज्ञमानं हिषयन्ताम् ।

अग्नेर्वेम परि गोभिव्ययस्य संप्रोणुंष्य मेदंसा पीवंसा च । नेत्त्वां धृष्णुईरंसा जईंषाणो दर्धद्विधक्ष्यन्यर्येङ्कयाते ।

९ क. ख. सुखेन । २ ग. 'ल्प: । अथ मुखादिग्वस्य । ३ ग. 'थि नियु' । ४ ग. 'धातीति ।

करुपः—''अथेनं चर्मणा सर्शार्षबालपादेनोत्तरलोझा प्रोणीति—अमेर्वर्मे परि गोभिटर्ययस्य संप्रोणिष्य मेदसा पीवसा च । नेत्त्वा घृष्णुर्हरसा जर्ह्षणणो द्यद्विधक्ष्यन्पर्यक्क्षयाते" इति । हे वर्मे कवचस्थानीय चर्मविशेषाम्रेगोभी रिश्मिभः परितो ट्ययस्वैनं
प्रेतं संवृतं कुरु । पीवसा स्थूलेन मेदसा च त्वदीयावयवेन मेदोभिधेन मोणुष्व
सम्यगाच्छादय । घृष्णुर्घाष्ण्यें(ष्ट्यें)नोपेतोऽयमभिस्त्वा द्धद्धे चर्म त्वां घारयन्हससा स्वकीयेन तेजसा जर्ह्षणणो हर्तुभिच्छन्विधक्ष्यन्विशेषण दग्धुभिच्छन्नुद्युक्तो
नेत्पर्यक्वयाते परितो नैव चालयतु तवापसारणं मा करोतु ।

मैनंमम्रे विदंहो माऽभिक्षोचो माऽस्य त्वचं चिक्षिपो मा करीरम् । यदा झृतं कुरवे। जातवेदोऽथेमेनं महिणुतात्पितृभ्यः ।

करुपः—'' अथेनमादीपयत्यादीप्यमानमनुमन्त्रयते—मैनमग्ने विदहो माऽभिशोचो माऽस्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् । यदा शृतं करवे। जातवेदोऽभेमेनं प्रहिणुतात्पि-तृम्यः'' इति । हेऽग्न एनं प्रेतं मा विदहो विशेषेण दग्धं मधीरूपं मा कुरु। माऽभि-शोचोऽभितः शोकेन संतापेन युक्तं मा कुरु। अस्य त्वचं मा चिक्षिपेतस्ततो विक्षिप्तां मा कुरु। शरीरमपि विक्षिप्तं मा कुरु। हे जातवेदो यदा शरीरं शृतं पक्तं करवोऽथेमेनमनन्तरमेवैनं प्रेतं पुरुषं पितृभ्यः पहिणुतात्पितृसमीपे प्रेरय।

शृतं यदाऽकरिसं जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्पितृभ्यः । यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामर्था देवानां वक्षनीभेवाति ।

करूपः — "प्रज्विलतमनुमन्त्रयते — गृतं यदाऽकरित जातवेदोऽथेमेनं परिदत्ता-त्पितृम्यः । यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वद्यानीभेवाति" इति । हे जातवेदो यदा तच्छरीरं गृतं पकमकः कृतवानिस तदानीमेवेनं पितृभ्यः परिदत्तात्प्रयच्छ । यदायं प्रेत एतामित्रना त्वया कृतामसुनीति प्राणस्य नयनं प्राणप्रेरणं गच्छाति प्राम्नोति, अथानन्तरं देवानां वद्यनीभेवाति वदां प्राप्तो भवति ।

सूर्ये ते चक्षंर्गच्छतु वातंमात्मा द्यां च गच्छं पृथिवीं च धर्मणा। अपो वां गच्छ यदि तत्रं ते हितमोषंधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः ।

करपः—'' अत्र षड्दोतारं व्याचष्टे—भूर्यं ते चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिषीं च धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः'' इति । सूर्य त इत्यादिमन्त्रस्य षड्ढोतेति नामधेयम् । हे प्रेत ते त्वदीयं चक्षुरिन्द्रियं सूर्यं गच्छतु । आत्मा प्राणो बाह्यवायुं गच्छतु । त्वमि धर्मणा मुक्ततेन तत्फलं भोक्तं घुलोकं मूलोकं च गच्छं, अपो वा गच्छ । चक्षुरादीन्द्रियसामध्यं पुनर्देह्महणपर्यन्तं तत्तद्विष्ठातृदेवता[गतं] त्वया घुलोकादिषु शारीरे स्वीकृते पश्चीन्वामेव प्राप्स्यति । यत्र(दि) यिसम्ह्रीके ते तव हितं मुखमस्ति तत्र गत्वीषधीषु प्राविश्य तद्वारा पितृ-देहमातृदेहौ प्रविश्य तत्र तत्रोचितानि शरीराणि स्वीकृत्य तैः शरीरैः प्रतिष्ठितो भव ।

अजोऽभागस्तपंसा तं तंपस्य तं ते शोचिस्तं-पतु तं ते अचिः । यास्ते शिवास्तनुवी जात-वेदस्ताभिर्वेद्देपः सुकृतां यत्रं छोकाः ।

कल्पः—" तत्रैतमनं चित्यन्तेऽबलेन शुल्बेन बम्नाति—अनोऽभागस्तपसा तं तपस्य तं ते शोचिस्तपतु तं ते आर्चः । यस्ते शिवास्तनुवो जातवेदस्ताभिवेहेम ए मुक्कतां यत्र लोकाः" इति । थॅत्र(तत्र) चितेः पश्चिमभागे समीपे केनचिदबलेन शुल्बेनानं बन्नी-यात(बम्नाति), ज्वालया संतप्तः स ( अतेनसा सह शुल्बो ) यथौ न द्रवति तथा बन्नीयात्, तदानीमनोऽभाग इत्येतं मन्त्रं पठेत् । हेऽमेऽयमनो भागरहितः । तमनं तपसा त्वदीयेन तापेन तपस्व तसं कुरु । तथा ते शोचिः शोकहेतुज्वालाविशेषः, तं तपतु । तथःशोचिर्मिसको ज्वालाविशेषः, तमनं तपतु । तपःशोचिर्मिसको ज्वालाविशेषः, तमनं तपतु । तपःशोचिर्मिःशब्दानां संतापतारतम्येन भेदः । हे जातवेदस्ते तव यास्तनुवः शिवाः सुलहेतवो नतु ताप-प्रदास्ताभिरिमं प्रेतं वह यत्र यस्मिँ होके सुकृतां पुण्यकृतां लोकाः सन्ति तत्र प्रापय ।

अयं वै त्वमस्माद्धि त्वमेतद्यं वै तदंस्य योनि-रिस । वैश्वानरः पुत्रः पित्रे लोककुर्ज्ञातवेदो वहंमक सुक्रतां यत्रं लोकाः ( ४ ) ॥ विद्वानभ्याववृत्स्वाभिमातीर्जयम् शरीरैश्वत्वारिं च ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठमपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

धनुश्चिहान्तर्गतमधिकामिव भाति ।

९ रा. <sup>\*</sup>च्छा वा जलंग<sup>\*</sup> । २ ख. <sup>°</sup>श्चात्त्वमे<sup>°</sup> । ३ क. प्राप्स्यन्ति । ख. प्राप्स्यसि । ४ क<u>.</u> इत. यथा । ५ ग. <sup>°</sup>था द्र<sup>\*</sup> ।

करुपः—" अथान्यां जुहोति—अयं वै त्वमस्माद्धि त्वमतद्यं वै तदस्य योनिरित्त । वैश्वानरः पुत्रः पित्रे लोककुज्ञातवेदो वहेम ए मुकृतां यत्र लोकाः" इति । उपरितनानुवाकोक्तेन्विमर्भन्त्रेन्व हुत्वाऽथानन्तरमन्यामतामृचं जुहुयात् । हे जातवेदोऽयमेव प्रेतः पुरुषस्त्वं न त्वस्य तव च मेदोऽस्ति । अस्माद्ध्यस्य प्रेतस्य श्रारिस्थोपिर त्वमित्ररेतत्प्रत्यक्षं यथा भवति तथा वर्तसे । तत्तस्मादत्यन्तभेदाभावात्कारणादस्य प्रेतस्यायमेव वैश्वानरस्त्वं योनिरित्त स्थानप्रदोऽसि । सर्वत्र हि पुत्रः पित्रे
लोककुद्भवति । पुनाम्नो नरकात्रायत इति व्युत्पत्तेः । अयं च पुरा यजमानत्वदशायां नानाविषैः कर्मभिरग्नेः पालनात्तव पिता । ततो हे जातवेदो यत्र सुकृतां
पुण्यकृतां लोकाः स्थानानि सन्ति तत्रेमं प्रेतं पुरुषं वह प्रापय ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीया-रण्यकभाष्ये षष्टप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

#### अथ षष्ठे द्वितीयोऽनुवाकः।

करुपः—"पर्णमयेन स्नुवेणोपघातं जुहोति -य एतस्य पथो गोप्तारस्तेम्यः स्वाहेति नव स्नुवाहुतीः" इति । उपघातमुपहत्योपहत्य सकृत्सकृदवद्दायत्यर्थः । पाठस्तु —

य प्तस्य प्यो गोप्तार्स्तेभ्यः स्वाहा य प्तस्य प्यो रंक्षितार्स्तेभ्यः स्वाहा य प्तस्यं प्योऽभि रंक्षितार्स्तेभ्यः स्वाहां ख्यात्रे स्वाहांऽपाख्यात्रे स्वाहांऽभिछालंपते स्वाहांऽप्रलालंपते स्वाहाऽप्रये कर्मकृते स्वाहा यमत्र नाधीमस्तस्मे स्वाहां, इति ।

एतस्य पथो मृतेन गन्तन्यस्य स्वर्गमार्गविषयस्य मार्गस्य रक्षका देवास्त्रिविधा गोप्तृरक्षित्रभिरक्षितृनामकाः, ते च क्रमेण त्रिषु स्थानेषु तिष्ठन्ति । तादृशा य सन्ति तेभ्यः स्वाहुतिमदमस्तु । यजमानकीर्तेः प्रकटियता कश्चिद्देवः ख्याता तस्मै स्वाहुत-मिदमस्तु । स हि तुष्टः सन्देवलोके ख्याति करिष्यति । अपकीर्तेः प्रकटियता कश्चि-द्पाख्याता तस्मै स्वाहुतिमदमस्तु । स च तुष्टोऽपकीर्ति वर्जयति । देवानामग्रे सुकृतं साकल्येन यः कथयति सोऽभिलालपन् । तद्योऽपलपित सोऽपलालपन् । ताम्यां स्वाहुतिमदमस्तु । पूर्वविदिष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारौ योजनीयौ । पूर्वानुष्ठितकर्मणामेतस्य च कर्मणो निष्पादको योऽभिस्तस्मै कर्मकृते स्वाहुतिमदमस्तु । यं वाऽन्यदेवमन्नोपयुक्तं वयं नाधीमो न स्मरामस्तस्मै स्वाहुतिमदमस्तु ।

अनन्तरभाविनोर्भन्त्रयोविनियोगो भरद्वाजबौधायनाभ्यामनुक्तत्वाद्ग्रन्थान्तरे द्रष्टन्यः । प्रकरणबलातु होमार्थता प्रतीयते । तत्र प्रथमं मन्त्रमाह—

> यस्तं इध्मं जभरंत्सिष्विद्वानो मूर्थानं वा तत्तपंते त्वाया। दिवो विश्वंस्मारसीमघायत उंद्रुष्यः, इति।

हेऽग्ने यो राक्षसादिस्ते तवेध्मं जभरदपहरित । अथवा त्वाया त्वदीयस्य दग्ध-व्यस्य प्रेतस्य मूर्धानं स्वयं सिष्टिवदानः स्वेदं प्राप्तः संस्ततपतेऽतिद्यायेन तापं करोति । शास्त्रीयदहनसाधनस्योध्मस्यापहारेण वा स्वकीयस्वेदेन मूर्धानं द्रवीकुर्वन्वा शास्त्रीयदाहं विनाश्य स्वर्गं विहन्ति । दिवः स्वर्गस्याधायतोऽघं पापं विद्यं य इच्छिति तस्माद्वि-श्वस्मारसीं सर्वस्मादिष राक्षसादेरुरुष्योऽयं प्रेतो रक्षणीयः ।

अथ द्वितीयं मन्त्रमाह—

अस्मात्त्वमिषं जातोंऽसि त्वद्यं जांयतां पुनः। अप्रये वैश्वानुरायं सुवर्गीयं लोकाय स्वाहां (१), इति॥

य प्तस्य त्वत्पश्चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

हेऽग्नेऽस्माद्यजमानारैयेतात्त्वमिषजातोऽसि । अयं हि कमीनुष्ठानेन त्वां स्वामिनं संपादितवान् । अतः फलदशायामयं पुनस्त्वत्तोऽिषजायतां त्वमेव स्वर्गल्लोके यजमा-नमुत्पादय । तित्तसद्धर्थं वैश्वानराय सर्वपुरुषहितायाग्नये तुम्यमिदं स्वाहुतमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतै-त्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ षष्ठे तृतीयोऽनुवाकः।

करुपः--- " अथैनं नवर्चेन याम्येन सृक्तेनोपतिष्ठते प्रकेतुना " इति । तत्र प्रय-मामाह---

प्र केतुनां बृहता भांत्यप्रिराविर्विश्वांनि वृष्यो रेारवीति । दिव-श्रिदन्तादुष् मामुदानंदुपामुपस्थे महिषो वंवर्ध , इति ।

१ क. ख. विहितं हैं। २ ख. ग. "त्रेतत्वम'।

अयमिम्रबृहिता प्रोढेन केतुना ध्वनस्थानीयेन ज्वालाविशेषेण प्रभाति प्रकर्षेण भासते । स चाऽऽविभूतो वृषभः कामानां वर्षकः सिन्विश्वानि फलान्युहिश्य रोर-वीति अतिशयेन ध्वनिं करोति । दिवोऽन्ताचित्स्वर्गस्यावसानदेशादप्युपेत्य मां मदीयं यनमानं प्रेतमुदानद्, उत्कर्षेण व्याप्तवान् । स्वर्गस्योपिर स्वयं पूर्वमव-स्थितोऽपि मदीयं प्रेतमनुग्रहीतुमेवात्राऽऽगतवानित्यर्थः । स चाम्निरपां प्राप्तव्यानां फलानामुपस्थे समीपे महिषो ववर्षात्यिषको यथा भवति तथा वृद्धि प्राप्तवान् ।

अथ द्वितीयामाह-

इदं त एकं पर ऊं त एकं तृतीयंन ज्योतिषा संविशस्त्र । संवे-शनस्तनुवै चार्रुरेधि प्रियो देवानीं पर्मे सुधस्थें , इति ।

हेऽग्ने ते तव स्वामाविकिमिद्दमेकं ज्योतिः। ऊ अपि च परः परस्तात्प्रेतशरीरे स्थितं ते त्वदीयमेकं ज्योतिः। तदुभयमपि तृतीयेन ज्योतिषा परमात्मरूपेण संविशस्त्र संयोगयस्व। तनुवै स्वकीयस्य शरीरस्य संवेशनः परमात्मज्योतिषा संयोजयिता देवानां प्रियस्त्वं चारुरेधि रमणीयो भव। कुत्रेति तदुच्यते—परम उत्कृष्टे
सधस्ये सहोपवेशनस्थाने।

अथ तृतीयामाह—

नाके सुपूर्णमुष् यत्पतंन्त १ हृदा वेनंन्तो अभ्यचंश्वत त्वा । हिर्र-ण्यपक्षं वर्रुणस्य दूतं यमस्य योनी श्रकुनं भुरुण्युम् , इति ।

हेऽग्ने त्वामृत्विजो हृदा स्वकीयेन मनसा वेनन्तः कामयमाना यद्यदाऽभ्यचसः ताभितः ख्यापितवन्तः, तदा त्वं तुष्टो भवेति शेषः । कीदशं त्वाम्—नाके स्वर्ग जपपतन्तं समीपे प्रतिगच्छन्तम् । अत एव सुपर्ण शोभनपक्षोपेतम् । हिरण्यपसं सुवर्णमयपक्षोपेतम् । वरुणस्य दूतं वरुणेन प्रेयेमाणम् । यमस्य योनौ स्थानविशेषे भुरुण्युं मरणशीस्त्रं भोगसंपादकमित्यर्थः । श्रकुनं पक्ष्याकारम् ।

अथ चतुर्थीमाह---

अतिद्रव सारमेयो भानो चतुरक्षौ शुवर्ली साधुना पृथा । अथां पितृन्त्सुंविदत्रा अपींहि यमेन ये संधुमादं मदंन्ति , इति ।

हैऽग्ने साधुना पथा समीचीनेन मार्गेण श्वानावुभावतिद्रवातिकम्य गच्छ । यम-संबन्धिनो यो श्वानो प्रेतस्य बाधको तो पारित्यज्य समीचीनेन मार्गेण प्रेतं नयेत्यर्थः । कीदशौ श्वानो । सारमेयौ सरमा नाम काचित्प्रसिद्धा शुनी तस्याः पुत्रौ चतुरक्षा-वुपारेभागे पुनरप्यक्षिद्वयं ययोस्तादशो । अथ शोभनमार्गेण गमनानन्तरं ये पितरो यमेन सधमादं सैहहर्षं मदन्ति प्राप्नुवन्ति तान्सुविदत्रान्सुव्वभिज्ञान्पितृनपीहि प्राप्नुहि ।

अथ पञ्चमीमाह--

यो ते श्वानीं यम रिक्षतारीं चतुरक्षी पंथिरक्षीं
नृचक्षंसा । ताभ्यांश्राजन्यरिदेशेनश्रम्बस्ति
चास्मा अनमीवं चं धेहि (१), इति।

हे यम ते त्वदीयो श्वानो यो विद्येते ताभ्यां श्वम्यां हे राजन्यमेनं प्रतं परि-देहि प्रयच्छ । कीहरी श्वानो । रिक्षतारी यमगृहस्य रक्षको । चतुरक्षाविक्षचतुष्ट-ययुक्तो । पथिरक्षी मार्गस्य रक्षको । नृचक्षसा मनुष्येः ख्याप्यमानो, श्रुतिस्मृतिपु-राणाभिज्ञाः पुरुषास्तौ प्रख्यापयन्ति ताभ्यां श्वम्यां दत्त्वाऽस्मै प्रेताय स्वस्ति च क्षेम-मपि अनमीवं च रोगाभावमपि धेहि संपादय ।

अथ षष्ठीमाह--

<u>जरुण</u>सार्वसुतृपांबुछुंबछौ यमस्यं द्तौ चंरतोऽवशाः अनुं । ताबस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दत्तावसुंमधेह भद्रम् , इति ।

है यमसंबन्धिनौ द्ताववशानस्वाधीनान्प्राणिनोऽनुरुक्ष्य सर्वत्र चरतः । कीदशौ, जरुणसौ दीर्घनासिकायुक्तौ, असुतृषौ प्राणिनामसून्स्वीकृत्य तैस्तृष्यन्तौ । उलुंबलौ प्रभूतबल्युक्तौ । तावुभौ दूतौ सूर्याय दशये सूर्यस्य दर्शनार्थमद्य दिन इह कर्भणि भद्रमसुं समीचीनं प्राणं पुनर्ष्यस्मभ्यं दत्तौ प्रयच्छताम् ।

अथ सप्तमीमाह---

सोम् एकेंभ्यः पवते घृतमेक् उपासते। येभ्यो मधुं मुधावंति ताशिश्चंदेवापि गच्छतात् , इति ।

एके भ्यः केषां चिद्यनमानानामर्थे सोमः पवते वस्नेण शोधितः पूर्तो भवति । एके अन्ये के चिद्यनमाना घृतमुपासते घृतद्वयोपलक्षितं हिविये ज्ञमनुतिष्ठन्ति । येभ्यो येषामर्थे मधु मधावति 'असौ वा आदित्यो देवमघु ' इत्यादिका मधुविद्या प्रवर्तते, यदथर्वा क्षिरसो मधोः क्ल्या इत्यादिमधुप्राप्तिफलको ब्रह्मयज्ञो येषामर्थे प्रवर्तते, ता श्रिक्सर्वानप्ययं प्रेतो अपिगच्छतादेव सर्वथा प्राप्तोत्वेव । सोमयानिनां दर्शपूर्णनासादियानिनां ब्रह्मयज्ञमधुविद्याद्यनुष्ठातृणां यः पुण्यलेकः सो अयमस्य भवत्वित्यर्थः ।

१ ग. सहर्ष । २ क. हे दूती स्थूलानासिको प्राणिनो । ख. हे दूती स्थूलानसूनस्त्रा । ३ ग. "पौ स्वकीयानप्राणानस्वी । ४ ख. ग. ब्राह्मणश्च ।

अथाष्टमीमाह----

ये युध्यन्ते मुधनेषु शूरांसो ये तंनुत्यजः । ये वां सहस्रदक्षिणास्ताश्रश्चिदेवापि गच्छतात् , इति ।

ये क्षत्रियाः प्रधनेषु प्रकृष्टधननिमित्तेषु सङ्ग्रामेषु युध्यन्ते युद्धं कुर्वन्ति । तत्रापि ये शूरासः शूरा भटास्तनुत्यजो युद्धाभिमुख्येन शरीरं त्यजन्ति । अथवा ये पुरुषाः सहस्रदक्षिणा विश्वजिदादिकतुषु सहस्रदक्षिणायुक्ताः । तांश्चिदित्यादि पूर्ववत् । युद्धाभिमुख्येन मृतस्योत्तमलोकः स्मर्यते—

> " द्वाविमी पुरुषो लोके सूर्यमण्डलभेदिनो । परिवाड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः '' इति । " धर्म्योद्धि युद्धाच्ल्रेयोऽन्यृंत्क्षित्रयस्य न विद्यते'' इति च ।

अथ नवमीमाह-

तपसा ये अनाष्ट्रष्यास्तपसा ये सुर्वर्गताः। तपो ये चिक्रिरे महत्ताःश्चिदेवापि गच्छतात्, इति ।

ये पुरुषा अस्मिष्ठोंके तपसा युक्ताः सन्तोऽनाधृष्याः केनाप्यतिरस्कार्या वर्तन्ते । ये चान्ये स्वानुष्ठितेन तपसा स्वगं गताः । ये चान्ये महत्तपश्चिक्रिरे । अनेन तपस्विन्तमात्रमुक्तम् । अनाधृष्या इत्यनेनाणिमादिसिद्धिपर्यन्तं तपो विवक्षितम् । ताश्-श्रिदित्यादि पूर्ववत् ।

कल्पः—" नघनेन दहनदेशमुदीचीस्त्रिस्नः कर्षूः खात्वाऽश्मिभः सिकताभिश्च प्रकीर्योयुग्मैरुदकुम्भैरपः परिष्ठाव्य तासु ज्ञातयः संगाहन्ते, अश्मन्वती रेवतीरिति " [इति] । पाठस्तु—

> अद्यम्बती रेवतीः सर्श्तंभध्वमुत्तिष्ठत् प्रतंरता सस्रायः । अत्रां जहाम् ये असुन्नद्रोवाः शिवान्वयमुभि वाजानुत्तंरेमे (२), इति ।

कर्षूः कुल्याः, तत्रत्यास्वप्स्ववगाहनाय ज्ञातयः परस्परं संबोध्यन्ते—हे सखा-योऽश्मन्वतीः पाषाणयुक्ता रेवतीर्धनहेतुभूता अपः संरभर्धवं प्रविशत। उत्तिष्ठतो-रसाह्वन्तैः सन्तः प्रत्युद्धच्छत । अनेन क्रमेण प्रतरत कुल्यात्रयं प्रकर्षेण तरत । अत्रास्मिन्दहनदेशेऽश्लेवाः सेवितुमशक्या दुःखविशेषा ये केचिद्सन्पूर्वमासंस्तान्स-

९ ग. भ । इरे। २ क. ख. ध्वं निविद्यातेति दोषः । उरे। २ क. ख. रैन्तः प्र°। ५३

बीख्यहाम परित्यजाम । श्विवान्सुखहेत्न्वाजान्गतिविशेषानन्नविशेषान्नाऽभिलक्ष्य वयमुत्ररेमोत्तीर्णा भवाम ।

> यद्वै देवस्यं सिवतुः पवित्रं सहस्रंथारं वितंतमृत्तिरंक्षे । येनापुनादिन्द्रमनार्तुमात्यें तेनाइं मार सुर्वतनुं पुनामि ।

कल्पः—''ज्ञचनेन कर्षूः पर्णशाखे निहत्याबलेन शुल्वेन बद्ध्वा विनिःसर्पनित— यहै देवस्य सिवतुः पित्रप्र सहस्रघारं विततमन्तिरिक्षे । येनापुनादिन्द्रमनार्तमार्त्ये तेनाहं माप्त सर्वतनुं पुनामि'' इति । सिवतुः प्रेरकस्य सूर्यस्य देवस्य संबन्धि पिवतं शुद्धि-कारणं यद्दे यदेव शुल्वं सहस्रघारं बहुसंधिकमन्तिरिक्षे विततं प्रमृतं येन सूर्यरूपेण शुल्वेनं पुराऽऽत्या आर्तेः सकाशादिन्द्रमनार्तमपुनादार्तो यथा न भवति तथा शोधि-तवान् । तेन शुल्वेनाहं प्रेतस्य ज्ञातिं मां मद्र्पां सर्वतनुं कृत्स्वशरीरं पुनामि शोधयामि ।

> या राष्ट्रात्पन्नादप्यन्ति शास्त्रां अभिमृता तृपीतं-मिच्छमानाः । धातुस्ताः सर्वाः पर्वनेन पूताः प्रजयाऽस्मात्रया वर्चसा संश्लंषाय ।

कर्षः—''जघन्यो व्युद्दस्यति–या राष्ट्रात्पन्नाद्दपयन्ति शाखा अभिमृता चपितिमि-च्छमानाः।धातुस्ताः सर्वाः पवनेन पुताः प्रजयाऽस्मान्रय्या वर्षसा सःसृजाथ'' इति । शुरुवस्याधस्ताद्ये ज्ञातयो निर्भच्छन्ति तेषां मध्ये पश्चान्तिर्भच्छन्दहनकर्ता पुरुषः शाखाद्वयमनेन मन्त्रेण व्युद्दस्येत् । आभिमृता अनुक्रमेण पूर्वं मृताः पुरुषा नृपतिमि-च्छमाना मनुष्याणां पालकं स्वामिनमिच्छन्तः पन्नात्प्राप्ताद्वाष्ट्राद्याः शाखा अपयन्त्य-पसारयन्ति ताः सर्वाः शाखा धातुः संवन्धिना पवनेन शुद्धिहेतुना पूताः शोधिताः । तादृश्यो हे शाखा अस्मान्प्रजादिभिः सः स्मुजाध संयोजयत ।

करुपः—"उद्वयं तमसस्परीत्यादित्यमुपस्थाय'' इति । पाठस्तु— उद्वयं तमंसुस्परिपदयंन्तो ज्योतिरुत्तरम् । देवं देवंत्रा सूर्युमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम् , इति ।

वयं तमस उत्तरं ज्योतिस्तमसो विनाशकत्वेनोत्कृष्टं सूँर्यसंबद्धं ज्योतिरुत्परिप-इयन्त उत्कर्षेण सर्वतोऽवलोकयन्तो देवत्रा देवेषु मध्ये सूर्यं देवमुत्तमं ज्योतीरूपम-गन्म प्राप्ताः स्मः ।

९ क. ख. न बद्ध्वाऽऽर्ला। २ ख. ग. भि: संयो । ३ क. सूर्यसंबन्धं।

धाता पुंनातु सिवता पुंनातु । अग्नेस्ते-जंसा सूर्यस्य वर्षसा ( ३ ) ॥ धेस्तुसंरेमाष्ट्रौ चं॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्टमपाठके तृतीयोऽनुवाकः॥ ३॥

करुपः—''अनवेक्षमाणा अपोऽवगाहन्ते—धाता पुनातु सिवता पुनातु'' इति । अग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्वसेति मन्त्रशेषः । धाता जगतः स्रष्टा प्रजापितरिमसंबन्धेन तेजसा पुनातु शोधयतु । सिवता प्रेरको देवः सूर्यसंबन्धिना तेजसा पुनातु ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ १ ॥

क्षथ षष्टे चतुर्थोऽनुवाकः ।

कल्पः—"अपरेद्युस्तृतीयस्यां पञ्चम्यां सप्तम्यां वाऽस्थीनि संचिन्वन्ति, क्षीरोरिस-क्तेनोद्दकेनोदुम्बरशाखया प्रकाथयञ्शरीराण्यवोक्षति—यं ते अग्निममन्थामेति पञ्चभिः" इति । तत्र प्रथमामाह—

> यं ते अग्निममंन्थाम ष्टुमुभायंत्र पक्तंते । इमं तर शंमयामसि क्षीरेणं चोद्केनं च, इति ।

हे प्रेतरारीर ते तव पक्तवे पाकार्थं दृषभायेव यथा परावे तथा यमग्निममन्थाम । पर्गुबन्धेषु हि पर्गोः पाकार्थमग्निर्मध्यते निर्मन्थ्यं वा कुर्यादिति श्रुतेः । तिमममग्निम-नेन क्षीरेण चोदकेन च शमयामसि शान्तं कुर्मः ।

अथ द्वितीयामाह—

यं त्वमंग्रे समदंहस्त्वमु निर्वापया पुनः । क्याम्बू-रत्रं जायतां पाकदूर्वार्व्यस्कशा , इति ।

हेऽग्ने त्वं यं प्रेतदेहं समद्दः सम्यग्दम्धवानित । त्वमु तादशस्त्वमेव पुनर्निर्वा-पयेतः स्थानात्पुनरि निःसारय । अत्र देशे क्याम्बुः कियताऽप्यम्बुना युक्ता काचिदोषिः पाकदूर्वाऽल्पया दूर्वया युक्ता व्यल्कशा विविधशाखायुक्ता जायता-मुत्पद्यताम् । अथ तृतीयामाह-

शीतिके शीतिकावित डायुंके डायुंकावित । मण्डूक्यांसु संगमयेम १ स्वीप्ते श्रमयं , इति ।

शीतेन जलेन युक्ता भूमिः शीतिका, ह्वादकारिणा क्षीरेण युक्ता भूमिह्वीदुका । हे शितिके भूमे शीतिकानित शीतिकाभूमियुक्ते स्थाने, हे ह्वादुके ह्वादुकावित ह्वादुक कायुक्ते स्थानिशोषे मण्डूक्यासु मण्डूकह्वनयोग्यास्त्रप्तु संगमयेमं प्रेतदेहं प्रापय । अग्निं च सुष्टु शमय ।

अथ चतुर्थीमाह---

शं ते धन्वन्या आपः शमुं ते सन्त्वनूक्याः। शं ते समुद्रिया आपः शमुं ते सन्तु वर्ष्याः, इति ।

धन्विन मरुदेशे भवा धन्वन्या तादृश्य आपो हे प्रेतदेह ते तव शं सन्तु मुख-हेतवो भवन्तु । अन्पदेशे भवा अनुक्या आपः [ते] शं (शमु) सन्तु मुखहेतव एव भवन्तु । तथा समुद्रे भवाः समुद्रिया वर्षे भवा वृष्यीस्ताः सर्वी अपि ते मुखहेतवो भवन्तु ।

अथ पश्चमीमाह-

शं ते स्नवंन्तीस्तनुवे शमुं ते सन्तु कूप्याः । शं ते नीहारो वंषेतु शमु पृष्वाऽवंशीयताम् (१), इति ।

स्रवन्तीर्नदीगता आपो हे प्रेत ते तनुवे शं मुखहेतवो भवन्तु। कूपे भवाः कूप्याः, ताश्च ते मुखहेतवो भवन्तु। नीहारो हिमरूपस्ते मुखार्थं वर्षतु वृष्टिवत्स्रवतु। पृँढवा जलविन्दुः शमु मुखार्थभेवावशीयतामधः पततु।

कल्पः—" अत एवाङ्गारान्दक्षिणौ निर्वर्त्य तिस्रः स्नुवाहुतीर्जुहोति—अवस्रुनेति प्रतिमन्त्रम्" इति । तत्र प्रथमामाह—

> अवस्टज् पुनरम्ने पितृभ्यो यस्त आहुंत्रश्ररंति स्वधाभिः । आयुर्वसान उपयातु शेष् सर्गच्छतां तुनुनां जातवेदः, इति ।

हेऽग्ने यः प्रेतः पुमानाहुतश्चितौ मन्त्रेण समर्पितः सन्स्वधाभिः स्वधाकारसमर्पि-तैरुदकादिभिः सह चरति । तं प्रेतं पितृभ्यः पितृप्राप्त्यर्थं पुनरवसृज भूयः प्रेरय ।

९ ख. ग. 'ने मण्डूक्यासु मण्डूकष्ठयनयोग्यास्वप्सु संगमय प्रापय । हे । २ क. ख. देह । ३ ग. पृष्ठाऽष । ४ ग. पृष्ठा । ५ ख. ग. 'णाप्तिवे' ।

अयं प्रेत आयुर्वसान आच्छादयन्नायुषा युक्त इत्यर्थः । शेषं भोगमुपयातु प्राप्तोतु । हे जातवेदः सोऽयं प्रेतस्तनुवा संगच्छतां शरीरेण संगतो भवतु । अथ द्वितीयामाह—

संगंच्छस्व पितृभिः स॰ स्वधाभिः सिपंष्टापूर्तेनं पर्मे व्योमन् । यत्र भूम्ये वृणसे तत्रं गच्छ तत्रं त्वा देवः संविता दंधातु, इति ।

हे प्रेत त्वं पितृभिः संगच्छस्व संगतो भव । स्वधाभिः स्वधाकारसमीं पतैर्द्रव्यैः संगतो भव । परमे व्योमसुरकृष्टे स्वर्ग इष्टापूर्तेन श्रौतस्यार्तकर्मफल्लेन संगतो भव । भूम्यै भूम्यां यत्र यस्मिन्देशविशेषे वृणसे जन्म प्रार्थयसे तत्र गच्छ । सविता देवस्त्वां तत्र द्धातु स्थापयतु ।

अथ तृतीयामाह—

यत्ते कृष्णः शंकुन आंतुतोदं पिपीलः सर्प जत वा श्वापंदः । अग्निष्टद्विश्वांदनुणं कंणोतु सोमंश्र यो ब्रांस्मणमांविवेशं, इति ।

हे प्रेत तव देहे कुष्णः शकुनः पिश्तविशेषो यदक्रमातुतोदेषद्यथितमकरोत्। पिपीलः पिपीलिका वा सर्पो वा यदक्रमातुतोद् । उत वाऽथवा श्वापदोऽन्योऽपि जीवो व्यापिशहेतुरातुतोद् । अयमिप्रेदेवस्तदक्रं विश्वात्सर्वस्मादुपद्रवादनृणमृणर-हितमुपद्रवरहितं कृणोतु करोतु । यश्च सोमो ब्राह्मण ए (णमे)प्तदीये ब्राह्मण-शरीर आविवेश यागकाले प्रविष्टवान्सोऽप्यनृणं करोतु ।

उत्तिष्ठातेस्तनुब्धः संभरस्य मेह गात्रमवंहा मा शरीरम् । यत्र भूमेये वृणसे तत्रं गच्छ तत्रं त्वा देवः संविता दंधातु ।

कल्पः—" अथैनदादम्बमुदकुम्भैः स्ववेक्षितमवोक्ष्य याऽस्य स्त्रीणां मृद्ध्या सा सन्ये पाणा नीललोहिताम्यां स्त्राम्यां विग्रध्यादमानमन्वास्थायापामार्गेण सकृदुपृज्य दतः शिरस्तो वाऽस्थि गृह्णाति—उत्तिष्ठातस्तनुव संभरस्व मेह गात्रमवहा मा शरी-रम् । यत्र भूम्ये वृणसे तत्र गच्छ तत्र त्वा देवः सविता दधात्विति, इदं त एक-मिति द्वितीयं पर ऊ त एकमिति वृतीयं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्विति चतुर्थं संवेश्यानस्तुवै चारुरेधीति पञ्चमं प्रियो देवानां परमे सधस्य इति षष्ठम्" इति । हे प्रेतातोऽ-स्मै।इहनदेशादुत्तिष्ठ । तनुवं शरीरं संभरस्व संपादय, इह दहनदेशे गात्रमङ्गमेक-मपि माऽवहा मा परित्यन । शरीरमिप माऽवहा मा परित्यन । यत्रेत्यादि पूर्ववत् ।

इदं तु एकं पुर ऊं तु एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविधस्व। संवेधनस्तुनुवै चार्रुरिधि प्रियो देवानां पर्मे सधस्थे, इति।

हे प्रेत ते तब संबन्धीदमेकमिश्य उ अपि च परः परस्ताचे तब संबन्ध्येकमिश्य हे प्रेतैतदिश्यक्रपेण पूर्वद्वयापेक्षया तृतीयेन ज्योतिषा प्रकाशेन संविशस्व संयुक्तो भव। तनुवै शरीरिसद्धर्थ संवेशनः सर्वेषामस्त्र्यां योजयिता चारुरेधि रमणीयो भव। परमे सधस्य उत्कृष्टे सहोपवेशनस्थाने देवानां प्रियो भव।

> उत्तिष्ठ प्रेहि पद्वतीकः क्रणुष्व पर्मे व्योमन् । युमेन् त्वं युम्यां संविद्ानोत्तमं नाकुमधिरोद्देषम् ।

करुपः—" अथैतान्यस्थीन्यद्भिः प्रक्षारय कुम्भे वासते वा कृत्वाऽऽदायोपोत्ति-ष्ठांते—उत्तिष्ठ प्रेहि प्रद्रवौकः कृणुष्व परमे व्योमन् । यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमं नाकमधिरोहेमम्" इति । हे प्रेतास्मारस्थानादुत्तिष्ठ । उत्थाय च प्रेहि प्रकर्षेण गच्छ । गमनकालेऽपि प्रद्रव शीधं गच्छ । गत्वा च पर्मे व्योमनुत्कृष्टे स्वर्ग ओकः कृणुष्व स्थानं कुरु । कृत्वा च त्वं यमेन यम्या च स्त्रीपुरुवाम्यामुभाम्यां सह संवि-दाना संविदान ऐकमत्यं प्राप्तः सन्निममुत्तमं नाकं स्वर्गभोगमधिरोह प्राप्नुहि ।

करुपः—" शम्यां पलाशे वा कुम्भं निधाय जघनेन कुम्भं कर्ष्वादिसमानमास्त्राना-नमृदा स्नातीत्येके" इति । तत्र पूर्वोक्तानां मन्त्राणां प्रतीकानि दर्शयति—

अञ्चन्वती रेवतीर्थेद्वै देवस्यं सिवतुः प्वित्रं या राष्ट्रा-

त्युमादुद्वयं तमंसुस्परिं धाता पुनातु , इति ।

सोमयाजिनस्तु पुनर्दहनं कर्तव्यं पुनर्दहनान्तं सोमयाजिन इति सूत्रेऽभिहितत्वात् । तत्प्रकारस्तु करूपे दिशतः— "अथ यदि पुनर्धक्ष्यन्तः स्युरत एवाङ्गारान्दक्षिणौ निर्वर्य तिस्रो रात्रीरिद्ध्या दहनवद्वकाशं जोषियत्वाऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयीपरेणाग्निं दर्भानसंस्तीर्थ तेषु कृष्णाजिने शम्यायां दषदुपलाभ्यौमवाञ्जनं(?) शरीराणि सुसंपिष्टानि पेपियत्वाऽऽज्यकुम्भे समुदायुत्याग्निहोत्रहवण्या जुहोत्यस्मात्त्वमिषजातोऽसि" इति । पाठस्तु—

अस्मान्त्रमधिजातोऽस्ययं त्वदधिजायताम्। अस्रये वैन्यानरायं सुवर्गायं छोकाय स्वाहां (२), इति ॥

अवंशीयता ९ सधस्थे पश्च च ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयनैत्तिरीयार्ण्यके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽतुवाकः ॥ ४ ॥

द्वितीयानुवाके व्याख्यातो मन्त्रः ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ षष्ठे पश्चमोऽनुवाकः ।

आयांतु देवः सुमनांभिक्तिभिर्यमो हं वेह प्रयंताभिर्क्ता। आसींदतार सुमुयते ह बुहिष्यूजीय जात्ये ममं शत्रुहत्ये।

पश्चमेऽनुवाके यमयज्ञोऽभिधीयते । स च करूपसूत्र एवमुपकान्तः— " यज्ञमयं स्वयं प्रोक्तं प्रवक्ष्ये बल्लिमुक्तमम् । मासि मासि तु कर्तव्योऽन्तकाय तु बल्लिसाथा " इति ।

तत्र मन्त्रविनियोग एवमभिहितः—"आयातु देवः सुमनाभिरूतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्ता । आसीदता सुप्रयते ह बाईष्यूर्जाय जात्ये मम शत्रुईत्योमिति यममावाहयिते" [इति]। तत्राऽऽवाहनार्थः प्रणवोऽध्याहृतः । मन्त्रे हशब्दः प्रसिद्ध्यर्थः, वाशब्दः
समुच्चये । प्रसिद्धो यमो देवः सुमनाभिः सौमनस्ययुक्तै(काभि)रूतिभिरस्मदीयरक्षणैः सहित इइ यमयक्कारूये कर्मण्यायातु । तथा प्रयताभिर्नियताभिरूतिभिरक्ता
संबद्धा यमी चाऽऽयातु । मम यजमानस्योजीयात्रासिद्धये जात्या उत्तमजातिसिद्धये
शत्रुहत्यै शत्रुवधाय च सुमयते सुष्ठुनियते बाई वि। इ प्रसिद्धौ । एतौ दंपती आसीदतामुपविशताम् ।

करूपः---" यमे इव यतमाने यदैतमिति च " इति । आवाहयतीत्यनुवर्तते । पाठस्तु---

> यमे ईव यतमाने यदैतं म वां भरन्मानुंषा देवयन्तः । आसी-दत्य स्वमुं छोकं विदाने स्वासस्थे भंवत्मिन्दंवे नः , इति ।

इवराब्द एवकारार्थः । यद्यदा रातमाने प्रयत्नं कुर्वाणे यमे इव यमो यमी चेत्येते एव युवामैतमेस्मिनकर्मण्यागच्छतम् । तदानीं देवयन्तो देवानात्मन इच्छन्तो मानुषा यज्ञमाना वां युवां प्रभरन्प्रकर्षेण भरन्तु पोषयन्तु । स्वमु छोकं स्वोचितमेव स्थानं विदाने जानत्यो युवामासीदतमुपविश्वतम् । नोऽस्माकमिन्द्व आह्वादाय स्वासस्थे सुलासनस्थाने भवतं तिष्ठतम् ।

यमाय सोर्मश्सुनुत यमार्य जुहुता हुविः । यमश्र हं युक्को गंच्छेत्यग्निर्दूतो अरंकृतः ।

करुपः— "मध्यमस्यामुत्तरवेद्यां यमाय हिविनिवेदयन्ते—यमाय सोमक् सुनुत यमाय जुहुता हिवः। यमक्ष् ह यज्ञो गच्छैत्यग्निद्द्तो अरंकृतः" इति । हे ऋत्विजो यमदेवार्थं सोमं सुनुत छतात्मकं सोममिष्पुणुत । तथा यमार्थं हिविर्जुहुत । अग्निर्दृतो यिमन्यज्ञे सोऽयमिष्ट्रद्वाः । अग्नेर्दृतत्वमन्यज्ञाऽऽम्नातम्— "अग्निर्देवानां दृत आसीत्" इति । अरंकृतो बहुभिर्द्वचैरलंकाररूपैर्युक्तः, ताहरो यज्ञो यमं ह यममेव [गच्छिति] गच्छतु । ( \*ऑकारस्त्वध्याहृतः )।

युमायं घृतवंद्धविर्जुहोत् प्र चं तिष्ठत । स नों देवेष्वायंमद्दीर्घमायुः प्रजीवसं ।

कल्पः—" प्रतीच्यामुत्तरवेद्यां—यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वायमहीर्घमायुः प्रजीवैसे" इति । हे ऋत्विजो यमार्थं घृतयुक्तं हविर्जुहोत । यूयं च प्रकर्षेण तिष्ठत । देवेषु मध्ये यो यमो देवः स मजीवसे प्रकृष्टजीवनार्थं नोऽस्माकं दीर्घमायुरायमत्प्रयच्छतु ।

यमाय मधुमत्तम् राह्मं हुठ्यं जुहोतन । इदं नम् ऋषिभ्यः पूर्वेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पश्किज्ज्ञचंः (१)।

कल्पः— "प्राच्यामुत्तरवेद्यां—यमाय मधुमत्तमश्र राज्ञे हव्यं जुहोतन । इदं नम 
फ्रिषम्यः पूर्वजेम्यः पूर्वेम्यः पथिकुद्धर्यः" इति । हे ऋत्विजो यमाय राज्ञे मधुमत्त
ममितिद्ययेन मधुरं इव्यं जुहोतन जुहुत । पूर्वजेभ्यः सुष्ट्यादानुत्पन्नेम्योऽत एव पूर्वेभ्योऽस्मत्तः पूर्वभाविम्यः पथिकुद्धयः शोभनमार्गकारिभ्य ऋषिभ्य इदं प्रत्यक्षं
यथा भवति तथा नमोऽस्तु ।

कल्पः---''योऽस्य कौष्ठचेति तिमृभिर्यमगाथाभिक्षः प्रदक्षिणं परिगायन्ति'' इति । तत्र प्रथमामाह---

योऽस्य कौष्ठच जगंतः पाधिवस्यैकं इद्वशी । युमं भंङ्ग्यश्रवो गांय यो राजाऽनपुरोध्यः , इति ।

<sup>\*</sup> एतचिहान्तर्गतमधिकमिव भाति ।

९ ग. च्छत्वभि । २ ग. व्छत्वभि । ३ ख. ग. वसे ओमिति ।४ ख. ग. इस ओमिति ।

को(कौ) श्रं धनमईतीति कौष्ठचः, तादशो यो यम एक इदेक एव पाधिवस्य पृथिव्यां भवस्यास्य सर्वस्य जगतो वश्नी वशेन युक्तः, सर्वं जगत्तदधीनिमत्यर्थः । यस यमो राजाऽनपरोध्यः केनाप्यपरोद्धमशक्यः । तं यमं प्रति भङ्ग्यश्रव एत- न्नामकं गीतं हे पुरुष गाय । भङ्गी रीतिः । संगीतशास्त्रोक्तां मङ्गीमईतीति भङ्गयम् । श्रवणीयं श्रवः । भङ्गयं च तच्छ्वश्रेति भङ्गयश्रवः । शास्त्रीयलक्षणोपेतत्वाच्छ्रोत्रसुः सर्वर्गमित्यर्थः ।

अथ द्वितीयामाह—

युमं गायं भङ्गच्रश्रवो यो राजांऽनपुरोध्यंः । येनाऽऽपो नुद्यो धन्वांनि येन द्यौः पृथिवी दृढा, इति ।

यो यमो राजा केनाप्यपरोद्धमशक्यः । येन यमेनाऽऽपो घृता इति शेषः । तथा नद्यो येन घृताः । धन्वानि मरुस्थलानि येन घृतानि । द्योर्पेन घृता । हढा पृथिवी च येन घृता । तादृशं यमं प्रति पूर्वोक्तं भङ्ग्यश्रवो गाय ।

अथ तृतीयामाह--

हिर्ण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान्हिरण्याक्षानंयः शकान् । अर्थानुनैक्यंतो दानं यमो राजाऽभितिष्ठंति, इति ।

अनसां शकटानां रथानां शतं यस्य यमस्य सोऽयमनश्शतः । ताहशो यमो राजा दानं फलप्रदानमुद्दिश्यात्र समागच्छतु। अश्रवानिभितिष्ठति रथेषु योजयति । कीहशानश्चान् । हिरण्यकक्ष्यान्सीवर्णाभरणैर्युक्ताः कक्ष्याप्रदेशा येषां ते हिरण्यक-स्यास्तान् । +शोभनं धुरं रथवहनस्थानं येषां ते सुधुरास्तान् । शृङ्गारार्थं हिरण्यनि-भिते अक्षिणी येषां ते हिरण्याक्षास्तान् । पाषाणयुक्तमार्गेषु रक्षार्थं निर्मितैरयोमयै-वेलयेर्युक्ताः श्रामा येषां तेऽयःश्रामास्तान् । अनश्(३य)त इति पाठे नाशरहितान-श्चानिति व्याख्येयम् ।

करुपः—''यमो दाघारेत्यनुवाकरोषेण हविरुद्धरन्ति'' इति । तत्र प्रथमामाह— युमो दांघार पृथिवीं युमो विश्वंमिदं जर्गत् । यमाय सर्विमित्रंस्थे यत्प्राणद्वायुरंक्षितम्, इति ।

अत्र यो यम इत्यनुषञ्जनीयम् । + श्रोभना धूरिति पठितुं युक्तम् ।

९ ग. <sup>°</sup>ष्ठं संपूर्ण घे। २ क. ख. ग. <sup>°</sup>ङ्गीरिति संे। ३ क. ख. ग. <sup>°</sup>करोऽयिमे। ४ ग. <sup>°</sup>ननद्शतो। ५ क. ख. <sup>°</sup>न्। अयोयुक्ताः खुराये। ६ क. ख. <sup>°</sup>न्। यममाहात्म्यमूचकाः सप्त मन्त्राः, तत्र । ७ ग. <sup>°</sup>मित्तस्ये।

पृथिनीं सर्वा यमो दाधार घृतनान् । तथा विश्वं सर्विमिदं जगद्यमो घृतनान् । यत्माणदिसमञ्जगित श्वासयुक्तं यदित यदप्यन्यद्वायुना रिक्षतं वस्त्विस्ति सर्विमि सर्विमे वस्त्विसेव यमायं तस्ये तस्थावविस्थितम् ।

अथ द्वितीयामाह—

यथा पश्च यथा षड्यथा पश्चंद्शर्षयः । यमं यो विद्यात्स ब्र्याद्यथैक ऋषिविजानते (२), इति।

पश्च भूतानि यथा वर्तन्ते, षड्ऋतवो यथा वर्तन्ते, पञ्चदश्च तिथयो यथा वर्तन्ते, ऋषयश्च विस्विद्या यथा वर्तन्ते, तं प्रकारं सर्वं स पुमान्श्र्याद्वक्तुं शक्तः । कः पुमानिति स उच्यते—यो यमं वेद स पुमान्श्र्यादित्यन्वयः । यमो हि नियन्तृत्वेन भूत्तुंतिथ्यादिकं सर्वं जगद्यथायथं प्रवर्तयति । अतो यमस्य माहात्म्यं विद्वानिद्मिन्त्यमिति सर्वं वक्तुं शक्तोति । यथा वैक ऋषिरेक एव सर्वज्ञः परमेश्वरो विजानते विशेषेण जगज्ञानाति तम(द)पि प्रकारान्तरं यममाहात्म्याभिज्ञ एवं वक्तुमृत्सहते ।

अथ तृतीयामाह—

त्रिकंदुकेभिः पर्तित् षेडुर्वीरेक्मिट्बुहत् । गायत्री त्रिष्टुप्छन्दांश्सि सर्वा ता यम आहिता, इति ।

त्रिक हुके भिज्यों तिर्गीरायुरिति त्रिक दुका इति सूत्रकारेणोक्तत्वात्ते त्रयो यागास्त्रि-कहुकास्तैर्यागैः षेडुर्वी भूमीः पत्ति प्राप्तोति । ताश्रोव्यः शाखान्तरमच्चे समाझाताः— "षण्मोवीर हसस्पान्तु द्यौश्र पृथिवी चाऽऽपश्चौषधयश्चोकं सूनृता च" इति । बृहत्परं बस्नैकिमिदेकमेव । गायत्र्यादीनि तु छन्दांसि च्छन्दोरूपेण व्यवस्थितानि । एवं नानाविषं यज्जगदस्ति सर्वा ता तत्सर्वं जगद्यम् आहिता यमे प्रतिष्ठितम् । नियाम-कत्वादेव जगद्यवस्थाहेतुत्वं यमस्य युक्तमित्यर्थः ।

अथ चतुर्थीमाह---

अहरहुर्नियमानो गामश्वं पुरुषं जगत् । वैव-स्वतो न तृष्यति पञ्चभिमीनवैर्यमः, इति ।

अयं वैवस्वतः सूर्यस्य पुत्रो यमः पश्चित्रिमानवैः पश्चसंख्याकैर्मुख्यैदूतिविशेषैः सिहतः सत्तहरहः प्रतिदिनं गवादीन्नयमानो यमलोके प्रापयन्न तृष्यति । अलमेता-वतेत्येवं तृप्तिं न प्राम्नोति । प्राणिनो नेतृमालस्यरहित इत्यर्थः ।

९ क. ख. <sup>\*</sup>व जानाति व<sup>°</sup> । २ घ. ६ डूवीं । ३ ग. षड्वीं ।

अथ पश्चमीमाह---

वैवंस्वते विविच्यन्ते यमे राजंनि ते जुनाः । ये चेह सत्येनेच्छंन्ते य च चार्यतवादिनः, इति।

इह लोके ये च पुरुषाः सत्येन वर्तितृमिच्छन्ति येऽपि चान्ये पुरुषा अनृतवा-दिनस्ते द्विविधा अपि जना वैवस्त्रते सूर्यस्य पुत्रे यमे राजनि स्थिते सित तद्भृत्यै-विविच्यन्ते।तत्र सत्यवादिनः स्वर्गं नयन्ति, अनृतवादिनो नरकं नयन्तीत्येवं तद्विवेकः।

अथ षष्ठीमाह---

ते रांजिश्वह निविच्यन्तेऽथा यंन्ति त्वामुपं । देवाश्व ये नंमस्यन्ति ब्राह्मणाश्वापुचित्यंति, इति ।

ये च पुरुषा इह छोके देवान्नमस्यन्त्युपासते येऽपि चान्ये ब्राह्मणानपिवत्यति सुवर्णदानान्नदानादिना पूजयन्ति ते द्विविधा अपि हे राजिन्नह त्वदीये छोके विवि-च्यन्ते । तत्रोपासका ब्रह्मछोके नीयन्ते दानादिकर्मनिष्ठास्तु स्वर्गछोके नीयन्त इति तद्विवेकः । अथ यस्मादेवं तस्मात्सर्वेऽपि हे यम त्वामुपयन्ति ।

अथ सप्तभीमाह---

यस्मिन्द्रक्षे सुंपलाशे देवैः संपिषंते यमः। अत्रां नो विश्वतिः पिता पुंराणा अनुवेनति (३), इति ॥ पथिकृद्भयों विजानतेऽनुवेनति ।)

इति कृष्णयज्ञवेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

यमो राजा देवैरन्यैः सह सुपलाक्षे शोभनपणींपेते यस्मिन्द्रक्षे सोमसवननामके । तदश्चत्थः सोमसवन इति श्रुत्यन्तरात् । संपिबते संमूय सोमपानं करोति । अत्रास्मिन्द्रक्षे विश्वपतिः प्रजानां स्वामी नोऽस्माकं पिता पुराणाः पुरातनान्देवाननुवेनति अनुगच्छति । त एते सप्तापि मन्त्रा यममाहात्स्यप्रतिपादकाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ अथ षष्ठे षष्ठोऽनुवाकः।

पूर्वानुवाके पितृमेधगतयमितशेषमन्त्रप्रसङ्गाद्बुद्धिस्थो यमयज्ञोऽभिहितः । स च स्वतन्त्रः पुरुषार्थो नतु पितृमेधाङ्गभूतः । अथ प्रासङ्किकं परिसमाप्य प्रकृतः पितृमे-धशेष एवोच्यते । चयनान्तमित्रिचित इति सूत्रेऽभिहितत्वादिशिचिद्धिषयं लोष्टचयनमु-च्यते । कल्पः—"अग्निमुपसमाधाय जघनेनािम्नं तिल्लः पालाश्यो मैध्यो निहत्य तासा-मन्तरेणािस्थिकुम्मं निधाय तदुपरिष्टाच्छैतातृण्णामध्युद्यम्य दभ्ना मधुमिश्रेण पूर्यति—वैश्वानरे हिविरिदं जुहोिमे" इति । पाठस्तु—

<u>वैश्वानरे हविरिदं जुंहोमि साहस्रमुत्संश्चतधारमेतम् । तस्मि-</u> चेष पितरं पितामुदं प्रापितामहं विभर्तिपन्वंमाने, इति ।

वैश्वानरेऽग्निसदृशे कुम्भ इदं वाजिनिमश्रद्धिरूपं हविर्जुहोमि । कीदृशं हविः । साहसं सहस्रसंख्योपेतम् । उत्सं प्रवाहरूपम् । श्वतधारं शतच्छिद्रेषु पतन्तीभिर्धा-राभिर्युक्तम् । एष वैश्वानरो देवः पिन्वमाने वर्धमाने पूर्यमाणे कुम्म एतमस्मदीयं पितरं पितामहं प्रितामहं च विभरिद्धभर्तु ।

करुपः--- "विक्षरन्तमभिमन्त्रयते---द्रप्तश्चस्कन्देमं समुद्रमिति द्वाभ्याम्" इति । तत्र प्रथमामाह---

द्रप्सश्रंस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः । तृतीयं योनिमनुं संचरन्तं द्रप्सं जुंहोम्यनु सप्त होत्राः, इति ।

द्रप्सो बिन्दुः स पृथिवीमनु चस्कन्द् । पृथिव्यां पतित इत्यर्थः । स च द्रप्सो हुतः सन्स्थानत्रयेऽनुसंचरित द्युलोकेऽन्तरिक्षलोके भूलोके च।तदेतदिभिप्रेत्य स्मर्यते—

" अग्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरत्रं ततः प्रजाः " इति ।

सोऽयमर्थो द्यामित्यादिनाऽभिधीयते—द्यामिमं च योनिमनु । अन्तरिक्षरूपिमदं स्थानमनुसंचरित । यश्च पूर्वो योऽपि पूर्वः पृथिवीमनुचस्कन्देति पूर्वोक्तस्थानिवशेषस्तमप्यनुसंचरित । तृतीयं योनिं द्युलोकरूपमादित्यस्थानमनुसंचरित । तिममं त्रिषु स्थानेष्वनुसंचरन्तं द्रप्सं जुहोमि मनसा हुतिमव भावयामि । कुत्र होम इति तदुप्यते—अनु सप्त होत्रा इति । यस्यां दिशि द्रप्सः पिततस्त्वद्यतिरिक्ता होमयोग्याः

९ स. मेथ्यो । २ स. निमध्य । ३ ग. च्छदं तृण्याम'।४ क. स्न. °वीं यक्ष पूर्व पृ° ।

सप्त दिशो याः सन्ति तास्वनुक्रमेण जुहोमि । यथाऽयं द्रप्सो हुत आदित्यादिस्थान-त्रयेषु सं(ये सं)चरत्रुपकरोति तथा भावयामीत्यर्थः ।

अथ द्वितीयामाह—

इमर संयुद्गर शतथार्युत्सं व्यच्यमानं भुवनस्य मध्ये । घृतं दुइानामदितिं जनायामे मा इिंस्सीः पर्मे च्यामन् , इति ।

हेऽप्र इमं कुम्मं जनाय प्रेतपुरुषार्थं मा हिश्सीहिंसितं मा कुरु । किंतु परमे च्योर्मञ्जूत्तमे विविधरक्षणे स्थितं कुरु । कीदृशमिमम् । समुद्रं समुद्रवत्प्रभूतम् । श्रत-धारं शतसंख्याकधारोपेतम् । उत्सं प्रस्रवणयुक्तम् । भुवनस्य मध्ये व्यच्यमानं सेव्यमानमभिव्यज्यमानं वा घृतं दुहानां घृतकारणं दिध दुहानम् । अदितिमखण्ड-नीयम् ।

करुपः—" व्यष्टायां हेरिण्या पछाशशाखया शमीशाखया वा श्मशानायतनं संमाष्टि-अपेत नीत" इति । पाठस्तु-

अपेत बीत वि चं सर्पतातो येऽत्र स्थ पुंराणा ये च नूर्तनाः। अहोभिरुद्धिरुकुभिन्धेकं युमो ददात्ववसानमस्म, इति ।

यमेन नियुक्ताः पुरुषाः पुरातना नूतनाश्च सर्वस्यां भूमौ व्याप्य वर्तन्ते, तान्संबो-ध्येदमुच्यते — हे यमदूता यूयं पुराणा अत्राग्निक्षेत्रे स्थ पूर्व स्थिता ये च नूतना यूयमत्र स्थ ते सर्वे यूयमपेतास्मात्स्थानादपगच्छत । बीत परस्परं वियुज्य गच्छत, अतो विसर्पतास्मात्स्थानाद्विदूरं गच्छत । अहोभिदिवसैर्कुभी रात्रिभिश्चाद्भिर्न-लैश व्यक्तं विशेषेण संबद्धमवसानिमदं स्थानमस्मै यजमानाय यमो ददातु ।

करुपः--- " सिवतैतानि शरीराणीति सीरं युनक्ति, पड्गवं द्वादशगवं चतुर्विश-तिगवं वा" इति । पाठस्तु---

> सर्वितैतानि शरीराणि पृथिव्यै मातुरुपस्थ आदंधे । तेभिर्युज्यन्तामित्रयाः ( १ ), इति ।

सविता प्रेरकः परमेश्वरो मातुर्मातृस्थानीयायाः पृथिव्या उपस्थ उत्सङ्ग एतानि शरीराणि शरीरावयवस्वरूपाण्यस्थीन्यादघे स्थापितवान् । तेभिस्तैनिंमित्तभूतैर-प्रिया गावो बलीवर्दा युज्यन्तां लाङ्गलेन संबध्यन्ताम् ।

कल्पः—''शुनं वाहा इति द्वाभ्यां प्रसन्यावृत्ताः षट्पराचीः सीताः कृषिते'' इति । तत्र प्रथमामाह —

शुनं वाहाः शुनं नाराः शुनं क्षेषतु लाङ्गलम् । शुनं वंरत्रा वंध्य-न्ता १ शुनमष्ट्रामुदिङ्गय शुनांसीरा शुनमस्मासुं धत्तम् , इति ।

लाङ्गलं वहन्तीति वाहा बलीवर्दाः, ते शुनं सुलं यथा भवति तथा वहान्त्विति होषंः। न(ना)रा बलीवर्दानां प्रेरका मनुष्याः शुनं सुलं यथा भवति तथा प्रेरयन्त्विति होषः। लाङ्गलं च शुनं सुलं यथा भवति तथा कृषतु। वरत्राश्चर्ममय्यो रज्जवोऽपि शुनं सुलं यथा भवति तथा बध्यन्ताम्। अष्ट्रामारां तीक्ष्णाप्रलोहयुक्तं बलीवर्दप्रेरकं दण्डं चोदिङ्गय हे कीनाश बलीवर्दप्रेरणार्थमुद्यतां कुरु। शुनासीरा हे वाय्वादित्यौ शुनं सुलमस्मासु धनं संपादयतम्।

अथ द्वितीयामाह---

शुनांसीराविमां वाचं यद्दिवि चंक्रयुः पर्यः । तेनेमामुपंसिश्वतम् , इति ।

शुनो वायुः सीर आदित्यः । हे शुनासीरौ वाय्वादित्याविमां पूर्वोक्तां शुनम-स्मासु धत्तमित्येतादृशीं वाचं श्रुत्वा दिव्यन्तरिक्षे यत्पय उदकं चक्रशुः संपादित-वन्तौ तेनोदकेनेमां भूमिमुपसिश्चतं सिक्तां कुरुतम् ।

करुपः—" उद्यम्य लाङ्गलं सीते वन्दामह इति सीताः प्रत्यवेक्षते " **इति ।** पाठस्तु—

सीते वन्दांमहे त्वाऽवीची सुभगे भव । यथां नः सुभगा संसि यथां नः सुफला संसि, इति ।

लाङ्गलपद्धतिः सीता । हे सीते त्वां वन्दामहे नमस्कुर्मः । हे सुभगे सौभाग्ययुक्ते सीतेऽवीच्यधः प्रस्ता भव । नोऽस्मान्प्रति यथा येन प्रकारेण सुभगा सौभाग्य-युक्ता सिस भविस यथा च सुफला सिस शोभनफलोपेता भविस । तथाऽवीची भवेति पूर्वत्रान्वयः ।

कल्पः--- " सिवतैतानि शरीराणीति मध्ये कृष्टस्यास्थिकुम्भं निद्धाति " इति । पाठस्तु---

स्वितैतानि शरीराणि पृथिव्ये मातुरु-पस्थ आदंधे । तेभिरदिते शं भंव, इति । सिवतेत्यादिः पूर्ववत् । तेभिरस्थिभिनिमित्तभूतैईंऽदिते भूमे श्रं मुखहेतुर्भव । करूपः — "विमुच्यध्वमित्रया देवयाना इति दक्षिणेंऽसे बलीवदीन्विमुच्य" इति । पाठस्तु —

> विमुंच्यध्वमिष्ट्राया देवयाना अतारिष्म तमसस्या-रमस्य । ज्योतिरापाम सुवंरगन्म ( \*२ ), इति ।

हेऽग्निया बलीवर्दा विमुच्यध्वं विमुक्ता भवत । देवयाना देवान्प्रति गैमनवन्तो बयमस्य मनुष्यजनमरूपस्य तमसोऽन्यकारस्य पारं परभागं प्रत्यतारिष्म तारित-वन्तः । ज्योतिः स्वर्गमार्गप्रकाशकं सुकृतरूपं साधनमापाम प्राप्नवाम । सुवः स्वर्ग-मगन्म वयं प्राप्तवन्तः ।

करुपः— "उदपात्रेणोदुम्बरशाखया वोक्षति प्र वाता वान्ति" इति । पाठस्तु—
प्र वाता वान्ति प्तयंन्ति विद्युत उदोषंधीर्जिइते पिन्वंते सुवंः । इरा विश्वंसी भुवंनाय जायते
यत्पर्जन्यंः पृथिवी रेतसाऽवंति , इति ।

वाताः पुरोवायवः प्रवान्ति प्रकर्षेण गच्छन्ति । तेन वायवो विद्युतः प्रतयन्ति पतिताः कुर्वन्ति । ओषधीरोषधयश्चोज्जिहत उद्गच्छन्ति । सुवस्तिन्निमित्तं सुलं पिन्वते वर्षते । विश्वस्मे भुवनाय सर्वप्राण्युपकारार्थिनिराऽत्रं जायते । यद्यस्मात्कारणात्प-र्जन्यो मेघः पृथिवीं रेतसा स्वकीयेनोदकेनावित रक्षति । तस्मात्पूर्वोक्तमन्नादिकमु-पपन्नम् ।

करूपः— "पात्र्यां सर्वेषिषीः संयुत्याऽऽवपति—यथा यमाय" इति । पाठस्तु — यथां यमायं हार्म्यमवंपन्पश्चं मानवाः । प्वं वंपामि हार्म्यं यथाऽसाम जीवलोके भूर्रयः, इति ।

यथा यमछोके पश्च मानवाः पश्चसंख्याका मनुष्यरूपा मुख्या यमदूता हार्म्य हम्यस्य योग्यं गृहोपकरणजातमवपन्संपादितवन्तः । एवमहमपि हार्म्य हर्म्यस्य गृहस्य योग्यं गृहोपकरणभूतमोषिजातं वपामि प्रक्षिपामि । यथा येन प्रकारेण जीवछोके जनसमूहे भूरयः प्रभूता वयमसाम भवाम तथा कुर्म इति शेषः ।

<sup>\*</sup> अत्र ग. पुस्तकेऽङ्करहितः पाठः ।

१ क. ख. गच्छन्तो । २ क. "तमीष'। ख. "तमीषधजा"।

करुपः---''चितः स्थ परिचित इत्यपरिमिताभिः शर्कराभिः परिश्रित्य'' इति । पाठस्तु ---

> चितः स्थ परिचितं ऊर्ध्वेचितंः श्रयध्वं पितरों देवतां । प्रजापंतिर्वः सादयतु तयां देवतंया, इति।

हे शर्करा यूयं चितैः स्थ संपादिता भवथ । परिचितः स्थ परितः स्थापिता भवथ । ऊर्ध्वचितः सर्वाभ्य इष्टकाभ्य ऊर्ध्वं संपादिताः स्थ । ताहेशीनां युष्माकं पितरो देवता पितृदेवत्या यूयम् । प्रजापतिर्देवस्ताद्दशीर्वो युष्मानसाद्यतु अत्र स्थापयतु । तया प्रजापतिरूपया देवतयाऽङ्किरस्वद्धुवाः सीदतेति शेषः। अङ्किरोभिः स्थापितौ यथा ध्रवास्तथाऽत्रापि ध्रुवाः सत्यस्तिष्ठत ।

कल्पः—"आप्यायस्य समेतु त इति सिकता व्यूहित, उत्तरया त्रिष्टुभा राज-न्यस्य" इति । उभयोः प्रतीके दर्शयति—

> आप्यायस्व, सं तें ( हैं ), इति ॥ अद्मिया अंगन्म सप्त चं ॥

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

आप्यायस्व समेतु ते सं ते पया श्रिस समु यन्तु बाजा इति मन्त्रद्वयं मा नो हिश्-सीर्जनितेत्यनुवाके व्याख्यातम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरी-यारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

**अथ** षष्टे सप्तमोऽनुवाकः ।

कल्पः—"छोष्टान्प्रतिदिशमेनन्वीक्षमाण उपद्धाति—उत्ते तभ्रोमीत्येतैः प्रतिम न्नम्" इति । तत्र प्रथमामाह—

> उत्ते तभ्रोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निद्धन्मो अहर रिषम् । एतार स्थूणां पितरीं धार-

<sup>\*</sup> श्रयध्वमित्यस्य व्याख्यानमेतत् ।

९ ख. ग. ैतः सं°। २ क. ख. °दृश्यो वो यु°। ३ क. ख. °ता ध्रुवा यथा तथाऽ°। ४ ग. (२)।५ ग. ैमन्वी°।

यन्तु तेऽत्रां यमः सादंनात्ते मिनोतु, इति।

हे लोष्ट ते त्वदर्थं पृथिवीमुत्त भ्रोमि, उत्कर्षेण स्तब्धां करोमि। हे पृथिवि त्वत्परि तवोपरीमं लोकं लोक्यते दृश्यत इति लोको लोष्टस्तं निद्धारस्थापयत्रहं मो रिषं तव हिंसां मा करोमि। एतां लोष्टरूपां स्थूणां स्तम्भं ते तव भारो यथा न भवति तथा पितरो धारयन्तु। अत्रास्मिन्देशे यमो देवो हे लोष्ट ते तव सादनात्स्थापन-निमित्तं मिनोतु स्थानं करोतु।

अथ द्वितीयामाह---

डपंसर्प मातरं भूमिमेतामुंरुव्यचेसं पृथिवीर सुशेवाम् । ऊर्ण-म्रदा युवृतिर्दक्षिणावत्येषा त्वां पातु निर्ऋत्या उपस्थे, इति ।

हे छोष्टेतां भूमिमुपसर्प प्राप्तुहि । कीदशीम्, मातरं मातृस्थानीयाम्, उरुव्य-चसं बहुविस्ताराम्, पृथिवीं प्रथितां प्रसिद्धाम्, सुशेवां सुष्ठ सेवितुं योग्याम् । ऊर्णझदा कम्बलवन्मृदुभूता युवितिनित्यतरुणी दक्षिणावती कौशल्युक्ता सेषा पृथिवी, उपस्थे स्रोत्सङ्गे अनिर्ऋत्याः +पापदेवतायाः सकाशाद्धे लोष्ट त्वां पातु ।

अथ तृतीयामाह-

उच्छमंश्रास्व पृथिवि मा विवाधियाः सूपायनाऽस्में भव सूप-वश्राना । माता पुत्रं यथां सिचाऽभ्येनं भूमि वृणु, इति ।

हे पृथिवि लोष्टमेनमुच्छ्पश्चस्वोत्कर्षेण सुखयुक्तं कुरु । मा विवाधिया अस्य नाषां मा कार्षीः । अस्मे लोष्टाय सूपायनं निवासस्थानं भोग्यद्रव्यं वा यस्याः सा सूपायना । सुष्ट्पवञ्चनं स्वेच्छागमनं यस्याः सा सूपवञ्चना । तादृशी भव । यथा लोके माता पुत्रं सिचा वश्लेण प्रावृणोति तथैनं लोष्टमभिवृणु, अस्य प्रावरणं कुरु ।

अथ चतुर्थीमाह--

\* जुच्छमश्रीमाना पृथिवी हि तिष्ठंसि सहस्रं मित उप हि श्रयंन्ताम् । ते गृहासो मधु-

<sup>\*</sup> ऋग्भाष्येऽत्र निर्ऋतिपदस्य मृत्युदेवतेत्यर्थः कृतोऽस्ति । + अग्रे नत्रमानुवाके वरणो वारयादिति मन्त्रे निर्ऋतिपद्य्याख्यानुरोधेनायं पाठः किष्पतः । दृश्यते तु सर्वत्राऽऽदर्शपुस्तकेषु पाददेवताया इति । \* अत्र हिद्वयं वर्तते तत्रैतस्य व्याख्यानं न स्पष्टतयोक्षितितं दृश्यते । एतं विति वाशब्देन ध्वनितं तु स्यात् ।

## स्रुतो विश्वाहोऽस्मै शर्णाः सम्त्वत्रं, इति ।

हे पृथिवि हि यस्मादुच्छमश्रमानोत्कर्षेण सुखं कुर्वाणा तिष्ठसि । तस्मात्कार-णान्मितो मीयमानाः सहस्रं लोष्टा उपश्रयन्तां त्वामाश्रयन्तु । एतं वा मुख्यं लोष्ट-माश्रयन्तु । ते सर्वे लोष्टा मधुश्चुतो माधुर्यरसस्राविणो ग्रहा भूत्वा विश्वाहा सर्वेष्व-प्यहःस्वस्मे स्थाप्यमानलोष्टाय शरणा अत्र रक्षितारः सन्तु ।

कल्पः — " तिक्रमिश्राभिधीनामिस्त्रिरपसन्यं परिकिरति — एणीर्घीनाः " इति । पाठस्तु —

एणीर्धाना हरिणीरर्जुनीः सन्तु धेनवैः। तिस्रवत्सा ऊर्ज-मस्मै दुहीना विश्वाही सन्त्वनंपस्फुरन्तीः (१), इति।

या धानाः सन्ति ता एणीर्मिश्रवर्णा हरिणीर्हरितवर्णा अर्जुनीः श्वेतवर्णाश्च धनवः सन्तु । तिला वस्सस्थानीया यासां तास्तिलवत्साः, ताहदयो धाना अस्मै प्रेतायोर्जमलरसं दुहाना विश्वाहा सर्वेष्वहःस्वनपस्फुरन्तीरपस्फुरणेन प्रातिकूल्यप्र-तिभासेन रहिताः सन्तु ।

करुपः—"अभिवान्याये दुग्धस्यार्धशारावे मन्थेस्त्रिः प्रसच्योपमिथत आमपात्रस्पत्तं दक्षिणत उपदधाति—एपा ते यमसादने" इति । पाठस्तु—

प्षा ते यमसादंने स्वधा निधीयते गृहे। अक्षितिनीमं ते असी, इति।

हे प्रेत ते तव यमसादने यमस्य स्थाने गृह एषा मन्यरूपा स्वधाऽसा-रिमका निधीयते स्थाप्यते । असौ हे देवदत्तनामक प्रेत ते तवाश्चितिनीम क्षय-रहिता छञ्ज ।

करुपः—" समूछं बहिर्दक्षिणा स्तृणाति—इदं पितृम्यः प्रभरेम बहिः" इति । पाठस्तु—

इदं पित्तभ्यः प्रभंरेम बहिंदें वेभ्यो जीवन्त जत्तरं भरेम । तत्त्वमारोहासो मेघ्यो भैव यमेन त्वं यम्या संविद्यानः , इति ।

इदं बिहः पितृभ्यः पित्रर्थं प्रभरेम प्रकर्षेण स्तृणीम । वयं तु जीवन्त एव तत्त्वमारोहासः परमार्थतत्त्वमारोढुकामा देवेभ्यो देवार्थमुत्तरमुद्गततरमितदायेनोत्कः- ष्टतरं बहिंभीरेम संपादयाम । हे प्रेत त्वं यमेन यम्या च संविदान ऐकमत्यं गतो मेच्यो भव[मृ] । अमृतसेवनयोग्यो भव ।

करुपः— ''पाछाशान्परिधीन्परिद्धाति—मा त्वा वृक्षाविति पूर्वीपरावुत्तरया दक्षि-णोत्तरी'' इति । तत्र प्रथमामाह—

> मा त्वां ब्रुक्षौ संबोधिष्टां मा माता पृथिवि त्वम् । अपितृन्दाम् गच्छास्येषांसं यमराज्ये , इति ।

हे प्रेत स्वां द्वसी पूर्वीपरपरिधिरूपावेती मा संवाधिष्टां वाधितं मा कुरुत(ता)म् । हे पृथिवि त्वमि माता मातृस्थानीया सती मा वाधिष्टाः । हि प्रसिद्धान्पितृनत्र स्थाने गच्छासि हे प्रेत प्राप्नुहि । यमराज्ये यमस्य देश प्धासमेधस्व वर्धस्व ।

अथ द्वितीयामाह-

मा त्वां वृक्षी संबोधेथां मा माता पृंधिवी मुरी । वैवस्वत १ हि गच्छांसि यमुराज्ये विराजिसि, इति ।

हे प्रेत स्वां द्वक्षी दक्षिणोत्तरपरिधिरूपावेती मा संवाधेथा संवाधितं मा कुरु-ताम् । माता मातृस्थानीया मही महती पृथिवी मा वाधिष्ट । हि प्रसिद्धं वैवस्वतं मूर्यपुत्रं यमं गच्छासि प्राप्नुहि । यमराज्ये यमस्य देशे विराजसि विशेषेण राजमानो भव ।

कश्यः—" मध्ये नलेषीकान्निद्याति—नैळं प्रवम् " इति । पाठस्तु— नुळं प्रवमारेष्ट्रितं नुँळेनं पृथोऽन्विहि । स त्वं नुळप्रवो भुत्वा संतर् मत्रोत्तर (२), इति ।

नैळशब्देन जलमध्ये समुत्पन्नस्तृणविशेष उच्यते । हे प्रेत त्वं नैळं प्रृषं तृणवि-शेषरूपं प्रवनहेतुमेतमारोह । तेन नलेन पथो मार्गानिन्वहि त्वमनुक्रमेण प्राप्नुहि । स ताहशस्त्वं नल्ल(ळ)प्रवो नैळरूपेण प्रवेन युक्तो भूत्वा संतर पितृलोकमार्गरूपं समुद्रं सम्यक्तर । प्रतर प्रकर्षेण तर । उत्तरोत्कर्षेण तर । मार्गे नानाविधोपद्रवपरि-हारामिप्रायेण नानाविधं तरणमुच्यते ।

करुपः—" पुराणेन सिष्पा शरीराणि सुसंनृप्तानि संतर्प्योत्तरत आसीनोऽनन्वीक्ष-माणो दर्भेषु निवपति — सवितैतानि शरीराणि" इति । पाठस्तु—

<sup>\* &</sup>quot; पितून्हि यत्र " इस्यपि पाठो वैदिकानां प्रसिद्धः ।

९ ग. मेध्यो । २ ग. नलं । ३ ग. नलं । ४ ग. नलेन । ५ ग. मरुष्ठ**ै। ६ ख. ग. नलक्ष**ै। ७ **ख.** ग. नलं।८ ख. ग. नलरू<sup>8</sup>।

स्वितैतानि शरींराणि पृथिव्ये मातुरुपस्थ आदंधे। तेभ्यंः पृथिवि शं भव, इति।

एतानि शरीराणि शरीरावयवरूपाण्यस्थीनि मातृस्थानीयायाः पृथिव्या उपस्थ उत्सक्षे सविता प्रेरको देव आद्धे सर्वतः स्थापयति । हे पृथिवि तेभ्योऽस्थिम्यः शं मुखहेतुर्भव ।

षद्होता स्पें ते चक्षुंभेच्छतु वार्तमात्मा द्यां च् गच्छं पृथिवीं च भर्मणा। अपो वां गच्छ यदि तत्रं ते हितमोपंधीषु मितिष्ठा शरीरैः , इति ।

करुपः— "अधैनमुपितिधैते— पड्डोता सूर्यं ते चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शारीरैः" इति। पड्डोतृसंज्ञको मन्त्राभिमानी देवोऽस्ति तदनुम्रहेण हे प्रेत त्वदीयं चक्षुः सूर्यं गच्छ- त्विति योजनीयम् । अयं च मन्त्रः प्रथमानुवाके व्याख्यातः ।

करूपः—" मुक्तभोगेन वाससाऽस्थिकुम्भं निमृज्योपर्युपरि शिरो दक्षिणा व्युद-स्यति—परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थामिति, अथास्य कपालानि सुसंभिन्नानि संभिनित्ति यथैषूदकं न तिष्ठेत् " इति । पाठस्तु—

> परं मृत्यो अनुपरंहि पन्थां यस्ते स्व इतंरी देवयानांत्। चक्षंष्मते शृष्वते ते ब्रवीमि मार्नः प्रजार्थ रीरियो मोत वीरान्, इति ।

हे मृत्यो देवयानादितरो यः पन्थारते स्वस्तव स्वभूतः, तं परं पन्थां देवयानादितरं तं मार्गमनुपरेहि । अनुक्रमेण प्राप्नुहि । चक्षुडमते साधुद्दिने कृण्वतेऽस्मिद्ध-इप्तिनां श्रोत्रे ते तुभ्यमेकं वचनं ब्रवीमि । नोऽस्मदीयां प्रजां पुत्रादिरूपां मा रीरिपो मा विनाशय । उतापि च वीराञ्जूरान्भृत्यानपि मा रीरिपः ।

करुपः----"भुक्तभोगेन वाससा शरीराणि प्रच्छाद्योदपात्रेणोदुम्बरशाखया वोक्षति--शं वातः" इति । पाटस्तु---

> शं वातः शर हि ते ष्टणिः शर्मु ते सन्त्वो-षंधीः । कल्पन्तां मे दिशः शण्माः, इति ।

वातो वायुस्ते तव शं सुखं करोतु । घृंणिर्दीष्यमान आदित्यो हि प्रसिद्धस्ते तव शं सुखं करोतु । ओषध्यश्च ते तव शं सुंखहेतवः सन्तु । दिशः सर्वा मे मम शग्माः सुखप्रापिकाः कल्पन्तां समर्था भवन्तु ।

करुपः--- " इष्टकाः प्रतिदिशमनन्त्रीक्षमाण उपद्वाति-पृथिव्यास्त्वा छोके साद-याभीत्येतैः प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं मध्ये पर्श्वमीं तां दक्षिणेन षष्ठीम्" इति । तत्र प्रथम-मन्त्रमाह---

> पृथिन्यास्त्वां लोके सादयाम्यमुख्य शर्मासि पितरों देवतां । मुजापंतिस्त्वा सादयतु तयां देवतंया, इति ।

हे इष्टके त्वां पृथिच्या लोके स्थाने साद्यामि स्थापयामि । अमुख्य प्रेतस्य शर्मासि सुखहेतुरसि । पित्रस्तव देवताः स्वामिभूताः । प्रजापितिर्देवस्त्वामत्र साद-यतु स्थापयतु । तया प्रजापितदेवत्या स्थापिता सती ध्रुवा सीद यथाऽक्किरोभिः स्थापिता तद्वत् । अत्राक्किरस्वद्ध्वा सीदेत्वेतावद्य्याहर्तन्यम् ।

अथ द्वितीयादीन्षष्ठान्तान्पञ्च मन्त्रानाह---

अन्तरिक्षस्य त्वा दिवस्त्वां दिशां त्वा नाकंस्य त्वा पृष्ठे ब्रश्नस्यं त्वा विष्ठेषं सादयाम्यमुख्य रामीसि पितरीं देवती । मुजापंतिस्त्वा सादयतु त्रयां देवत्या (३), इति ॥ अनंपस्फुरन्तीरुत्तंर देवत्या दे चं॥

इति कुष्णदजुर्नेदीयतैत्तिरीयारण्यके पष्टप्रपाटके सप्तमोऽनुत्राकः ॥ ७ ॥

हे द्वितीयेष्टके त्वामन्तिरिक्षस्य लोके सादयामीत्यनुषज्य पूर्ववद्याख्येयम् । हे तृतीयेष्टके त्वां दिवो लोके सादयामि । हे चनुर्थेष्टके त्वां दिशां लोके सादयामि । हे पञ्चमेष्टके त्वां नाकस्य पृष्ठे स्वर्गस्योपिर सादयामि । हे षष्ठेष्टके त्वां ब्राप्सस्याऽऽ-दित्यस्य विष्टपे स्थाने सादयामि। सर्वत्रानुषद्भश्चोतनाय सादयामीत्यादेः पुनः पाठः॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीया-रण्यकभाष्ये पष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

१ ग. मुखं प्रति हे<sup>°</sup>। २ क. ख. 'बसी शां। ३ क. ख. 'श्वणठस्तु—प्ट'।

#### अथ षष्ठेऽष्टमोऽनुवाकः ।

कल्पः—"एवं चरूनपूपवानिति प्रतिमस्त्रम्'' इति । तत्र प्रथममस्त्रमाह्—
अपूपवांन्युतवां स्थारते सीदत्त्तभनुवन्पृथिवीं
द्यामुतोपिरं । योनिकृतंः पथिकृतंः सपर्यत् ये
देवानां घृतभागा इद्द स्थ । एषा ते यमसादंने
स्वधा निधीयते ग्रेहंऽसौ । दश्शांसरा तार रसस्व
तां गोपायस्व तां ते परिददामि तस्यां त्वा
मा दंभन्पितरां देवतां । मुजापंतिस्त्वा
सादयतु तयां देवतंया, इति ।

अथ दक्षिणादिभैध्यमान्तचतुर्दिक्षु चरूपधानविषयान्मन्त्रानाह----

अपूष्यां च्युतवांन्सीरवान्द्रधिवान्मधुंमा स्थ्रहरेह सीदं इत्तभ्नुवन्षृंथिदीं द्यापुतोपीरं । योनि-क्रतः पथिकृतः सपर्यत् ये देवानी स्यातभागाः सीन्त्रांभा द्धिसासा स्पेत्रस्या इद्यस्य । पुता ते यमसादंने स्वधा निधीयते ग्रेहंडसी। श्रता-संरा सहस्राक्षराऽयुताक्षराऽच्युताक्षरा तार रक्षस्व तां गोपायस्व तां ते परिददामि तस्यी स्वामादंभिन्पतरी देवतां । मुजापतिस्त्वा सादयतु तयां देवतया (१), इति ॥

अपूपवानसौ दर्श ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठकेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

अत्र शृतवानित्यादिपदचतुष्टयेन मन्त्रमेदो द्रष्टव्यः । शृतमागा इत्यादीन्यिष चत्वारि पदानि चतुर्ष्विष मन्त्रेषु विमज्य योज-नीयानि । शृतं सम्यवपकं पयः, क्षीरं पयोमात्रम् । अन्यत्पूर्वेवत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशो कृष्णयनुर्वेदीयतैत्तिरीः यारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

#### अथ षष्ठे नवमोऽनुवाकः ।

करणः—"तिल्मिश्रामिर्धानाभिक्षिः प्रसन्यं परिकिरत्येतास्ते स्वधा अमृताः करोमि" इति । पाठस्तु—

प्तास्ते ख्रा अपृताः करोपि यास्ते धानाः परिकिराम्यत्रे । तास्ते यमः पितृभिः संविदानोऽत्रं धेनूः कांगदुर्घाः करोतु, इति।

हे प्रेत ते त्वदर्थमन्नास्यां चितौ या धाना भृष्टतण्डुळरूपाः परिकिरामि परितो विक्षि-पामि । एता धानास्ते त्वदर्थममृता विनाद्यारहिताः स्वधा अन्नरूपाः करोमि । यमो देवस्ते त्वदर्थं पितृभिः संविदान ऐकमत्यं गतः संस्ता धाना अन्न स्थाने कामदुषाः कामप्रापिका धेनूर्धेनुरूपाः करोतु ।

करुपः---''ओषधिस्तम्बान्प्रतिदिशमैनन्वीक्षमाण उपद्याति---त्वामर्जुनेति प्रतिम-ष्मम्'' इति । तत्र प्रथमामाह---

त्वामर्जुनौषंधीनां पयो ब्रह्माण इद्विदुः ! तासां

### त्वा मध्यादीदंदे चरुभ्यो अपिधातवे, इति।

तेषु मम्त्रेष्वर्जुनद्वीकाशदर्भशब्दास्तृणविशेषवाचिनः प्रसिद्धाः । हेऽर्जुनास्यतृण त्वां ब्रह्माणोऽभिज्ञा विप्रा ओषवीनां पय इत्सवीसामोषधीनां सारमेव विदुर्जानन्ति । तासामोषधीनां मध्यात्सकाशास्त्रामादेद आनीय स्थापयामि । किमर्थम्, चरुम्योऽपि-धातवे चरूणामपिधानार्थम् ।

अथ द्वितीयामाह--

दुर्वाणां ९ स्तम्बमाहंरैतां शियतंमां ममं । इमां दिशं मनुष्यांणां भूयिष्ठाऽनु विरोहतु, इति ।

हे प्रेत द्वीणां संबन्धिनं स्तम्बमाहर स्वी कुरु । एतां द्वां मम स्वस्य प्रियतमां विद्यीति शेषः । मनुष्याणां संबन्धिनीमिमां दक्षिणां दिशमनु सा द्वी भूषिष्ठा प्रभूता विरोहनु विविधमङ्कुरमुत्पादयतु ।

अथ मृतीयामाह—

हे प्रेत काशाख्यानां तृणानां स्तम्बमाहर स्वी कुरु । किमर्थम् — रक्षसामपहत्ये । एतस्ये पश्चिमाया दिशोऽघायवोऽघं पापमुपद्रवामिच्छन्तो ये वैरिणः पराभवन्परामव-कर्तार आसम् । ते वैरिणो यथा पुनर्नाभवन्न भविष्यन्ति तथा काशस्तम्बं स्वी कुरु ।

अथ चतुर्थीमाह---

दुर्भाणां ५ स्तुम्बमाहंर पितृणामोर्षधीं मियाम् । अन्वस्ये पूळं जीवादनु काण्डमथो फळंम् , इति ।

हे प्रेत दर्भसंबिन्धिनं स्तम्बं स्ती कुरु । इमामोपधीं पितृणां प्रियां विद्धीति रोषः । अस्यै दर्भरूपाया ओषध्या मूलमनुजीवादनुक्रमेण जीवतु । तथा काण्डं फलं चानुक्रमेण जीवतु वर्धतामित्यर्थः ।

कल्पः—''लोकं प्रणेति लोकंप्रणा उपद्याति, उत्तरया पुरीषेणानुविकिरति'' इति। तयोर्भन्त्रयोः प्रतीके दर्शयति—

लोकं पृंण ता अंस्य सूर्ददोहसः, इति।

छोकं पृण च्छिद्रं पृणेत्येको मन्त्रः । ता अस्येति द्वितीयः । एतौ चोभावपेत वीते-त्यनुवाके व्याख्यातौ ।

कल्पः—''उदपात्रेणोदुम्बरज्ञाखया वोक्षति—ज्ञां वातः'' इति । पाठस्तु — शं वातः श्र∗ हिंते घृणिः श्रमुं ते सुन्त्वो-षधीः । कल्पंन्तां ते दिशः सर्वाः, इति ।

अयं मन्त्रः सप्तमानुवाके व्याख्यातः । ते सर्वो इत्येतावानेव विशेषः । कल्पैः----"उपतिष्ठत इदमेव" इति । पाठस्त---

> इदभेव मेतोऽपंरामातिमाराम कांचन । तथा तद्विभयां कृतं मित्रेण वर्रुणेन च, इति ।

इदानीं वर्तमानिमदमेवैकं केष्टं संपन्नम् । इतोऽपरां कांचिदण्यार्ति माऽऽराम मा प्राप्तवाम । तद्स्मदमीष्टमिश्वभ्यां देवाम्यां मित्रेण वरुणेन च तथा कुतं संपादितम् ।

करुपः—"वारँणशाखां पुरस्तात्रिद्धाति—वेंरणो वारयात्" इति । पाठस्तु— <u>वेंर</u>णो वारयादिदं देवो वनस्पतिः । आत्यैं निर्श्वत्यै द्वेषांच वनस्पतिः, इति ।

अयं वैरणाख्यो वनस्पतिर्देव इदं कष्टं वारयानिवारयतु । तथा स वनस्पति-रात्यो अन्यस्या अपि बाधाया निर्ऋत्ये पापदेवताया द्वेषाच्च वैरिकृतात्पालय-त्विति शेषः ।

करुपः—"विधृतिलोष्टमुत्तरतो विधृतिरिसः" इति । पाठस्तु— विधृतिरिस विधारियास्मद्या द्वेषांशसि, इति ।

हे लोष्ट त्वं विधृतिर्विधारकोऽसि । अतोऽस्मत्तः सकाशाद्घा पापानि द्वेषांसि वैराणि च विधारय वियुज्यान्यत्र स्थापय ।

करपः--- "शमीशाखां पश्चाच्छिम शमय" इति । पाठस्तु---

शामि श्रमयास्मद्घा द्वेषां शसि, इति ।

हे शिम एतन्नामकवृक्ष, अस्मदस्मत्तोऽघा पापानि द्वेषांसि वेराणि च शमय ।

१ क. ख. <sup>\*</sup>ल्पः । उपस्थानेनोप<sup>°</sup> । २ ग. राष्ट्रं । ३ ग. वारुण<sup>°</sup> । ४ ग. वरुणो । ५ ग. **बरु**णो ६ ग. वरुणा<sup>°</sup> ।

कल्पः—"यवं दक्षिणतो यव यवय" इति । पाठस्तु— यव यवयास्मद्घा द्वेषां श्रसि, इति ।

पूर्ववद्याख्येयम् ।

करुपः— "अथैनमुपतिष्ठते पृथिवीम्" इति । पाठस्तु—

पृथिवीं गंच्छान्तरिक्षं गच्छ दिवें गच्छ दिशें

गच्छ सुवर्गच्छ सुवर्गच्छ दिशें गच्छ दिवें

गच्छान्तरिक्षं गच्छ पृथिवीं गंच्छापो वां गच्छ यदि

तर्त्र ते हितमोषंधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः, इति ।

आरोहावरोहाभ्यां प्रथिव्यादिस्वर्गपर्यन्तप्राप्तिवाक्यानि स्पष्टानि । अपो वेत्यादिस्तु प्रथमानुवाके व्याख्यातः ।

करूपः--- " जघनेन चितिं कर्ष्यादि समानम् " इति । तन्मन्त्राणां प्रतीकानि दर्शयति---

अदमन्वती रेवतीर्यद्वै देवस्यं सवितुः पुवित्रं या राष्ट्रात्पन्नादुद्वयं तर्मसस्परिं धाता पुनातु (२), इति ॥

अथो फर्ल पुनातु ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठपपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

एते च मन्त्रास्तृतीयानुवाके व्याख्याताः ॥

इति श्रीमस्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ अथ षष्ठे दशमोऽनुवाकः ।

करपः—" नवस्यां व्युष्टायां यज्ञोपवीत्यन्तरा प्रामं दमशानं चाग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्थापरेणान्निं रोहितं चर्माऽऽनडुहं प्राचीनग्रीवमुत्तरलोमाऽऽस्तीर्ये तद्वेतसमा-लिनो ज्ञातीनारोह्यति—आरोहत" इति । पाठस्तु—

> आरोष्ट्ताऽऽयुर्जिरसं गृणाना अनुपूर्व यतं-माना यतिष्ठ । इह त्वष्टां सुजनिमा सुरस्नो दीर्घमायुः करतु जीवसे घः, इति ।

हे ज्ञातयो यूयं जरसं गृणाना जरावस्थां प्रार्थयमाना आयुरायुषो हेतुभूतं चर्माऽऽरोहत । अनुपूर्व ज्येष्ठमनु कनिष्ठो यथा भवति तथा यतमानाः प्रयत्नं कुर्वन्तो यतिष्ठाऽऽरोहणप्रयत्नं कुरुत । इह कर्मणि त्वष्ठा हविषां पापानां [च] तन्कर्ताऽयमग्निः सुजनिमा शोभनजन्मा सुरत्नो भक्तेम्यो देयैः शोभनै रस्नैरुपेतो वो युष्मम्यं दीर्घमायुः करोतु । जीवसे जीवनाय ।

कल्पः—"अथैताननुपूर्वान्प्रकल्पयति—यथाऽहानि" इति । पाठस्तु—

यथाऽहांन्यनुपूर्व भवन्ति यथतेवं ऋतु-भिर्यन्ति क्लुप्ताः । यथा न पूर्वमपंरो जहां-त्येवा थातुरायूंश्घि कल्पयेपाम् , इति ।

यथा लोकेऽहानि दिनान्यनुपूर्व भवन्ति, प्रतिपद्द्वितीया तृतीया चेत्येवमनुक्रमे-णैव वर्तन्ते । यथा च वसन्तात्तृतव ऋतुभिरुत्तरोत्तरैः क्रृप्ताः संबद्धा यन्ति गच्छन्ति प्रवर्तन्ते । यथा च पूर्व पितरं ज्येष्ठं वाऽपरः पुत्रः कनिष्ठो वा न जहाति न परित्यजति । हे थातः प्रजापत एवैवमनेनैव प्रकारेणेषां ज्ञातीनामायूंषि करपय संपादय ।

न हिं ते अग्ने तनुवें कूरं चकार मर्ट्यः । कृषिवेभस्ति तेजंनं पुनर्जरायु गौरिव । अपं नः शोशुंचद्घमेन्ने शुशुध्या रियम् । अपं नः शोशुंचद्घं मृत्यवे स्वाहां।

९ ग. छोहितं । २ क. ख. भाना यतिष्ट यावन्तः स्थ ते सर्व आरोहतेति । इ । ३ ग. वर्तन्ते । ४ घ. हि अ । ५ ग. वर्गोरि ।

करपः—"अथ वीरणस्त्रवेण वीरण्यां सुचि चतुर्गृहीतमाज्यं गृहीत्वा जुहोति—न हि ते अग्ने तनुवै क्र्रं चकार मर्त्यः । किपिबेमिस्ति तेजनं पुनर्जरायु गौरिव । अप नः शोशुचद्धमग्ने शृशुध्या रियम् । अप नः शोशुचद्धं मृत्यवे स्वाहा" इति । हेऽये तें तव तनुवै शरीरार्थं मर्त्यों मनुष्यः क्रूरमुग्नं व्यापारं न हि चकार । किपिः किपिबेष्टा-कारी मनुष्यः पुनस्तेजनमुत्तेजनं यथा भवति तथा बभस्ति दीपयित । तत्र दृष्टान्तः— गौरिव जरायु । यथा गौः स्वर्गमस्य रक्षार्थं जरायुपटं संपादयित न तु क्रूरं करोति तद्वत् । नोऽस्मदीयम्घं पापमपशोशुचत्, अपगतं यथा भवति तथा दीप्यतां द्धा-ताम् । हेऽये रिवे धनं शुशुध्यातिशयेन शुद्धं कुरु । पुनरिप नोऽस्माकं पापमपगतं यथा भवति तथा द्द्यताम् । तद्रथं मृत्यवे देवाय स्वाहुतिमिद्दमस्तु ।

कल्पः—"उत्तरेणाम्निं रोहितोऽनड्वान्प्राध्युखोऽवस्थितो भवति तं ज्ञातयोऽन्वारभ-न्तेऽनड्वाहम्" इति । पाठस्तु —

> अनुड्वाहंमुन्वारंभामहे स्वस्तये । स न इन्द्रं इव देवेभ्यो विह्नं संपारंणो भव (१) , इति ।

स्वस्तये क्षेमायैतमनड्वाइं वयमन्वारभामहे हस्तेन स्ट्यामहे । हेऽनड्वन्स त्वं देवेभ्यो देवार्थमिन्द्र इव नोऽस्मदर्थं विद्वर्शहकः संपारणः सम्यक्पारं प्रति नेता च भव ।

करुपः— "प्राञ्चो गच्छन्तीमे जीवाः" इति । पाठस्तु—

हुमे जीवा वि मृतैरावंवितन्नभूद्भद्गा देवहृति

नो अद्य । प्राञ्जोऽगामा नृतये इसाय द्राघीय आर्युः प्रतरां दर्धानाः , इति ।

इमे जीवा ज्ञातयो मृतैवियुज्याऽऽवविति जावृत्ताः । केनाभिप्रायेणेति तदुच्यते—अद्यास्मिन्दिने नोऽस्माकं भद्रा कल्याणरूपा देवहृतिर्देवानामाह्वानिकयाऽभूद्भवति । नृतये मनुष्यक्षयनिमित्तं हसाय हास्यार्थं हर्षाथेमित्यर्थः । माञ्जः प्राञ्चः प्राङ्मुखाः सन्तोऽगाम वयं गच्छामः । कीहशा वयं, द्राष्ट्रीय आयुर्त्यन्तं दीर्घमायुः प्रतर्गम-तिप्रकर्षण द्धाना धारयन्तः ।

करुपः — "जवन्यः शमीशाखया पदानि होपयते – मृत्योः पँदम्" इति । पाठस्तु – मृत्योः पदं योपयंन्तो यदैम् द्राघींय आयुः

१ ग. बारणेन सु। २ ग. वारण्यां। ३ ख. भे तनुँ। ४ क. ते तनुँ। ५ ग. अतरायुः। ६ ग. किर्ताहँ। ७ क. ख. पदं योँ।

मतुरा दर्धानाः । आप्यायमानाः मजया धनेन शुद्धाः पूता भवथ यक्तियासः , इति ।

मृत्योर्मृत्युरूपस्यानहुइः पदं स्थानं योपयन्तो छोपयन्तो यदैम गच्छौमस्तदा वर्धं पूर्ववहाषीय आधुः मतरां(रा)[मिति]प्रकर्षेण द्धानाः मजया धनेन चाऽऽप्याय-माना वर्धमानाः सन्तः, यश्चियासो यज्ञयोग्याः शुद्धाः शरीरशुद्धियुक्ताः पूता द्रव्य-शुद्धियुक्ताश्च भवथ । हे ज्ञातय इति द्रष्टव्यम् ।

कल्पः--- "अथैम्योऽध्वर्युर्दक्षिणतोऽश्मानं परिधिं दघाति--- इमं जीवेम्यः परिधिं दघानि" इति । पाठस्तु---

इमं जीवेभ्यः परिधि दंधापि मा नोऽनुगाद-पंरो अधंमेतम् । शतं जीवनतु शरदः पुरूची-स्तिरो मृत्युं दंबहे पर्वतेन , इति ।

इममश्मानं जीवेभ्यो जीवानामर्थे परिधि परिधानहेतुं द्धामि स्थापयामि । नोऽस्माकं मध्येऽपरो यः कोऽप्येतमर्धमायुषो भागं माऽनुगान्माऽनुगच्छतु । किंतु पुक्कवीर्विस्ट्रैतिं गताः शरदः संवस्तराञ्यतं जीवन्तु । पर्वतेन पर्वतसदशेन पाषाणेन मृत्युं तिरो दशहे तिरोभूतं कुर्मः ।

करुपः---"अथैताः पत्नयो नयने सिपंषा संम्हशन्तीमा नार्रोः" इति । पाठस्तु---

हुमा नारीरविध्वाः सुपत्नीराञ्चनेन सर्पिषा संध्वन्ताम् । अनुश्रवी अनमीवाः सुभेवा आरोहन्तु जनयो योनिमम्ने, इति ।

इमा नारीरेतास्त्रियोऽविधवा वैधव्यरहिताः सुपत्नीः शोभनपतियुक्ताः सत्य आञ्जनेनाञ्जनहेतुना सर्पिषा संस्थान्तां चक्षुषी संस्पृशन्तु । अनश्रवोऽश्रुरहिता अनमीवा रोगरहिताः सुशेवाः सुष्ठु सेवितुं योग्या जनयो जाया अग्र इतः परं योनि स्वस्थानमारोहन्तु प्राप्तुवन्तु ।

करुपः—''कुदातरुणकैस्त्रैककुदेन।झननोङ्कः —यदार्झनम्'' इति । पाठस्तु — यदार्झनं त्रैककुदं जात्र हिमर्वतस्परि ।

<sup>\*</sup>अत्र वयं पूर्वविदिति पदद्वयमधिकं भाति ।

१ क. ख. मृत्योः पदं । २ ग. रैन्तो रजसा प्रच्छाद्यमानाः सन्तो बदैः । ३ क. ख. च्छामो द्राधीः । ४ क. ख. क्तृतगः । ५ क. ख. रीरिविः । ६ क. ख. क्वनं त्रैः ।

## तेनामृतंस्य मूळेनारांतीर्जम्भयामसि, इति ।

हिमवतस्परि हिमवत्पर्वतस्योपि जातमृत्पन्नं त्रैककुदं त्रिककुत्पर्वतसंबन्धि पदा-झनं विद्यते । अमृतस्य मूलेन मुखस्य कारणन तेनाञ्जनेनारातीर्जम्भयापिस शत्रू-न्विनाशयामः ।

करुपः — "अथैतानि कुशतरुणकानि समुच्छित्य दर्भस्तम्बे निद्धाति — यथा त्वम्" इति । पाठस्तु —

यया त्वपुंद्धिनत्स्योषधे पृथिव्या अघि । एविष्प उद्घिन्दन्तु कीर्त्या यश्चेसा ब्रह्मवर्चसेने, इति ।

हे ओषधे दर्भस्तम्ब पृथिव्या उपिर यथा त्वमुद्भिनित्स, उत्पद्यसे । प्विमिषे कुशाः कीर्त्यादिभिः सहोद्भिन्दन्तृत्पद्यन्ताम् । कीर्तियशसीर्लेकद्वयगतत्वेन भेदः । कल्पः—"अजं चैतदहः पैचते यवोदनं च—अजोऽसीत्यजस्य प्राश्वीयात्" इति । पाठस्तु—

### अजोऽस्यजासमद्घा द्वेषां शसि, इति ।

हे पक्कद्रव्य त्वमजोऽस्यज्ञसंबन्ध्यसि । अतोऽस्मत्सकाशादघा पापानि द्वेषांसि वैराणि चाजापगमय ।

कल्पः — "यंबोदनस्य च प्राश्वाति — यवोऽसि" इति । पाठस्तु — यवोऽसि यवयास्मद्घा द्वेषां श्रीत (२), इति ॥ संपारंणो भव जम्भयामि त्रीणि च ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

हे ओदन त्वं यवोऽसि यवसंबन्ध्यसि । अतोऽस्मत्तः सकाशाद्या पापानि द्वेषांसि वैराणि च यवय पृथक्कुरु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैति-रीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः॥ १० ॥

१ क. ख. त्वमु<sup>°</sup>। २ क. ख. पचन्ति । ३ क. ख. 'ति । अ<sup>°</sup>। ४ क. ख. यवोऽसीति । ५ क. ख. <sup>\*</sup>ति यवोदनस्य च प्राश्नाति य<sup>°</sup>।

#### भथ पष्ठ एकादशोऽनुवाकः।

पूर्वोनुवाके मृत्यवे स्वाहेति यो होम उक्तस्तदनन्तरमेवैतैर्मन्त्रेद्वीदश सुवाहुतीर्जुहु-यात् । तत्र प्रथमं मन्त्रमाह----

> अपं नः शोशुंचद्घममे शुशुध्या र्यिम् । अपं नः शोशुंचद्घम्, इति ।

पूर्वानुवाके व्याख्यातो मन्त्रः।

अथ द्वितीयमाह---

सुक्षेत्रिया सुंगातुया वंस्या च यजा-महे । अप नः शोशुंचदघम्, इति ।

सुक्षेत्रिया शोभनक्षेत्रयोग्यया सुगातुया शोभनगतियोग्यया वस्या च धनप्राप्ति-हेतुभूतयाऽप्यनयाऽऽहुत्या यजामहे पूजयामः । अप न इत्यादि पूर्ववत् ।

अथ तृतीयमाह---

म यद्गन्दिष्ठ एषां माऽऽस्माकासश्च स्रयंः। अपं नः शोशुंचद्घम् , इति।

यद्यदेषां ज्ञातीनां भन्दिष्ठोऽतिशयेन भद्रः पुरुषार्थः प्राप्यते, तदानीमास्माकासोऽ-स्मत्संबन्धिनः सूरयश्च विद्वांसोऽपि पुत्रपौत्रादयः प्राप्यन्ताम् ।

अथ चतुर्थमाह---

म यद्गेः सहंस्वतो विश्वतो यन्ति सूरयः। अपं नः शोर्श्वच्द्यम्, इति।

यच्छब्दः प्रसिद्धिवाची । यत्प्रसिद्धाः सूरयो विद्वांसः सहस्वतो बलवतोऽग्नेः सकाबात्मयन्ति प्रकर्षेण प्राप्नुवन्ति ।

अथ पञ्चममाह—

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्। अपं नः शोशुंचद्घम् (१), इति।

\*हे ऽग्ने ये वयं ते तव सूरयः स्तोतृनामैतत् । प्रकर्षेण स्तोतारः । यच्छब्दश्रुतेस्त-

<sup>\*</sup> हेऽमे वयं ते तव यत्प्रसिद्धाः सूरयस्ते त्वदीयाः प्राप्ताः, अतो वयमपि ते त्वदीयाः प्रजायमिह प्रकर्षेण भृयास्म, इति ग. पुस्तकस्यो भाष्यपाठः ।

च्छब्दोऽध्याहर्तब्यः । ते वयं प्रजायेमहि प्रजां प्राप्नुयाम तव प्रसादेन तव स्वभूताः ।

अथ षष्ठमाह---

त्व श विश्वतोमुख विश्वतः परि-भूरति । अपं नः शोशंचदघम् , इति ।

हे विश्वतोषुख सर्वतो ज्वालायुक्ताझे त्वं विश्वतः सर्वत्र परिभूरिस वैरिणां पैरिभविताऽसि ।

अथ सप्तममाह---

द्विषों नो विश्वतो मुखाऽति नावेवं पारय । अपं नः शोर्ग्यचदघम् , इति ।

हेऽम्ने नोऽस्माकं द्विषो द्वेषिणो मुखा मुखानि विश्वतः सर्वस्माद्देशादितपारया-तीत्य परतो नय । तत्र दृष्टान्तः — नावेव यथा नावा परतस्तार(तः प्राप)यन्ति तद्वर्ते । यद्वा हे विश्वतोमुखामे द्विषः शत्रूनितपारयेति व्याख्येयम् ।

अथाष्ट्रममाह---

स नः सिन्धुंमिव नावयाऽतिपर्षा स्वस्तये । अपं नः शोश्चंचद्घम् , इति ।

हेऽग्ने स त्वं नोऽस्माकं स्वस्तये क्षेमायातिपर्ष दुःखजातमतीत्य परतः प्रापय । तत्र दृष्टान्तः —नावया सिन्धुमिव यथा छोके नावा समुद्रं तारयन्ति तद्वत् ।

अथ नवममाह----

आपंः प्रवृणादिव युतीरपास्मत्स्यंन्दता-मुघम् । अपं नुः शोशुंचद्घम्, इति ।

प्रवर्णोनिस्नदेशानिमित्तभूताद्यतींर्निर्गता आप इवास्मत्तः सकाशाद्घं पापम-पेत्य स्यन्दतां प्रवाहरूपेण गच्छतु ।

अथ द्राममाह---

<u>ज्द्</u>वनादुंद्कानीवाषास्मत्स्यंन्दताम्**घम् ।** अपं नः शोग्जंचदघम्, इति ।

१ ग. परिभवसि । २ क. स. <sup>°</sup>त्। अथा<sup>°</sup>। ३ स्त. °णानम्रदे<sup>°</sup>। ४ ग. °तीर्गेच्छन्त्य आ<sup>°</sup>।

जद्वनादुश्रतप्रदेशस्थाद्वनात्सकाशौत्कुल्यया समागतान्युदकानि यथा निस्नदेशं प्रति स्यन्दन्ते तथाऽश्मत्तः सकाशाद्यमपत्य स्यन्दताम् ।

भधेकादशमाह—

भानन्दार्य प्रमोदाय पुनरागा स्वान्य-हान् । अपं नः शोशंचद्यम् , इति ।

आनन्दाय मरणाभावनिमित्तसंतोषाय, प्रमोदाय विषयभोगनिमित्तप्रकृष्टहर्षीय, पुनरपि स्वकीयान्यहान्प्रत्यागामागतोऽस्मि ।

अथ द्वादशमाह--

न वै तत्र प्रमिष्यते गौरश्वः पुरुषः प्रशुः । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कमपं नः शोशंचद्घम् (२), इति ॥ अधमधं चत्वारिं च ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयारण्यके षष्ठप्रपाटक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

यत्र यस्मिन्देश इदं ब्रह्म पूर्वेक्तं होममन्त्रजातं जीवनाय नीवनार्थं कं सुखं यथा भवति तथा परिधिः परिधानं क्रियते । तत्र देशे गौरश्वो वा पुरुषोऽन्यो वा पशुर्नेव प्रमीयते सर्वथा न स्त्रियते । अतस्तदर्थं नोऽस्मदीयमघमपद्मोशुचत् । अपेत्य दग्धं भवतु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरी-यारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

अथ षष्ठे द्वादशोऽनुवाकः ।

राजगन्या हननमुत्सर्गश्चेति द्वौ पक्षौ, तत्र हननपक्षे मन्त्राः पूर्वमेवोक्ताः । अथो-रसुर्गपक्षे मन्त्रा उच्यन्ते । कल्पः—"यद्युत्सजन्त्यपश्याम युवतिमाचरन्ती सचस्वा नः स्वस्तय इत्यन्ताभिस्तिसँभिः प्रसन्यं राजगवीमझीन्प्रेतं दारुचितिं च परिणीय" इति । तत्र प्रथमामाह—

अपंद्रयाम युर्वेतिमाचरन्तीं मृतायं जीवां पंरिणीयमानाम्।

९ ग. <sup>\*</sup>शादभः कुल्य<sup>°</sup>। २ क. ख. गौर्वाऽश्वो। ३ क. ख. <sup>°</sup>सृभिरपस<sup>°</sup>। ४ घ. <sup>°</sup>वसीमा<sup>°</sup>।

अन्धेन या तमसा पार्रताऽसि पाचीमवाचीमवयकारिष्ट्ये, इति ।

मृताय मृतपुरुषार्थं परिणीयमानां जीवां जीवन्तां युवर्ता(तिं) यौवनवत्पुष्टाङ्कीं युवर्तित्वेन भावितां वा वृद्धामाचरन्तीमागच्छन्तीं राजगवीं वयमपद्भयाम । या राजगवीं त्वमन्धेन तमेसा जरातिदायेन मरणभीत्या वा दृष्टिप्रसारणाभावे सत्यत्यन्तिनिब- देन तमसा माहता भवसि । अरिष्ट्या अर्हिसार्थं प्राचीं प्राक्षुखीमधाचीमवाष्मुखीं तां राजगवीमवयन्वयमेवेमो जानीमः ।

अथ द्वितीयामाह—

मयैतां माश्स्तां भ्रियमांणा देवी सती पितृलोकं यदैषि। विश्ववांरा नर्भसा संच्यं यन्त्युभौ नो लोकौ पयसाऽऽद्वंणीहि, इति।

मया भ्रियमाणाँ पोष्यमाणा राजगवी, एतां रक्षितां स्वां(स्वां) मार्श्तां मन्य-ताम् । अहमनेन रक्षिता नतु मरिष्यामीत्येवं निश्चिनोत्वित्यर्थः । हे राजगिव यद्य-स्मात्कारणादनेनोपाकरणमात्रेण देवी देवतात्मिका सती पिनृलोकं प्रत्येष्यागच्छिति । विश्ववारा सर्वेवरणीया प्रार्थनीया नभसाऽऽकाशमार्गेण संव्ययन्ती द्युलोकं संवृण्वती हे राजगिव तथाविधा त्वं नोऽस्माकमुभौ लोकावेतल्लोकपरलोकौ प्यसा क्षीरेणाम्याद्य(णाऽऽद्य)णीह्यावृतौ कुरु । क्षीरपूणौं कुर्वित्यर्थः ।

अथ तृतीयामाह-

रियष्ठामाँग्ने मधुमन्तमूर्मिण्कूँजीःसन्तं त्वा पयसोपुसर्थसंदेम । सर र्य्या समु वर्षसा सर्वस्वा नः स्वस्तयं, इति।

हेऽग्ने वयं स्वामिंग्नं पयसा पयोमुख्यभोग्यद्रव्यनिमित्तमुपसः सदेम समीपे सम्य-क्प्राप्नुयाम । कीदशमित्रम् । रियष्टां घनेऽवस्थितं घनपदमित्यर्थः । मधुमन्तं मधुर-द्रव्ययुक्तमूर्मिणमुत्कर्षयुक्तमूर्जस्व(र्जःसः)न्तं बलवन्तम् । हेऽग्ने स्वस्तये क्षेमार्थं नोऽस्मान्रय्या घनेन संसचस्व सम्यग्योजय वर्चसा कान्त्याऽपि संसचस्व ।

करूपः--- " ये जीवा इत्यभिमच्चय " इति । पाठस्तु---

ये जीवा ये चं मृता ये जाता ये च जन्त्याः।

१ क. ख. °न्तीं यों° । २ क. ख. °मसाऽन्धकारा । ३ ग. °वेनाखन्त ° । ४ ग. °णा प्रपोे । ५ ख. °नोपकार े । ६ ग. भूर्जस्वन्त ।

तेभ्यों घृतस्यं धारियतुं मधुंधारा व्युन्दती, इति ।

ये जीवा अस्मरकुछे जीवन्तो ये पुरुषाः सन्ति ये च मृताः सन्ति येऽपीदानीं जाता उत्पन्ना ये च जन्त्या इतः परं जनयितव्याः, तेभ्यो धारियतुं तान्तर्वा-न्पोषयितुं घृतस्य संबन्धिनी मधुधारा मधुररसोपेता [धारा] तया धारया व्युन्दती विशेषेण हेदनयुक्ता [राजगवी] वर्तते ।

कक्ष्यः—" माता रुद्राणामिति द्वाभ्यामुत्सृजन्ति" इति । तत्र प्रथमामाह—

माता रुद्राणां दुद्दिता वसूना स्वसांऽऽदित्यानांमुमृतंस्य नाभिः । प्र णु वोचं चिकितुषे
जनांय मा गामनांगामदिति विधिष्ट, इति ।

इयं राजगवी रुद्राणामेकादशसंख्याकानां माता मातृस्थानीया । वसूनामष्टसं-ख्याकानां दुहिता पुत्रीस्थानीया । आदित्यानां द्वादशसंख्याकानां स्वसा भिगनी-स्थानीया । अमृतस्य नाभिरेहिकस्याऽऽमुष्मिकस्य च सुखस्य नाभिस्थानीया । अतः कारणाश्चिकितुषे ज्ञानयुक्ताय जनायार्तिकसमूहाय नु क्षिप्रं प्रवोचं प्रकर्षेण कथ-यामि । किं कथ्यत इति तदुच्यते — अनागामपराधरहितामदितिमखण्डनीयां गां राजगवीमनुस्तरणीह्रपेणोपाकृतां मा विधिष्ट हे जना अस्या वधं मा कुरुत ।

अथ द्वितीयामाह-

पिवंतूद्वकं तृणांन्यज्ञ । ओमुत्स्ट्रजत (१), इति ॥

विषष्ट द्वे चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदियतैत्तिरीयारण्यके षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

इयं राजगवी यत्र कापि स्वेच्छयोदकं पिवतु । तृणानि च भक्षयतु । ओम्, वयमङ्गी कुर्मः । उत्स्रुजत हे जना बद्धामेनां राजगवीं परित्यजत ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ परे युवाश्सं पविद्वानभुवंनस्याभ्यावंद्वत्स्वाजोऽभागोऽयं वै चतुंश्वत्वारिश्वाय एतस्य त्वत्पश्चमकेतुनेदं ते नाकं सुपर्ण यो ते ये युध्यंन्ते तपसाऽक्षेन्वती रेवतीः सश्रंभध्वमष्टापिंश्वातिर्यं ते यत्त जिल्लाहां हृदं त जिल्लेष्ट
भेश्वत्रमन्यद्वा जद्वयम्यं पश्चविश्वातिरायातु भिश्वाद्वेन्धानरे तस्मिन्द्रप्स इममपेताद्दाभिर्युज्यन्तामित्रया श्रेदिते पारं च आप्यायस्य सप्तविश्वातिरुचे तभ्रो
स्पितिस्तेभ्यः पृथिवि षहढोता परं ये श्वग्याः पृथिव्या अन्तरिक्षस्य द्वात्रिश्वश्वद्युपवानसौ दर्श्व शत दंशैतास्ते ते दिशः सर्वा अक्ष्मिन्वश्वातिरारोद्दत्त
सनुवे क्रं चकार पुनर्मृत्यवे मा नोऽनु गाद्द्यह इमा नारीः परि त्रयोविश्वातिरपं नः सुक्षेत्रिया म यज्ञन्दिष्टः प्रयद्भेः म यत्ते अग्ने त्वश्व हि द्विषः स
नः सिन्धुमापः भवणादुद्वनादानन्दाय न वे तत्र चतुविश्वातिरपंत्र्यामाऽऽवृंणीहि द्वादंश द्वादश परे युवाश्यमायात्वेतास्ते सप्तविश्वातिः।।

अ तत्सत् । सं त्वां सिञ्चामि यर्जुषा मुजामायुर्धनं च ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हरिं: ॐ ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके षष्टः प्रपाठकः

समाप्तः ॥ ६ ॥

यो दर्शपूर्णमासादिः पितृमेधान्त ईरितः । कर्मकाण्डः समग्रोऽयं व्याख्यातो नाल्बुद्धये ॥ १ ॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्चतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ २ ॥

इति श्रीमद्वीरयुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये षष्टः प्रपाटकः समाप्तः ॥ ६ ॥

## कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

### ( तत्र +शीक्षोपनिषत्संज्ञकसप्तमप्रपाटकस्याऽऽरम्भः )

प्रथमोऽनुवाकः ।

(\*)वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे I यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ यस्य निश्वसितं वेदा या वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्मेमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ २ ॥ तत्कटाक्षेण तद्वपं द्यद्बुक्कमहीपतिः । आदिशत्सायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३ ॥ ये पूर्वीत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात् । कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः ॥ ४ ॥ व्याख्यातः पितृमेघान्तः कर्मकाण्डो नयैः स्फुटम् । अयोपनिषदं न्यायैर्व्याकुर्वे ब्रह्मबुद्धये ॥ ९ ॥ अत्रे ह्युपनिपच्छव्दो ब्रह्मविद्यैकगोचरः । तच्छठदावयवार्थस्य विद्यायामेव संभवात् ॥ ६ ॥ उपोपसर्गः सामीप्ये तत्प्रतीचि समाप्यते । सामीप्यात्तारतम्यस्य विश्रान्तेः स्वात्मनीक्षणात् ॥ ७ ॥ त्रिविधः सदिधात्वर्थो विद्यायां संभविष्यति । श्रीमत्सुरेश्वराचार्येविंस्पष्टमिदमीरितम् ॥ ८ ॥ "उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं स्वतः । निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्भवेत् ॥ ९ ॥ निहत्यानर्थमूलां स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम् । गमयत्यस्तसंभेदमतो वोपनिषद्भवेत् ॥ १० ॥ प्रवृत्तिहेतूत्रिःशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः । यतोऽवसादयेद्विद्या तस्मादुर्गनेषन्मता'' इति ॥ ११ ॥

 <sup>+</sup> अस्या एव सांहितिकोपनिषदित्यपरं नाम । \* इत आरभ्य सप्तमाष्टमनवमेतिप्रपाठकित्र-तयभाष्यमेव विद्यारण्यिवरिचततैत्तिरीयोपनिषद्विपकाख्यया प्रसिद्धम् ।

यथोक्तविद्याहेतुत्वाद्धन्थोऽपि तदभेदतः । भवेदुपनिषन्नामा लाङ्गलं जीवनं यथा ॥ १२ ॥ तत्र-विषयः कः फलं किं कः संबन्धः कोऽधिकारवान् । इत्याकाङ्कानिवृत्त्यर्थं चतृष्टयमुदीर्यते ॥ १३ ॥

अनन्यलम्यो विषय इति हि विषयस्य लक्षणम् । औषधविशेषग्रहप्रचारसुशब्द-निर्णयादीनामायुर्वेदज्योतिःशास्त्रव्याकरणादिभिरेव छम्यत्वात्तद्विषयत्वं अत्रापि तद्वदनन्यलभ्यमद्वेतम् । न खल्वद्वेतमात्मतत्त्वं वेदान्तव्यतिरिक्तेन केनिचत्प्र-माणेन लम्यते । भागान्तरे चाऽऽम्नायते—'' नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् '' इति । अनया श्रुत्या यथा वेदव्यतिरिक्तं प्रमाणं निषिध्यते तथा श्रुत्यन्तरेणोपनिषद्यति-रिक्तो वेदभागो निषध्यते । तथा च वाजसनेयिन आमनन्ति -- "तं त्वौप-निषदं पुरुषं पृच्छामि " इति । उपनिषत्स्वेवाधिगत औपनिषदः । यस्तु मानान्तरेण गम्यत्वं मन्यते स प्रष्टव्यः । किं प्रत्यक्षेणोतानुमानेनाऽऽहोस्विदागमेनेति । आद्येऽपि किं बाह्येन प्रत्यक्षेण किंवा मानसेन । तत्र बाह्यप्रत्यक्षनिषेषं तुळवकारा आम-नन्ति-- " न तत्र चक्षुर्गच्छति " इति । तत्रोपपात्तं तैत्तिरीयाः कटाः श्वेताश्व-तराश्चाऽऽमनन्ति--- "न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पदयति कश्चनैनम्" इति । संदशे सम्यग्द्रष्ट्रुभस्य परमात्मनो रूपं नोल्र्पीतहस्वाद्याकारं न तिष्ठति न विद्यते । अतः कश्चिद्वि ब्रह्मादिस्तम्बान्ते जगित वर्तमानो जन्तुरेनं परमात्मानं चक्षुषा न परयति । चक्षुषो रूपैकविषयत्वं सार्वजनीनम् । तैर्थिकानां पामराणां चात्र विसं-वादाभावात् । यथा रूपराहित्याञ्चक्षुर्विषयत्वं नास्ति तथा शब्दादिराहित्याच्छोन्ना-दिविषयत्वमि नास्तीति कठैराम्नायते—" अशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत् '' इति । तस्मान्न बाह्यप्रत्यक्षविषय आत्मा । मानसप्रत्यक्षमपि कीटशिमिति वक्तव्यम् । किं ममाऽऽत्मा भद्रसेन इत्येवं ऋपमृताहं मनुष्यो बाह्मणो ब्रह्मचौरीत्येवंरूपमथवा मदीयोऽयं देहो देहस्याहं स्वामी चक्षुरादीन्द्रियैज्ञाता वागादीन्द्रियैरभिवदनादिक्षियायाः कर्ता मनसा सुखदुःखयोर्भोक्ता धर्मीधर्माभ्यां स्वर्गनरकयोर्गन्तेत्येवंरूपमाहोस्वित्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मैकमेवाद्वितीयमहमित्येवंरूपम् । नाऽऽद्यः । तस्य गौणात्मविषयत्वेन मुख्यात्मतत्त्वगोचरत्वाभावात् । त्रिविधो ह्यात्मा । गौणात्मा मिश्रयात्मा मुख्यात्मा चेति । यथा त्रिविधः सिंहस्तद्वत् । तद्यथा-सिंहदेवदत्तयोभेंदं पदयन्नेव सिंहगतक्रीर्यशीर्यादिगुणानां देवदत्ते सद्भावात्मिहोऽय-मिति व्यवहरति सोऽयं गौणः सिंहः । अरण्ये मन्दान्धकारे धावन्तं हरिणं दृष्टा भ्रान्त्या सिंहोऽयमिति निश्चित्य विभेति सोऽयं मिध्यासिंहः । अहि

१ ख. ग. ति वि । २ क. ख. नीलं पीतं हरस्वदीर्घाद्या । ३ क. ङ. °चार्येवं°।

स्फीतालोकमध्यवितं मृगेन्द्रं हष्ट्वा सिंहोऽयमिति प्रतिपद्यते सोऽयं मुख्यः सिंहः । एवं सत्यत्र राजा भद्रसेने स्वस्माद्भेदं पश्यक्तेव धनरक्षणादिक्रपं स्वकीयं गुणं तिस्मिवलोक्य ममाऽऽत्मा भद्रसेन इति प्रयुक्केऽतोऽयं गौणात्मा । नापि द्वितीयः । अहं मनुष्य इत्यादिप्रत्ययस्य देहगोचरत्वेन मिध्यात्मविषयत्वात् । द्विपात्त्वाद्याका-स्तादात्म्यान्मनुष्यत्वाख्या महाजातिः । विशिष्टमातापितृजन्यत्वगम्या ब्राह्मणत्वान्स्याऽवान्तर्जातिः । उपनयनादिसंस्कारगम्यो ब्रह्मचारित्वाश्रम इत्येते स्थूलदेह-धर्माः । स्थूलदेहस्य चानात्मत्वं चार्वाकव्यतिरिक्तानां सर्वेषामिपि तैर्थिकानामिव-वादम् । तस्मादात्मदेहयोविद्यमानस्येव भेदस्य प्रतीत्यभावाद्वहं मनुष्य इति प्रत्ययो मिथ्यात्मविषयः । इदं च देहस्य मिध्यात्मत्वं प्राणमयकोशावतारे प्रपद्ययिण्यते । नापि तृतीयः । तस्यापि लिङ्कदेहविषयत्वात् । तथा हि—अयं देहो मदीय इत्येवं स्वस्वामिभावः प्रतीयते । तत्र स्वं देह आत्मा तु स्वामी तयोः कमीनिमित्तः संबन्धः । कर्मणां च पुण्यपापलक्षणानामनेकत्वात्तदनुसारेणोचावचदेहान्पर्यायेण गृह्णाति ।

#### एतदेवाभिप्रेत्य भगवतोक्तम्-

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही" इति ।

तस्य च देहम्रहणस्य कर्मनिमित्तत्वं श्वेताश्वतरा आमनन्ति—"गुणान्वयो यः फल्कमंकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । स विश्वरूपित्रगुणित्रवर्ता प्राणा-िष्यः संचरित स्वकर्मिः" इति । सत्त्वरज्ञस्तमोगुणैरन्वयो यस्य जीवात्मनः सोऽयं गुणान्वयः । फल्लं मुखदुःखरूपं तस्य च कारणे पुण्यपापरूपकर्मणी तयोरयं कर्ता । स च कृतस्यैव कर्मण उपभोक्ता न त्वन्यस्य । कृतानां च कर्मणामनेकत्वात्तदनु-सारेण बहुदेहस्वीकारादयं विश्वरूपः । गुणत्रयवशेन मार्गत्रयगामित्वात्रिवत्मा । सत्त्वगुणाधिक्ये सित यमनियमाद्यष्टाङ्गयोगमम्यस्य सर्गुणब्रह्मोशासीन उत्तरमार्गेणाधिक्ये सित काम्यकर्माणि ज्योतिष्टोन्मादीन्यनुष्ठाय धूमादिना दक्षिणमार्गेण स्वर्गाख्यं सोमलोकं प्राप्नोति । तमोगुणाधिक्ये सित महापातकोपपातकानि कृत्वा नरकलोकं तृतीयमार्गेण प्राप्नोति । इत्थं प्राणानामिषपितर्जीवात्मा स्वर्कीयैः कर्मिमर्गात्रये संचरित । तस्य च जीवस्य स्वरूपं सत्रेवाऽऽस्नातम्—"अङ्ग्रष्टमात्रो स्वर्तुस्यरूपः संकर्पाहंकारसमन्वितो यः । बुद्धर्गुणेनाऽऽत्मगुणेन चैव आराम्रमात्रो ह्यवराऽपि दष्टः " इति । हृदयपुण्डरीनकमङ्गष्ठपिरीतं तन्मध्ये व्यवस्थानाज्ञीवोऽप्यङ्गप्रमात्रः । हृदि ह्येष आरमिति

हृँदयेऽवस्थानं द्रष्टव्यम् । मनुष्याश्चाऽऽविद्रदङ्गनाविगोपालं भ्रत्यन्तरादस्य कदाचिदात्मानमहमयमित्यवं हस्तेनाभिनीय प्रदर्शयन्तो हृदयदेशमेव स्र्यान्ति न तु शिरःप्रष्ठपादादिप्रदेशम् । अतो हस्तिमशकादिनानाविधदेहसंचारित्वेन संकोचिवकासयुक्तस्यापि जीवस्य हृदयपरिमाणमुपचर्याङ्गुष्ठमात्रत्वमुच्यते । स च सूर्यसद्दराः । यथा सूर्यः स्वमण्डलप्रकारानाय मण्डलव्यतिरिक्तवौद्यं दीपादिप्रकारां नापेक्षते तथा जीवोऽपि चेतनत्वात्स्वात्मावबोधनाय नान्यत्साधनमपेक्षते । ननु चक्षु-राद्यपेक्षाराहित्येऽपि मनोपेक्षा विद्यते । अयमहं मुखी दुःखीत्यादिशब्दव्यवहारस्य ध्यानपूर्वकत्वात् । "यद्भि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति" इतिश्रुतेवेकृविवक्षितपूर्विका शब्दप्रवृत्तिरितिशास्त्रकृद्धिरुद्धोषणाच । भवँत्वेवं शब्दव्यवहारो ध्यानपूर्वेकः । तच ध्यानं पूर्वप्रतीते वाच्ये वस्तुनि योग्यशब्दप्रयोजनायैव प्रवर्तते । पूर्वमप्रतीते वस्तुन्ये-ताहराः राज्दो योग्य इति निर्णेतुमशक्यत्वात् । एवं सति जडेषु घटादिषु प्रवृत्तं मनः प्रथमं वस्तु स्फोरयति । पश्चाद्योग्यं शब्दं ध्यायति । ततः पुमानभिवदति । चैतन्या-त्मिन स्वतं एव भासमाने शब्दिविशेषिनियमनायैव ध्यानापेक्षा । न तु स्फोरणाय । अन्यथा ध्यानवृत्तिरहितेषु क्षणेषु सुपृप्तिमूर्ञीमरणेभ्यः स्वात्मानुभवकृतं वैलक्षण्यं न स्यात् । छोकास्तु महदेव वैछक्षण्यं प्रतियन्ति । तस्माज्जीवात्मा छोकव्यवहारे स्वप्र-काश्चत्वाद्रवितुरूयरूपः । एतदेवाभिष्रेत्य वाजसनेयिनः समामनन्ति — 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्'' इति । स च जीवः संकल्पाहंकाराभ्यां समन्वितो व्यवहरति । प्रया-सप्ताध्यत्वविनश्वरत्वादिदोषैरसमीचीनेऽपि गृहक्षेत्रादौ तात्काळिकोपमोगामासं द्रष्ट्वा समीचीनमिदं गृहादिकमिति कल्पनं संकल्पः। तस्य च गृहादेरहं स्वामीत्येवमभिमा-नोऽहंकारः । अन्तःकरणस्येदमाकारा वृत्तिर्वहिर्भुखाऽहमाकारा वृत्तिरन्तर्मुखा ततो द्वे एव वृत्ती । तथाऽपीदंवृत्तेविषयबाहुल्यादहंवृत्तेश्च कालभेदेन पुनः पुनरावृत्तेरविच्छिन्नो व्यवहारः प्रवर्तते । तस्य च व्यवहर्तुश्चिदचिदात्मकत्वमुच्यते । बुद्धेर्गुणेनाऽऽत्मगुणेन चैव आराग्रमात्र इति । ल्योदयरूपो बुद्धेर्गुणः । अहकर्ता च सुप्तौ लीयते प्रवोधे च पुनरुदेति । स्वयंप्रकाशश्चाऽऽरमनो गुणः । स च सूर्यदृष्टान्तेनोपवर्णितः । एतेन गुण-द्वयेन पुक्तः । आराग्रमात्रः कृषिकाले बलीवर्दप्रतोदाय दण्डाग्रे स्थापितः सूक्ष्मलाह आरा तस्या अग्रं यथाऽत्यन्तमृक्षमं तथाऽयमप्यतिमूक्ष्मोऽन्यथा नाडीप्वप्रतिरुद्धसंचा-रासंभवात्सोऽयमीदशो जीवात्मा परमात्मापेक्षयाऽवरो निकृष्टः । सोऽपि प्राणिभिर्दष्ट-श्रभुषा रूपिमवाहंप्रत्ययेनानुभृतः । स्वप्रकाशस्यापि शब्दव्यवहारयोग्यत्वापादनेनानुः भूत इत्युच्यते । तदिदं जीवस्य मानसप्रत्यक्षत्वम् । यद्यपि चिन्जडोभयात्मत्वादिवि-

९ ग. हयवै। २ क. ख. ग. ँद्येव हो। ३ ग. विद्यादी । ४ ग. ँद्यीत्या । ५ क. "तैर्विवी।६ घ, पैक्तुविव"। ७ क. विद्येवे।

वेकः शास्त्रकृतस्तथाऽपि जीवस्वरूपमात्रं सर्वेरप्यहमित्यनुभूयत एव । तस्य च जीवस्य स्त्रीत्वादिजातिर्ने स्वाभाविकी । किंतु स्थूलशरीरोपाधिकृता ।

एतद्पि तत्रैवाऽऽम्नातम्---

"नैव स्त्री न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते" इति ॥

तत्तन्नाम्ना व्यवहियत इत्यर्थः । किंचास्य कर्त्रात्मनः स्वरूपं मैत्रेयौ आपे स्पष्ट-मामनन्ति-- "अस्ति खल्वन्योऽवरो भूतात्मारूयः । योऽयं सितासितैः कर्मफलैराभिभूय-मानः सदसद्योनिमापद्यते'' इति। "अवाची वोर्ध्वा वा गति द्वंद्वेरभिभूयमानः परिश्रमति" इति । पूर्वत्र "स वा एव शुद्धः पूतः" इत्यादिनोक्तो यः परमात्मा तस्मादन्योऽवरो निक्कष्टोऽस्ति स च भूतात्मारूयः। सूक्ष्माणि पश्च भूतानि लिङ्गदेहरूपेण विक्रियन्तेऽयःपि-ण्डेऽग्निविङ्क देहे चिदात्मा संकामित । अतोऽयं लिङ्कदेहो भूतात्मेत्युच्यते । स च सितासितैः सुखदुःखरूपेः पुण्यपापकर्मफछैरभितः प्राप्यमाणः सचोनि बाह्मणादिरूपा-मसद्योनि शृदादिरूपामापद्यते । एवमवाचीमधमां नारकी वा गतिमूध्वीमुत्तमां स्वर्ग-रूपां वा गतिमापद्यते । द्वंद्वैः शीतोष्णमानावमानादिरूपेस्तिरास्कियमाणः पुनः पुनर्जा-यमानो म्रियमाणश्च परिभ्रमति । तस्य भूतात्मनो छिङ्गदेहप्रधानत्वात्तस्य च स्यूछदेः ह्रवन्मिथ्यात्मत्वात्तद्बोधकेनाहं कर्ता भोक्तेत्यनेन मानसप्रत्यक्षेणापि न मुख्यात्मलाभः । कर्त्रात्मनो विज्ञानमयस्य मिथ्यात्वमानन्दमयकोशावतारे प्रपञ्चयिष्यते। ननु ममाऽऽत्मा भद्रसेन इत्यनेन वाऽहं मनुष्य इत्यनेन वाऽहं कर्ता भोक्तेत्यनेन वा मुख्यात्म-लाभो मा भूदहं ब्रह्मेत्यनेन तु मानसप्रत्यक्षेण मुख्यात्मलाम इति चतुर्थः पक्षोऽस्त्विति चेत्तत्र वक्तव्यं किमत्र ब्रह्मशब्देन सगुणं ब्रह्म विवक्षितं किंवा निर्मुणं ब्रह्मोति । सगु-णत्वेऽपि कि प्राथमिकोऽहं ब्रह्मेतिप्रत्ययो ब्रह्मिण प्रमाणं ध्यानाम्यासजन्यो वा । आद्ये तस्य शास्त्रजन्यत्वात्र प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः । मानसप्रत्ययत्वमात्रेण प्रत्यक्षत्वे धर्मादेरिप प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः । द्वितीये मृतपुत्रसाक्षात्कारवद्भावनाजन्यत्वात्र तस्य प्रामाण्यमस्ति ।

अत एव वार्तिककारा आहः--

''भावनाजं फल्लं यत्स्याद्यच स्यात्कर्मणः फल्लम् । ा न तत्स्थास्न्विति मन्तव्यं पण्यस्त्रीसंगतं यथा'' इति ॥

निर्गुणब्रह्माणि तु यः साक्षात्कारस्तस्य मानसप्रत्यक्षत्वेऽपि शास्त्रपूर्वकत्वादागम एवान्तभीवः । तस्मान्न प्रत्यक्षेण ब्रह्मात्मलाभः । नाष्यनुमानेन तल्लाभः संभवति हेतु-दृष्टान्तयोरभावात् । अत एवामृतिबन्दूपनिषद्यास्नायते—" निर्विकल्पमनन्तं च हेतु-दृष्टान्तवर्जितम्" इति। निर्धर्मकत्वान्न तत्र हेतुः संभवति। अद्वितीयत्वाच्च न दृष्टान्तः ।

९ ख. घ. "या विस्प' । २ घ. "न्योऽपरो । ३ ग. "न्योऽपरोऽव" । घ. "न्योऽपरो नि' ।

ननु जन्मादिसूत्रे भाष्यकारा अनुमानमङ्गी चकुः । सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो कन्मादिकारणवादिषु तद्भेग्रहणदाढ्यायानुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधे प्रमाणं भैवस्म निवायते श्रुत्येव च तर्कस्याभ्युपेतत्वात् । "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इति श्रुतिरिति । नैष दोषः । ब्रह्मणि प्रमाणं वेदान्तवाक्यान्येव पुरुषवृद्धिस्वास्थ्याय त्वनुमानमप्यस्त्वित भाष्याभिप्रायः । तत्रानुमानमारोपितौ हेतुदृष्टान्तावुपजीव्य प्रवर्तते । ब्रह्मसिद्धिरिप तेनैवास्त्विति चेत्र । तद्विरोपासिद्धेः । क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद्धव्वदित्यनुमानेनेश्वरमात्रसिद्धावि सत्यज्ञानानन्ताद्वितीयत्वव्यक्षणो विरोषो न सिध्यति । तस्मान्नानुमानेनापि ब्रह्मलाभः । आगमेऽपि कर्मकाण्डस्य साध्यसाधनभाववोधमात्रपर्यवसायिन्त्वान्न तत्र ब्रह्मलाभराङ्काऽप्यस्ति ।

#### ननु ब्रह्मसिद्धिकारेरेवमुक्तम्-

" सर्वप्रत्ययवेद्ये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपश्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते " इति ॥

युक्तं चैतत् । सिचदानन्दरूपं हि बहा तत्र प्रमाणेः प्रमीयमाणेषु सर्वेष्विप वस्तुषु सत्त्वं भानमानन्दं(न्दनं) च विस्पष्टमतो बहा सर्वप्रत्ययेवेद्यम् । बादम् । सप्रपञ्चमेव ब्रह्म सर्वेः प्रत्ययेवेद्यते । न रूपरसगन्धादिविषयान्परित्यज्य चक्षुराद्यः शुद्धं तत्त्वं गृह्णिति । अन्यथा गुरुशास्त्रनेपक्ष्येणेव सर्वे जना मुच्येरन् । पुरुषार्थस्तु निष्प्रपञ्चबन् सवेदनादेव । तद्घोधेद्वारत्वेन तु शास्त्रेषु तत्र तत्र सप्रपञ्चं ब्रह्मोपन्यस्यते । तच्च पुरुष्पर्धमूतिष्प्रपञ्चब्रह्मवेदनं शास्त्रेणेव जन्यते । तद्यि तैरेवोक्तम्—

" प्रविद्यीनप्रपञ्चेन तद्भुषेण न गोचरः । मानान्तरस्येति मतमास्नायैकनिबन्धनम् " इति ॥

तस्मादद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वमनन्यलभ्यत्वादुपनिषदो विषय इति सिद्धम् । एतदेवा-भिन्नेत्य भगवान्वादरायणः सूत्रयामास—"शास्त्रयोनित्वात्" [ १-१-३ ] इति । तस्य च सूत्रस्य द्वितीयवर्णके योनिशब्दस्य ज्ञिसकार्णत्वमर्थः । ततः शास्त्रप्रमाण-त्वादित्युक्तम् । तत्रायं न्यायसंग्रहः—

> ''अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किंवा वेदैकमेयता । घटवत्सिद्धवस्तुत्वाद्धसान्येनापि मीयते ॥ रूपलिङ्कादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता'' इति ॥

९ ख. °रोधि प्री । २ घ. °थेन प्री । ३ क. इ. सवेन्न । ४ म. तेनास्त्वि । ५ म. °धनद्वा । ६ म. °णमी ।

को विषय इत्यस्योत्तरमुक्तम् ।

अथ किं फल्लिमत्यस्योत्तरमुच्यते — उक्तविषयस्याद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वस्याभिव्यक्तिः साक्षात्फलम् । तच बृहदारण्यके दर्शितम्—" आत्मन्येवाऽऽत्मानं पदयति सर्व-मात्मानं पदयति" इति । पूर्वोक्तो यो गौणात्मा पुत्रभृत्यादियौं च मिध्यात्मानौ स्यूछदेह-छिङ्गदेही तेम्यो व्यतिरिक्तः सांख्यादिसंमतः पुरुषश्चिद्धः साक्षी मुख्यात्मा तस्मिन्ने-वाऽऽत्मनि जगत्कारणं परमात्मानं वेदान्तमहावाक्येन पश्यति । आत्मन्यात्मानि-त्याधाराधेयभेदो राहोः दिार इतिवदेकस्मिन्नेव वस्तुन्यौपचारिकः । जीवात्मानमेव पर-मात्मत्वेन वेदान्तमहावाक्यैः पश्यतीत्यर्थः । परमात्मा हि सर्वस्य जगत उपादानम् । न द्युपादानव्यतिरेकेण कार्यं किचिद्रस्त्वस्ति । मृत्सुवर्णादिव्यतिरेकेण घटकुण्डलादिव-स्त्नामदर्शनात् । अतो जगत्कारणं परमात्मानं स्वात्मत्वेन पश्यज्ञगदिष सर्वे स्वात्मः त्वेनैव पश्यति । न्यायवैशेषिकादिशास्त्राणि मिथ्यात्मन्येव कर्तृत्वादियुक्त उपशी-णानि । सैांख्यशास्त्रं यद्यपि चिदात्मिन मुख्ये प्रवृत्तं तथाऽपि तावत्येव पर्यविसितम् । वेदान्तास्तु तस्य मुख्यात्मन ईश्वरत्वमशेषनगद्भूपत्वं च प्रतिपादयन्तीति विशेषः । **एताहशाद्वितीयत्वबोधः प्रथैमफलम् । तद्घोधादू**ध्वेमविद्या निवर्तते । एतचाऽऽथवीण-कैराम्नायते—"एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याम्रन्थि विकिरतीह सोम्य" इति । गुहा बुद्धिस्तस्यां निहितं साक्षित्वेनावस्थितमेतद्भक्षात्मतत्त्वं यो वेद स पुमानिह देहे वर्तमान एव सन्तविद्याप्रन्थि विश्लेषयति । हे सोम्येत्यङ्गिरा गुरुः शिष्यं शौनकं संबोध्य ब्रूते । यथा छोके साकल्येन राहुप्रस्तश्चन्द्रमाः स्वकीयोज्ज्वलत्वस्याऽऽच्छादितत्वेन स्वयं मिलनोऽम्बरे भासमानो राहुं चावभासयंस्तेन राहुणा तादात्म्यं प्राप्त इवावभासते। एवैमबमद्वयानन्दैकरसश्चिदात्मा स्वयमनादिरूपाविद्यापटलेनाऽऽवृतः सन्नद्वितीयत्व-स्याऽऽनन्दैकरसत्यस्य चाऽऽच्छादितत्वेन बहुविधद्वैतरूपेण जगता युक्तो दुःखी स्वचै-तन्येन स्वात्मानमविद्यां चावभासयन्नविद्यया तादात्म्यं प्राप्त इवाहमज्ञ इत्येकीकृत्य व्यवहरति । सोऽयमेकीकारोऽविद्याप्रन्थिः । स च बोधेन विकीर्णो भवति । यथा राहुणा विमुक्तं चन्द्रमण्डलमुज्ज्वलं भासते तथा बोधेनाऽऽच्छादिकायामविद्यायां निवृत्तायामद्वितीयत्वमानन्दैकरसत्वं चाऽऽविभवति । तदिदमविद्याग्रन्थेविकीर्णत्वम् ।

अयमेवार्थः पुराणेऽपि स्मर्थते —

" तरत्यविद्यां विततां हृदि यिनिनिन्नेविशिते । योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः " इति ॥

एकस्यैव भावरूपाज्ञानस्य स्वाश्रयं प्रत्यावरकत्वाकारेणाविद्यात्वम् । विचित्रका-र्यजनकत्वाकारेण मायात्वम् । अतोऽविद्याया इव मायाया अपि तत्त्वज्ञानं निवर्त-

१ ग. सांख्यं शाँ। २ ख. घ. 'थमं फ'। ३ ग. विस्ट्रु'।

कम् । तस्मातत्त्वविदो नाद्वितीयानन्दैकरसस्वभावः कदाचिद्प्यावियते । नापि जन्मा-न्तरादिकं नृतनकार्यमुत्पद्यते । एवमविद्याय्रन्थौ विकीर्णे सित ततो द्वद्ययन्थ्यादयोऽपि निवर्तन्ते ।

#### तदि तत्रेवाऽऽम्नातम्—

"भिद्यते स्टदयम्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे" इति ।

परमृत्कृष्टं जगत्कारणमज्ञानमप्यवरमधमं यस्मात्परमात्मनः सोऽयं परावरः । यद्वा परश्चासाववरश्चेति परावरः सर्वात्मक इत्यथः । परावरे तास्मन्परमात्मिन साक्षान्कृते सित हृदयप्रन्थिभिद्यते । हृदयमन्तःकरणं लिङ्गश्चरीरं तच्चेतन्यच्छौयान्यासत्वेन चेतनमहं कर्तेति प्रतिभासमानं तक्ष्मास्त्रं पूर्वभीमांसायां च मुख्यात्मत्वेनाङ्गीकृतम् । वेदान्तदृष्ट्या स्थूलदेहवन्मिध्यात्मरूपं तेन दृदयेन सह चिदानन्दैकरसस्याऽऽत्मनो योऽयमकीभावश्चमः सोऽयं दृदयग्रिन्थः । अज्ञातस्य शुक्तिरूपस्याऽऽरोपितेन रजतेन सह यथैकीभावस्तद्व बुरुशास्त्रोपदेशरहितः सर्वोऽपि जन्तुरज्ञानावृतचिदानन्दैकरसमात्मतत्वं सूक्ष्मभूतकार्यं कर्तृत्वादिधर्मोपतं दृदयं च विवेक्तुमशक्नुवन्नेकिकृत्याहं कर्तेन्त्यशेषस्यरूपविवक्षया व्यवहरति । सोऽयं हृदयग्रन्थस्तत्वदर्शनेन भिद्यते विविच्यते । न च तत्त्वविदोऽपि यथापूर्वमहं कर्तेति व्यवहारो हृश्यत इति वाच्यम् । सत्यपि व्यवहारे यथापूर्वत्वाभावात् । अत एव श्रीमच्छारीरकमीमांसायां भगवद्वाष्यकारा आहुः— "नावगतब्रह्यात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतब्रह्यात्मभावः" इति ।

#### उपदेशसाहरूयामप्युक्तम्---

''आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानतामतिः । न मोक्षार्हः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम् '' इति ।

अहं कर्तेतिन्यवहारस्तु चिदात्मानं बुद्धा विविच्यापि कर्तुं शक्यते । अहंशब्दा-र्थस्य दृदयस्य तन्निष्ठकर्तृत्वधर्मस्य चा(च?)विद्यमानत्वात् ।

#### एतद्रि साहरुयामभिहितम्---

"अहमित्यात्मधीर्या च ममेत्यात्मीयधीरिप । अर्थशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा" इति ।

चिदात्मद्धदययोस्तादात्म्यभ्रमरूपः पूर्वसिद्धोऽर्थसोनार्थेन शृन्ये केवलहृदयिन-

१ ग. <sup>\*</sup>च्छाययाब्या° । २ क. ङ. <sup>°</sup>नंशा°। ३ क. ख. ङ. <sup>°</sup>वेकम<sup>े</sup> । ४ ख. ंपूर्वसं°। ५, क. ख. ङ. <sup>°</sup>पूर्वसं°।

वक्षापृर्विके इत्यर्थः । न हि अमहेतावविद्यायां निवृत्तायां निहेंतुको अमः संभवति । न खब्च स्त्रप्ते काशी प्रत्यर्थमार्गं गत्वा प्रबुद्धः पुरुषो निपुणतरोऽपि परेद्युः पुरुतो गन्तुं प्रभूभवति । तस्माद्धद्यप्रन्थिभेदो निर्विघः सिद्धः । त्द्वयप्रन्थौ भिन्ने सित सर्व-संशायाश्चिद्यन्ते । अयमात्मा स्थलदेहरूपो वा सुक्ष्मदेहरूपो वा ताम्यामतिरिक्तो वाऽतिरिक्तत्वेऽप्यणपरिमाणो वा मध्यमपरिमाणो वा सर्वगतो वा जडो वा द्रव्यबो-धात्मको वा चिद्रपो वेश्वरादन्यो वेश्वर एव वा प्रपञ्चः सत्यो वा निथ्या वा मोक्ष-साधनं कर्माणि वा ज्ञानं वेत्यादिका अनन्ताः संशयाः स्वनुद्धिदोषजन्या बहुविधशा-स्त्राम्यासेनोत्पादिताश्च सर्वेर्बहिर्मुखैरन् भूयन्ते । ते सर्वेऽपि हृद्यग्रन्थिपूर्वकाः । असति हृदयग्रन्थौ सुषुप्तिमूर्छोसमाधिष्वदर्शनात् । तथा जागँरणेऽप्यद्वितीयचिदानन्दैकरसमा-त्मानमन्भवतोऽन्तर्निपुणस्य हृदयम्रन्थिरहितस्य शार्श्वतहस्रैरि न ते संशया उत्पान द्यितुं शक्यन्ते । संशयेषु च्छित्रेषु ज्ञानस्य फलप्रतिबन्धहेत्वभावादागामिजनमकार-णानि पूर्वानुष्ठितानि पुण्यपापरूपाणि सर्वाणि कमीण्यपि शीयन्ते । यथा गृहस्थे प्रवृत्तानि देविषिपितसंबन्धीनि त्रीण्यणानि छैकिका गृहक्षेत्रादिविवादाः पारिवाज्ये सति निवर्तन्ते तद्वत् । युक्तं चैतत् । कर्जात्मिनिष्ठानि हि कर्माणि । स च कॅर्जात्मा याविचदात्मना सहैकीभूतस्तावत्कर्माणि चिदात्मानं संस्पृशन्तु । विवेकेन त्वपाकृते कत्रीत्मसंबन्धे कथं नाम तानि चिदात्मानं संस्पृशेयुः ।

#### एतच भगवता विस्पष्टमुक्तम्--

"अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथिविधम् । विविधा च प्रथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ इारीरवाड्यनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवछं तु यः । पश्यत्यकृतचुद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मतिः" इति ॥

अधिष्ठानं स्थूलदेहः । तथा कर्ता चैतन्यच्छायोपेतो लिङ्कदेहः । करणानि लिङ्क-देहावयवभूतानि चक्षुरादीनि । प्राणवायुकार्थदर्शनश्रवणगमनादिरूपा विविधा चेष्ठा । इन्द्रियप्रेरकमादित्यादिदेवतारूपं देवम् । शरीरादिसाध्यस्य पुण्यस्य पापस्य चाधि-छानादयः पश्च हेतवः । न तु चिदात्मा । एवं सत्यात्मस्वरूपमज्ञात्वा आन्तैस्तत्र कर्तृ-त्वमारोप्यते ।

१ ग. णिज्ञा । २ ग. <sup>\*</sup>नंचेत्या । ३ क. ड. विधाः शां। ४ ड. <sup>\*</sup>गरेऽप्य<sup>\*</sup>। ५ **घ.** \*निष्ठस्य । ६ ख. \*स्वर्णनेर्य । ० क. स्व. ग. इ. कर्नाऽऽस्साः

"यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते । हत्वाऽपि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते" ॥

यस्य तु तत्त्वविदो भावः सत्तास्वभावश्चिदात्मा नाहं कर्तेतिप्रत्ययेन विषयीकृतो हृदयग्रन्थेभिन्नत्वात् । अत एवाहभित्यात्मधीरथेशून्येति साहस्रीवचनं पूर्वमुदाहृतम् । केवलं लिङ्कदेहमेवाभिप्रेत्याहं कर्तेति तत्त्वविद्यवहरति। अत एव बुद्धौ लेपो न विद्यते। छिङ्कदेहकृतैः कर्मभिर्जन्मान्तरशङ्कालेपनाधे संशयविपर्ययगेरभावानास्य बुद्धिर्छ-प्यते । यद्यप्येतादृशस्य योगिनो रागद्वेषादिराहित्येन हननार्थी प्रवृत्तिरेव न संभ-वति । तथाऽपि राज्येऽधिकृतस्य क्षात्रियस्यार्जुनस्य दुष्टशिक्षाशिष्टप्रतिपालनयोः कर्त-व्यत्वेन तत्र प्रवृत्तिः संभवत्येव । यथा योगिन आहारनिद्वादौ योगाम्यासे वा प्रवृत्तिः स्तद्वत् । अनेनैव न्यायेन कौषीतिकवाक्यमि नेतब्यम् । तत्र ह्येवमाम्नायते—"स यो मां विज्ञानीयान्नास्य केनचन कर्मणा छीको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया" इति। अत्र ह्येवं संभावना द्रष्टव्या।क्षत्रियस्य पुत्रः कश्चित्स्वमा-तृपित्रादिकं स्वगृहेऽवस्थाप्य तत्पोषणार्थं परराष्ट्रे गत्वा राज्ञः समीपे जीवितं गृहीत्वा स्वामिकार्यार्थे घाटीमुखेन रात्री समागत्य विचारमन्तरेण स्वमात्रादीन्मारितवान् । यथा जमदग्नेराज्ञया परशुरामः स्वमातरमेव जघान तद्वत् । अतस्तत्त्वविदोऽप्यधिकार-विशेषेणैतादृशं संभाव्यते । तच तत्त्वदृष्टाऽन्यकृतत्वान्न तस्य जन्महेतुः । अन्यक्कृतत्वं च केनचिन्मञ्जेणोच्यते--- "कामोऽकाषींत्कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ती कामः कारियता नाहं कारियता" इति । अयं मन्त्री विवेकिनं प्रति कामा-त्मनोः संबन्धाभावं बोधयत्रविवेकिनः प्रायश्चित्तार्थो भवति । ब्रह्मविदोऽपि लोकव्यव-हारमनुसरतः कामपुरःसरा प्रवृत्तिः संभवति । अत एवार्जुनं प्रति भगवतोक्तम्-

#### ''छोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहिसि'' इति ।

तस्माद्युद्धप्रसिक्तं युक्तस्य क्षित्रयस्य "हत्वाऽपि स इमान्" इत्यादिभगवद्दावयं कौषीतिकवाक्यं च ब्रह्मवेदनानिर्लेपत्वपरम् । इतरस्यापि लोकव्यवहारे हत्या मानसी वाचिकी वा प्रसक्तिति निर्लेपत्वं तेन वाक्यद्वयेन प्रतिपाद्यताम् । जन्मान्तरक्वन्तिरेव विद्यादिभिर्निर्लेपत्वं वाक्यद्वयेनाभिर्धायते । सत्स्विप जन्मान्तरक्वतपापेषु परिपक्तेरिक्षरापितैः पुण्यकमिभिर्बद्धाविद्योत्पद्यत एव । पूर्वक्वतपापाभावे च ब्रह्मविद्यां द्यारीरे रोगादिकं नोपलभ्येत । न च ब्रह्मविद्या प्रायश्चित्तत्वेन पापस्य निवर्तिका । किंतु प्रत्य-गात्मनोऽसङ्कत्ववोधनेन पूर्वसिद्धमेव पापराहित्यमभिव्यनिक्त । तच्च नित्यसिद्धं पापराहित्यमभिव्यनिक्त । तच्च नित्यसिद्धं पापराहित्यमप्यसङ्कत्वादेव नित्यसिद्धम् । तदवबोधन जन्मान्तरकारणानि काम्यानि पुण्यान्यपि कर्माणि क्षीयन्ते ।

अत एव वाजसनेयिन आमनन्ति--- ''एतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरविभत्यतः करुयाणमकरविन्युमे उ हैवैप एते तरित नैनं कृताकृते तपतः'' इति । एतमेव ब्रह्म-विदमेते मानस्यो चिन्ते न तरतो न प्राप्नुतः । कीष्टश्याविति ते अभिधीयेते । इति-शब्दः कमेहेतुभूतरागद्वेषप्रदर्शनार्थः । शत्रुं हनिष्यामीत्येतादशो यो द्वेषोऽस्त्यतो द्वेषा-दहमभिचारादिना वधरूपं पापमकार्षम् । स्वर्गं प्राप्स्यामीत्येतादृशो यो रागे।ऽस्त्यतो रागादहं ज्योतिष्टोमादिरूपं कल्याणमकार्षम् । तत्र पापेन नरको भविष्यतीत्येवं विषा-दरूपा चिन्तैका । स्वर्गः कदा भविष्यतीत्येवं विलम्बासहिष्णुत्वरूपा चिन्ता द्वितीया । उमे अप्येते चिन्ते एष ब्रह्मविदुछङ्घयति । कृताकृते पुण्यपापे नैनं क्षेत्रायतः । अज्ञा-निनं तु प्रत्यवायः कृतस्तपति । पुण्यं त्वकृतं संतपति । न त्वसानुभयविधः संतापो ब्रह्मविदोऽस्ति । तदेवं जन्मान्तरकारणानि कर्माणि क्षीयन्त इति सिद्धम् । इह जन्म-न्यपि हर्षशोकौ क्षीयेते । तथा च कठा आमनन्ति-- ''अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्वा धीरो हर्षशोको जहाति" इति । आत्मानमधिकृत्य वर्तत इत्यध्यात्मं तथाविधो योगश्चित्तैकाव्यं तस्याधिगमः प्राप्तिस्तेन देवं स्वयंप्रकाशं परमात्मानं मत्वा साक्षा-त्कृत्य हर्षशोकौ जहाति परित्यजित । न तावदस्य हर्षहेतुरस्ति । द्विधा हि हर्ष-हेतुः । समीचीनधनादिलाभो विस्मयहेतुरणिमादिसिद्धिश्च । समीचीनत्वबुद्धिस्तु न काप्यस्य विद्यते ।

#### तदुक्तं वासिष्ठरामायणे--

''न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रञ्जयन्त्यमी । नागरं नागरीकान्तं कुम्रामल्लना इव'' इति ॥

विस्मयोऽप्यस्य न कापि संभवति । तदपि तत्रेवोक्तम्-

"अपि शीतरुचावर्क उप्णे पीयूपमण्डुले । अप्यथः प्रसरत्यमौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥ चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः ।

इत्यस्याऽऽश्चर्यजालैऽपि नाम्युदेति कुत्हलम्" इति ॥ शोकस्य तु पुत्रमित्रमरणादिकं निमित्तम् । तच्च नाद्वितीयमात्मानमनुभवतः संभवति ॥

तदनुभवश्चाऽऽचार्येहदात्हतः---

"अहमेको न मे कश्चित्राहमन्यस्य कस्यचित्। न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम" इति । सोऽयं हर्षशोकपरित्यागो धीरस्यैव न त्वितरस्येत्यभिप्रेत्य धीर इत्युक्तम्।

९ ग. दिवे। २ घ. द्विविधो हि । ३ ख. संशयी । ४ घ. 'लेखुना'।

त्रिविधो हि ब्रह्मवित् । लोकब्यवहारप्रधानो विवेकप्रधानः समाधिप्रधानश्रेति । आर- व्यकर्भवशादाज्यादिषु योऽधिकारी स व्यवहारप्रधानः । स च मृढवत्तात्कालिकाम्यां हर्षशोकाम्यामिभूयत एव । तमेतमिभछक्ष्य भाष्यकारा आहुः— "पश्चादिभिश्चा-विद्योषात्" इति । राज्याधिकारवशादेव कृष्णेन बोधितोऽर्जुनो वसिष्ठेन बोधितो रामश्र व्यावहारिकहर्षं शोकं च प्राप्तवन्तो । विवेकप्रधानस्तु धीरो भूत्वेन्द्रियाणि विजित्य तदा तदा प्रसक्ती हर्पशोकी विवेकेन परित्यजति । समाधिप्रधानस्य तु हर्पशोक-प्रसङ्ग एव नास्ति । ईटरामेव विषयीकृत्याऽऽम्नातम्—" पर्याप्तकामस्य कृतात्मनैश्र इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः '' इति । अन्तर्निष्ठ आत्मानमेव कामयते स चाऽऽत्मा नित्यप्राप्तत्वात्सर्वदा स्फुरतीति तदा तदा न विशेषेण कामयितव्यो भवति। अतोऽयम-न्तर्निष्ठः पर्याप्तकामः। स च ऋतात्मा नियमितान्तःकरणः। अतो बाह्यं न पश्यति । कुतस्तस्य कामः स्यात् । तथा सति कामयितव्यस्य कस्याप्यभावानिरि-न्धनामिवत्सर्वे कामाः प्रैलीयन्ते । क्रोधलोभादीनां काममूलत्वात्कामलयेनैव तल्लयः । कामितार्थविद्याते हि क्रोध उत्पद्यते । तच स्मर्यते—" कामात्क्रोधोऽभिजायते " इति । सोऽयमीदृशः कामकोषाद्यरिषद्वर्गरहितोऽन्तर्निष्ठो ब्रह्मविदामुत्तमः । स चैवमाम्नायते— " आत्मकीड आत्मरतिः कियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः " इति । आत्मन्येव क्रीडा यस्यासावात्मक्रीडः । यथा छौकिकः पुरुषो द्युतादौ स्वस्य जयं परस्य पराजयं चैवान्विच्छन्कीडति तथा ब्रह्मवित्पुमानात्मनः स्वप्रकाशत्वा-द्वितीयत्वादिमाधकश्रुतियुक्तीनां प्रावल्यं तद्विरुद्धानां दे।वेल्यं चान्विच्छन्कीडित । यथा च होिकिकः पुरुषार्थसिद्धये संध्यावन्दनादिकियावांस्तथा ब्रह्मविद आत्म-रतिरेव किया न तु बाह्यकिया काचिद्दस्ति । तथा चाऽऽरुण्युपनिषद्युक्तम्—"संधि समाधावात्मन्याचरेत्'' इति । परमहंसोपिनवद्यपि — "परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयो-र्भेद एव विभन्नः सा संध्या सर्वान्कामान्परित्यज्याद्वैते परमे स्थितिः''। एवं सत्यस्य हो किकवैदिककर्तव्यामावाद्यं कृतकृत्यः । एतद्पि परमहंसोपनिषद्यक्तम्—" यत्पू-र्णानन्दैकवोधस्तद्भक्षेवाहमस्भीति कृतकृत्यो भवति" इति ।

#### भगवताऽप्युक्तम्--

" यस्त्वात्मरातिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते " इति ।

#### स्मृत्यन्तरं च-

"ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। नैवास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्'' इति ।

९ ग. घ. <sup>°</sup>रिकं ह<sup>°</sup>। २ घ. <sup>°</sup>नास्त्वहें°। ३ ग. प्रविली<sup>°</sup>।

कृतकृत्येस्य स्वरूपं मृप्तिदीप उदाहृतं विस्पष्टम्—

''ऐहिकामुष्मिकवातसिच्ची मुक्तेश्र सिद्धये। बहु कृत्यं पुराऽस्याभूत्तत्सर्वमधुना कृतम् । तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् । अनुसंद्घदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः। दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया। अनुतिष्ठेन्त्रं कर्माणि परलोकैयियासवः। सर्वछोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् । व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽिकयत्वतः । निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च। द्रष्टारश्चेत्करूपयन्ति किं मे स्यादन्यकरूपमात् । गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितविद्वना । नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भने । भाष्यन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छुणोग्यहम् । मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः। विपर्यस्तो निदिध्यासेर्तिक ध्यानमविपर्यये । देहात्मत्वाविपर्यासं न कदाचिद्धजाम्यहम् । अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारी विनाऽप्यमुम् । विपर्यासं चिराम्यस्तवासनातोऽवकल्पते । आरब्धकर्माण क्षीणे व्यवहारो निवर्तते । कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्येच्यानसहस्रतः । विरल्लं व्यवहृतेरिष्टं चेच्यानमस्तु ते । अबाधिकां व्यवहृति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः । विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः । नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक् । कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः । व्यवहारो हौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ॥

९ ख. °त्यस्व'।२ क. इ. 'ध्रान्ति क'।३ क. इ. 'कपिपास'।

## श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्— [प्रपा०७अनु०१]

ममाकर्तुरलेपस्य यथारञ्घं प्रवर्तताम् । -अथवा कृतकृत्योऽपि होकानुमहकाम्यया ॥ शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं का मम क्षतिः" इति ।

तस्यैतस्य कृतकृत्यस्य योगिनः सर्वेदा मनस्यानन्द एवाऽऽविर्भवति । स चैवमाञ्जा-यते—''रसो वै सः। रसः होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति'' इति । स परमात्मा रसो वै परमानन्दस्वभाव एव । तमेतं रसं परमानन्दस्वभावं परमात्मानं लब्ध्वा साक्षात्कृत्यायं योगी स्वमनस्यानन्दी भवति । विद्याजन्येन हर्षेण युक्तो भवति । हर्षशोकौ जहा-तीत्यत्र विषयभोगजन्यो हर्षो निषिद्धः । न तु विद्याजन्यः । तं च विद्याजन्यं हर्षं श्रुतिः सामोदाहरणेन स्पष्टी चकार—"इमाह्नीकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायत्रास्ते । हा ३वु हा ३वु । अहमन्नमहमन्नम् । अहमन्ना-दोऽ३हमनादोऽ३हमनादः । अहर स्रोककृदहर स्रोककृदहर स्रोककृत्'' इत्यादि । बह्यादीनां तिर्थमूपगोमहिषादिपर्यन्तानां प्राणिनां मध्ये येन येन यदत्रं मुज्यते तन्मुखेन तदन्नं ब्रह्मविदेव भुङ्के । सर्वदेहानां स्वकीयत्वात् । तदुक्तमुपदेशसाहरूयाम्—

''ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पूः स्मृता । कामक्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कुतोऽन्यतः " इति ।

एवं च सित काम्यमानं सर्वमन्नमस्यास्तीति कामान्ती। अनेनेव न्यायेन देवमनुष्या-दिरूपाणां सर्वेषां स्वकीयत्वात्कामरूपित्वम् । तथा सर्वलोकसंचारश्च । साम्नि त्वहोशः ब्दस्य गानार्थेन वर्णविकारेण हा ३वुशब्दनिष्पत्तिः । एकदेहमात्रपरिच्छित्रस्य ब्रह्मा-त्मत्वावबोधमात्रेण सर्वोत्मकत्वलाभरूपमाश्चर्यमहोशब्दो ब्रूते । आदरार्थित्वरम्यासः । सर्वात्मत्वमेवोत्तर्वाक्यैरुदाहियते । यदत्रं ब्रीहियवगोधूमादिविकाररूपं यस्त्वनादो बाह्मणक्षत्रियादिरूपो भोक्ता यश्च श्लोककृत्कान्यनाटकादिकर्ता तत्सर्वमप्यहमेव । सर्वस्यापि ज्ञानसन्मात्ररूपत्वात्रामरूपविकाराणां च वाचारम्भणमात्रत्वात् । अस्मित्रर्थे संशयनिवृत्त्यर्थित्वरम्यासः । सोऽयं विद्याजन्य आनन्दस्तृप्तिदीपेऽप्युदाहृतः—

"ऋतऋत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । तृष्यनेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्॥ . धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जता वेद्रि । धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम् ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पञ्जायितं कापि ॥

धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तन्यं मे न विद्यते किंचित् । धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तन्यं सर्वमद्य संपन्नम् । धन्योऽहं धन्योऽहं तृतेर्में कोपमा भवेछोके ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः । अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढम् ॥ अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम् । अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः ॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुलमहो सुलम्" इति ॥

इत्थं फलपरम्परा प्रतिपादिता । सर्वात्मकपरब्रह्मस्वरूपात्माविर्भावः प्रथैमं फलम् । तत ऊर्ध्वमविद्याग्रन्थेविकीर्णत्वं हृदयग्रन्थेभेदः संशयच्छेदः कर्मश्यो हर्षशोकपरि-त्यागः कामप्रविलय आत्मन्येव क्रीडाऽऽत्मरितिरेव क्रिया कृतकृत्यत्वमानन्दित्वं चेत्येषा फलपरम्परा । को विषयः कि फलमित्यनयोरुत्तरमुक्तम् ।

अथ कः संबन्ध इत्यस्योत्तरमुच्यते—ज्ञानकाण्डस्य कर्मकाण्डेन सह साध्यसा-धनभावल्रक्षणः संबन्धः । ज्ञानं साध्यम् । कर्माणि तु संस्कारकत्वेन वा विविदिषो-त्पादेनेन वा ज्ञानस्य साधनानि । संस्कारकत्वमेवं स्मर्थते—"यस्यैते चत्वारिंशत्सं-स्काराः स ब्रह्मणः सायुन्यं सलोकतां जयति" इति । गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जात-कर्म नामकरणान्नप्राशानं चौल्रमुपनयनं चत्वारि श्वेदव्रतानि स्नानं सहधर्मचारिणी-संयोगः +पश्च महायज्ञाः \*सप्त पाकयज्ञाः +सप्त हविर्यज्ञाः \*सप्त सोमयज्ञा इत्येवं चत्वारिंशदेतैः कर्मभिः पुरुषस्य चित्तं संस्क्रियते ज्ञानयोग्यतामापद्यते । विविदिषाहे-तुर्वं तु वाजसनेयिभिराम्नायते—"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषानित यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति ।

विविदिषासंस्कारपश्चयोरवान्तरविशेषो वार्तिकसारे दर्शितः---

"जाता विविदिषाऽवश्यं संपाद्याखिलसाधनम् । स्वफलं जनयेदाशु बुभुक्षादिर्यथा तथा ।

<sup>\*</sup> १ प्राजापत्यम्. २ सौम्यम्. ३ आम्रेयम्. ४ वैश्वदेवम्. इति ।

<sup>+</sup> ९ देवयज्ञः. २ भूतयज्ञः. ३ पितृयज्ञः. ४ ब्रह्मयज्ञः. ५ मनुष्ययज्ञ इति ।

<sup>\*</sup> ९ अष्टका. २ पार्वणः. ३ श्राद्धम्. ४ श्रावणी. ५ आग्रहायणी. ६ चैत्री. ৬ आश्वयुजीति।

<sup>+</sup> १ अग्न्याधानम्, २ अग्निहोत्रम्, ३ दर्शपूर्णमासौ, ४ आग्रयणम्, ५ चातुर्मास्यानि. ६ निरूदपशुबन्धः, ७ सौत्रामणीति ।

# श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्— [प्रपा०७अनु०१]

प्रतिबन्धकपाप्मानं नाशयेचित्तसंस्कृतिः । साधनानि तु बोधस्य संपाद्यानि प्रयत्नतः । वर्णाश्रमादिशास्त्रेण प्रेरितोऽकरणे भयम् । पइयन्करोति यत्कर्म तत्संस्कारकमुच्यते । तमेतमिति वाक्येन प्रेरितो बोधवाञ्छया । अन्तर्यामिण्यर्पयेद्यत्तत्स्याद्विविदिषाकरम् । कर्मणा पितृलोकः स्यादित्येवं नित्यकर्मणाम् । फलमुक्तं तथाऽप्येतैर्वेदनेच्छाऽपि तच्छ्तेः। नित्येषु शुद्धेः प्राधान्याद्भोगोऽप्यप्रतिबन्धकः । भोगं भङ्करमीक्षनते बुद्धिशुच्चनुरोधतः। काम्येप्वपि मुमुङ्गश्चेत्फलं देवे समर्पयेत् । एतद्भगवता प्रोक्तं कर्मबन्धनिवृत्तये। यत्करोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् । शुमाशुमफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" इति ।

तस्मादीश्वरापितानि कर्माणि नित्यानि काम्यान्यपि वेदनेच्छां जनयन्ति । यद्यपि श्रुतिवाक्यैवेंदनसौन्द्येंऽवगते सित तिद्च्छोत्पद्यते तथाऽपि वेदनेऽरुचिः कर्मभिर्ज-न्यते । यथा क्षीरप्रियस्य पुरुषस्य पित्तरोगग्रस्तस्य सत्यामपि क्षीरेच्छायां मुखे रुचि. र्नास्ति । सा रुचिः पुनरौषधिकयया पित्तोपशमने सत्युत्पद्यते । तथा निःशेषदुःखो-च्छेदं निरितिशयानन्दप्राप्तिहेतुत्वं ब्रह्मवेदनस्य श्रुतवतः सत्यामि वेदनेच्छायां पाप-प्रतिबन्धाद्वेदनसाधनेषु श्रवणादिषु रुचिर्न जायते ।

तथा चाभिहितं पुराणे —

''महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते । प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो भासते स्वतः" इति ।

तार्सिश्च ज्ञानप्रतिबन्धके महापापे परमेश्वरार्पितैः कर्मभिनीशिते सित श्रवणादौ रुचिरुत्पद्यते । सेयं रुचिरत्र विविदिषाशब्देनोच्यते । अतः परम्परया कर्माणि ज्ञान-साधनभावं प्रतिपद्यन्ते ।

#### तच पारम्पर्यं वार्तिकसारे दार्शितम्-

"रुचिद्वारोपकुर्वन्ति कर्माण्यात्मविमुक्तये । अज्ञानस्याविरोधित्वात्र साक्षादात्मबोधवत् । अविद्याया न चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यदपेक्षते । ज्ञानोत्पत्तौ तु नैवान्यच्छमादिभ्यो ह्यपेक्षते । शमाद्युत्पत्तये नान्यद्बुद्धिशुद्धेरपेक्षते । बुद्धिशुद्धौ च नित्यादिकर्मभ्यो नान्यदिप्यते । पारम्पर्येण कमैंवं वेदनायोपयुज्यते । साधनं कर्म तेनैतत्साध्यं ब्रह्मात्मवेदनम् । इत्येवमभिसंबन्धः कर्मविज्ञानकाण्डयोः । इतोऽन्यथाऽपि संबन्धे न किंचिन्मानमीक्ष्यते" इति ।

अन्नैतं यथोक्तं संबन्धमसहमानाः प्रतिवादिनो बहुँधोत्तिष्ठन्ति । तेषां मध्ये केचि-द्रुक्षज्ञाननैरपेक्ष्येणेव मोक्षं वर्णयन्ति । अन्ये ज्ञानकर्मसमुच्चयेन मुक्ति बुवते । अपरे ज्ञानस्यैव मुक्तिहेतुत्वमङ्गीकृत्यापि सोपानपङ्किन्यायेन वा कामप्रविद्यापनेन वा प्रप-खळयेन वा कर्मकाण्डस्योपयोगमिच्छन्ति । तत्र ज्ञाननैरपेक्ष्यवादिनां मतं वातिक-सारे दर्शितम्-

> "निषिद्धस्य निरस्तत्वान्नारकीं नैत्यघोगतिम् । नित्यानुष्ठानतश्चेमं प्रत्यवायो न संस्पृशेत् । आगामिजन्मनोऽसत्त्वे निर्विद्यं स्वास्थ्यमिष्यताम् । शरीरारम्भकं कर्म भोगेन क्षीयते ततः । विनाऽप्येकात्मसंबोधान्मुक्तिः सिद्धाऽन्तरात्मनः " इति ।

## अस्य पक्षस्य दृषणमपि तत्रैवोक्तम् —

"सूक्ष्मापराधसंदृष्टेरतियत्नवतामपि । निषद्धकाम्ये निःशेषं वर्जयेत्रिपुणोऽपि कः । मुमुक्षः पापकाम्ये द्वे वर्जयोदिति चोदना । नास्ति वेदे किचियेन वचसा तत्प्रकरूप्यते । काम्यादिवर्जनं स्वेतत्स्वकपोछप्रकल्पितम् । अतः प्रामादिकात्काम्यान्निषिद्धाच पुनर्जनिः । नित्यस्य फलमिष्टं चेदुपात्तदुरितक्षयः।

९ ख. °निमिष्यते । २ ग. घ. 'थोक्तसं' । ३ ग. "हुधा तिष्ठ' । ४ ख. 'माणिका' ।

तथाऽपि काम्यपुण्यानां क्षयो नादुरितत्वतः । उपपातकमन्यं चेत्शीयतां नित्यकर्मणा । अनन्तदेहहेतूनां हत्यादीनां कुतः क्षयः । नित्यकर्मभिरप्यस्ति स्वर्गः काम्याग्निहोत्रवत । आपस्तम्बेन तत्प्रोक्तमाम्रवृक्षनिद्शीनात् । फलार्थे निमिते त्वाम्रे लायागन्धाववारितौ । तथा वर्णाश्रमाचारादनुगच्छेत्रिविष्टपम् । निषिद्धकाम्यनित्यानि पूर्वजनमसु चात्र च । कृतानि सन्त्यनेकानि स्वास्थ्यं तत्राऽऽत्मनः कृतः । ऐकात्म्यबोधतः कर्मक्षयं चेदात्थ तार्हे ते । निर्विघा मुक्तिरस्त्येवं ममेव न हि संशयः" इति । "अपरे मन्वते मोक्षे ज्ञानकर्मसमुचयम् । प्रधानगुणभावेन त्रिविधोऽसौ समुचयः । ज्ञानं प्रधानं केषांचिदन्येषां कर्ममुख्यता । समप्राधान्यमुभयोरपरेषां मते स्थितम् । एकदेशे चैककाले स्थितयोरविरुद्धयोः। समुचयः फलैक्ये स्याच त्वसौ ज्ञानकर्मणोः। बाध्यबाधकमावेन पञ्चास्योरणयोरिव । एकदेशानवस्थानात्र समुचय एतयोः। साध्यसार्थेकरूपत्वादेककालानवस्थितिः । हेतुस्वरूपकार्येषु विरोधस्त्वनयोः स्फुटः । अध्यासः कर्मणो हेतुः प्रमाणं बोधकारणम् । न भासकं कर्मरूपं बोधरूपं तु भासकम् । कर्मकार्यं भावि जन्म तनिवृत्तिस्तु बोधजा । समुचयो दुर्लभोऽतस्तेन मुक्तिः कथं भवेत् । सोपानपङ्किगत्येव हर्म्यपृष्ठौधिरोहणम् । अशेषकर्मक्रमतोऽधिकारं केचिद्वचिरे । संध्यावन्दनमारम्य क्रमानुष्ठितकर्मभिः। सहस्रवर्षसत्रान्तैर्ज्ञानितामधिरोहति । यथैव नगराध्वस्थग्रामगत्युपदेशनम् ।

नगराध्वोपदेशस्य शेषत्वं प्रतिपद्यते । तथैव मोक्षमार्गस्यस्वर्गादिगतिभाषणम् । मोक्षमार्गोपदेशस्य शेषत्वं किं न गच्छति । यद्वोपच्छन्दनार्थानि स्वर्गादीनि विमुक्तये । नगराप्तौ तदध्वस्थ्यप्रामादिगुणगीरिव । एवं च सति दृष्टेन द्वारेणैवोपकारिणः। आत्मज्ञानाधिकारार्थी विधयः सकला अपि । मैवं प्रामगतेः पुंसामध्वत्वादस्तु शेषता । स्वयमेव पुमर्थस्वात्स्वर्गादेः शेषता कथम् । यदुपच्छन्दनार्थत्वं नृवाक्ये तत्समञ्जसम् । वेदेषु वैक्तू राहित्यादभिप्रायोद्यसंभवः। यद्वा तत्रैव तात्पर्य यत्रोपच्छन्य नीयते ॥ ततश्च विधितात्पर्यं स्वर्ग एव न मोक्षणे। दृष्टद्वारं च रागादिप्रवृत्तिप्रतिषेधनम् ॥ यदि ताहें निषेधेषु द्वारं भवतु तत्तथा। विधयस्तु निरुम्धन्ति न रागं रागहेतवः ॥ वर्धयन्ति प्रत्युतामी रागं भोगप्रदानतः । अशेषकर्मानुष्ठानमल्पायुषि न संभवेत् ॥ सोपानपङ्किन्यायोऽतो मन्दबुद्धिप्रकल्पितः। अन्ये त्वाहुर्न शकोति कामसंदृषिताशयः॥ द्रष्टुं तत्परमद्वैतं सर्वकामासमाप्तितः । कर्मभिर्विविधेर्धीमान्स विराडाद्युपासनैः॥ वैराजान्तं फलं भुक्त्वा तदैकात्म्यं प्रपद्यते । सर्वभोगोपभोगेन कृत्स्नकामलयाध्वना ॥ यान्ति मुक्तेरानुगुण्यं कर्माणि निखिलान्यपि । ब्रह्मानन्दो मतोऽप्यत्र चित्तेनाविषयीकृतः॥ दृष्टानन्दाभिलाषं स न मन्दीकर्तुमप्यलम् । कामप्रविलयायातो विधयः कर्मकाण्डगाः॥ प्रलीनकामो विज्ञानकाण्डेऽधिकियते पुमान् । मैवं न कामसंप्राप्त्या तन्नाशोऽब्दशतैरिप ॥

तत्सेवातो विवृद्धिः स्यात्रिवृत्तिर्दोषदर्शनात् । न नातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति ॥ हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव विवर्धते । गुणस्यादरीनाद्दोषदृष्टेनी क्षीणकामतः ॥ सर्वहेशोपशान्त्यर्थमात्मज्ञानं समाश्रयेत् । कामाश्रितो विधिः कामं दोषवत्र विलापयेत् ॥ कामुकः सन्प्रवर्तेत नाऽऽत्मज्ञाने कदाचन । उद्विजेताथ वा ज्ञानात्सर्वपुंमोगघस्मरात् ॥ तथाच रागिगीतायां पठ्यते वचनं त्विदम्। अपि वृन्दावने शून्ये सृगास्रत्वं <sup>स</sup> इच्छति ॥ न तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम । वैराजान्तं फलं भुक्त्वा मुच्येतेति यदीरितम् ॥ क्रममुक्तौ तत्तथाऽस्तु न तु सद्योविमोचने । द्वारं न नियतं मुक्तेः प्राजापत्यं पदं भवेत् ॥ न ह्युपाधिषु तत्त्वस्य विशेषः कश्चिदीक्ष्यते । नाऽऽकाशस्य विशेषोऽस्ति कुम्भद्रोण्याद्युपाधिषु ॥ दूरान्तिकादिभिन्नेषु कल्पिताकल्पितेष्वपि । अतः प्रजापतौ तत्त्वं क्रिमौ वा न विशिष्यते ॥ तकीदागमतश्रापि तद्यो य इति हीदशात्। प्रत्यबुध्यत देवानां मध्ये यो यः स एव तत् ॥ अभवन्नान्य इत्याह श्रुतिर्वेषम्यवारिणी । एको देवः सर्वभूतेष्विति चाऽऽहापरा श्रुतिः ॥ अतश्रोपाधिवैषम्यानाऽऽत्मतत्त्वं विशिष्यते । सद्योमुक्ति वाञ्छतोऽतो दोषदृष्टा विलीयते ॥ कामोऽतः कर्मकाण्डस्य तात्पर्यं नैव तछ्ये । अन्ये तु मन्वते केचिद्गम्भीरन्यायवेदिनः ॥ भेदस्य विल्लयो वेदे गम्यते कस्यचित्कचित्। देहात्मभावविल्रयः स्वर्गकामपदे खलु ॥ देहाद्भिनोऽधिकार्यत्र स्वर्गभोग्येऽवगम्यते । रागाद्युत्थप्रवृत्तीनां निषेधेषु लयोऽञ्जसा ॥

विधिष्वपि छयस्तासां कार्यान्तरनियोगतः । लोकेऽपि चानभिप्रेतात्पथः साक्षानिवारणम् ॥ मार्गान्तरोपदेशाद्वा वेदेऽप्येवं प्रतीयताम् । एवं रागादिहेतूत्थप्रवृत्तिलयवत्रमना । आत्मज्ञानाधिकारार्था निःशेषा विधयः स्थिताः । मैवं कि भेदविलयो विधीनां फलकाङ्क्षया। तात्पर्योद्घाऽऽत्मबोधस्य हेतुत्वाद्घाऽवकरुप्यते । नाऽऽचस्तावद्यतोऽशेषा न कर्मविधयः फलात । स्ववाक्यावगतारिकचिद्रवेक्षन्ते फलान्तरम् । तात्पर्यं च विधीनां स्यात्कर्मानुष्ठान एव हि । अन्तरेण हानुष्ठानं स्वर्गपश्चाद्यसंभवात् । श्रुतेविलयतात्पर्ये फलमाकस्मिकं भवेत् । फलार्था चेलयो न स्यान्नोभयं वाक्यभेदतः । श्रुतेऽपि स्वर्गतात्पर्ये कल्पना चेछ्येऽर्थतः । तन्न प्रत्यक्षवचनाद्देहादिलयैसिद्धितः । साक्षाद्धस्तिनि दृष्टे हि न हि हस्तिपदानुमा । अस्थूलादिवचः साक्षादेहादिप्रतिषेधकृत् । नाऽऽत्मबोधोऽपि देहस्य लयाद्भवति कुत्रचित् । अलयेऽप्युपपन्नत्वाल्लये सुप्ताववीक्षणात् । गुरुशास्त्राद्यविलये बोघोऽयमुपपद्यते । ल्यमात्रेण चेद्बोधः सुप्तौ केन निवार्यते । सर्पाभासलयेऽपीयं रज्जुस्तमिः नेक्ष्यते । प्रत्युताऽऽभाससर्पोऽयं लीयते रज्ज्ववेक्षणात्। अथ प्रपञ्चनारोन नाश्यते भेदकारणम् । मैवं न कार्यनाशेन कारणं नश्यति कचित्। कारणं किमविद्या त्याद्वस्तु वा तत्त्वबोधतः । अविद्यानाश्चनात्तत्र प्रपञ्चविलयोऽफलः । वास्तवोऽयं प्रपञ्चश्चेत्स विद्याप्यो न केनचित । अन्यथा स्वात्मतत्त्वस्य विलयः केन वार्यते । किंच क्रत्स्नस्य विलयः कर्तुं शक्यो न जन्मभिः।

१ म. स्मृताः । २ क. ख. घ. °यमि ≂छतः । ३ क. ङ. चोह्रोघः । ४ ग. घ. नैतं । ६०

छेशस्तु छीयते स्वापं स्वत एव न शास्त्रतः ।
किंच भावी न चोच्छेद्यो भूतोऽप्युपरतः स्वतः ।
प्रपञ्चो वर्तमानस्तु कार्यत्वान्तश्यति स्वतः ।
किंच भेदछयेनैव सर्वानर्थप्रहाणतः ।
पुरुषार्थस्य संसिद्धेविद्यानैष्फल्यमापतेत् ।
अत ऐकात्म्ययाथात्म्यज्ञानाद्ज्ञानहानतः ।
सिद्धे पुभर्थे विलयकल्पना निष्प्रयोजना ।
इष्टसाधनता बोध्या विधिभः सक्लैरिप ।
अनिष्टसाधनत्वं तु निषेधैरिति हि स्थितिः ।
तस्मात्कामलये भेदलये सोपानवर्त्मिन ।
समुच्चये च संबन्धो न युक्तः काण्डयोद्धयोः ।
परिशेषात्पुरा प्रोक्तः साध्यसाधनलक्षणः ।
संबन्धोऽत्रावगनत्वयो ज्ञानकर्माख्यकाण्डयोः" ।

को विषयः किं फलं कः संबन्ध इत्येतेषां त्रयाणामुत्तरमुक्तम् ।

अथ कोऽधिकारवानित्यस्योत्तरमुच्यते—अत्रेदं चिन्त्यते, किं चिकीर्षोरुपनिषद्य-धिकारः किंवा जिज्ञासोरिति । चिकीर्षीरिति तावत्प्राप्तम् । कुतः । वेदान्तानां कार्य-परत्वात् । विमता वेदान्ताः कार्यपरा वेदभागत्वात्कर्मकाण्डवत् । ननु कर्मकाण्डस्यापि प्रमाणत्वाद्धोधकत्वमेव न तु कारकत्वम् । कर्मकाण्डामिज्ञानामपि बहूनां कर्मसु प्रवृ-त्त्यदर्शनात् । नायं दोषः । नदीप्रवाहवेगवत्प्रबलवायुवच चोदनाभावेऽपि ममेदं कर्त-व्यमितिबुद्धज्ञत्पादनेन राजाज्ञादिवत्प्रवर्तकत्वात् । अतं एव भाष्यकारैः प्रथमसूत्रेऽभि-हितम्- "या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुङ्गानैव पुरुषमवबोधयित" इति । बहूनामप्रवृत्तिस्त्वश्रद्धाद्रव्यराहित्यादिप्रतिबन्धवशादुपपद्यते । अतः कर्मकाण्डवद्धे-दान्तानामि सिद्धार्थे पर्यवसानाभावाचिकीषीरेवात्राधिकारः । तस्माचित्तनिरोधं प्रति-पत्ति प्रसंस्यानं वा यः कर्तुमिच्छति तस्यैव चोपनिषद्यधिकारः । न तु जिज्ञासुत्वधर्म-मात्रेणेत्येवं प्राप्तेऽत्राभिधीयते । वेदान्तानां कार्यपरत्नं कृत इति वक्तव्यम् । कि सिद्धार्थे **व्युत्पत्त्यभावा**र्तिकवा सत्यामि व्युत्पत्ती प्रयोजनाभावादाहोस्वित्कार्यव्यतिरिक्तप्रमे• यस्यासंमवात् । नाऽऽद्यः । वृद्धन्यवहारे गामानथेत्यत्र यथा कार्येषु व्युत्पत्तिस्तथा पुत्रस्ते जात इत्यत्र सिद्धे व्युत्पत्तिंदर्शनात् । अत्र च पूर्वाचार्येर्वहुभिः पराक्रान्तम् । नापि द्वितीयः । ब्रह्मीत्मतत्त्वाविभीवमुपकम्य कृतकृत्यत्वानन्दाभिव्यक्तिपर्यन्तायाः प्रयोजनपरम्परायाः प्रपश्चितत्वात् । नापि तृतीयः । चिद्रात्मनस्तत्प्रमेयत्वात् ।

९ ग. भू। वे । २ क. सिद्धान्ते । ३ घ. ° वें व्यु °। ४ ग. ह्यास्मावि °।

अत एवोक्तम्-

"न मेयाभात्रशङ्काऽस्ति सर्वव्यापृतिसाक्षिणः । चिदात्मनोऽपलापे तु जगदान्ध्यप्रसङ्गतः" इति ।

न च कर्मकाण्डस्यापि कृत्स्नस्य कार्यपरत्वमस्ति । ब्राह्मणो न हन्तन्य इत्यादिषु निषेधेव्वनुष्ठेयस्य कस्याप्यभावात् । एवमर्थवादादीनामपि देवताविग्रहादौ सिद्धार्थे तात्पर्थमुद्दाहरणीयम् । एतच देवताधिकरणे प्रपश्चितम् । अतो वेदान्तानां कार्यपरत्वामान्वान्न चिकीर्षोरत्राधिकारः । इत्यं वेदान्तानां कार्यपरत्वे निराकृते सिति विरोधवादिनः पुनः प्रत्यवतिष्ठन्ते । चिदात्मा न वेदान्तैर्वोधनीयस्तस्यान्वयन्यितरेकसिद्धत्वात् । जाग्रन्त्वप्रसुषुप्तेषु परस्परन्यानृत्तेषु चिदात्मा तत्रानुवृत्तोऽनुभूयते । अनुवृत्तं न्यावृत्ताद्भिन्न-मिति जातिन्यक्त्यादौ दृष्टम् । यथा विश्वामित्रकठकौण्डिन्यन्यिक्षिषु ब्राह्मणत्वं दृष्टम् । यथा विश्वामित्रकठकौण्डिन्यन्यिक्षिषु ब्राह्मणत्वं दृष्टम् । अतोऽन्वयन्यितरेकाभ्यामेव चिदात्मा ।सिद्धः ।

एतदेवाभिप्रेत्य वातिकसारेऽभिहितम्-

"मानान्तरेण तत्सिद्धेर्नात्र व्याप्रियते वचः । वासनानां निरोधेऽतः पुमाञ्श्रुत्या नियुज्यते । अनिरोधे वासनानामन्त्यकालेऽनुवर्तनात् । थाविजन्मानिवार्यं स्यादन्त्यप्रत्ययकारितम् । यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः । नाग्रत्स्वप्तमुषुष्त्यारूया या अनात्मार्थवासनाः । निरोधनीयास्ताः सर्वा विभ्यता भाविजन्मैतः । अनात्मप्रत्ययानन्तरितस्वात्मैकभावना । कार्या तया निरुध्यन्ते वासना जन्महेतवः । उपासीत स्वमात्मानमिति साक्षाद्विधिः श्रुतः । तस्याङ्गभावसिद्धार्थं चिदात्माऽनृद्यते श्रुतौ । आत्मैकप्रत्ययो यावत्स्वशावात्संततो भवेत । क्वीद्यासनं तावत्थीः यन्ते वासनास्ततः । अन्यदृष्ट्या जाग्रदाद्याः केल्पन्तां क्षीणवासने । विदुष्ययं स्वदृष्टा तु स्वात्मनोऽन्यन्न पश्यति । देहं विनश्चरमवस्थितमुत्थितं वा

सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ।

दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं

वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। तस्मादशेषवेदान्ता वासनानां निरोधने । नियुञ्जते हि पुरुषमात्मोपासनमार्गतः । अथवा मनसो रोधे मुमुक्षुं संनियुञ्जते । तस्मित्रिरुद्धे निखिला निरुध्यन्ते हि वासनाः । तावन्मनो निरोद्धन्यं यावद्घृदि गतं क्षयम् । इति श्रुतिर्मनोरोधं विदधाति विमुक्तये । पातञ्जलं योगशास्त्रं मनोरोधे समापितम् । प्रवृत्तिर्मनसो बन्धस्तन्निवृत्तिर्विमुक्तता । वासनामात्रहेतुत्वादात्मनोऽनर्थसंगतेः । अन्योपायोऽस्तु वा मा वा निरोधादेव मुक्तता । स्वयंज्योतिःस्वभावत्वान्निरुद्धस्वान्तवासनः । प्रमान्तरानपेक्षोऽपि स्वयमात्मा प्रकाशते । एवं कार्यमुखेनै(णै)व ज्योतिष्टोमादिवाक्यवत् । वेदान्तानां प्रमाणत्वं नाक्षवद्वस्तुनीष्यते । इति व्याचक्षते मन्दा नियोगार्थैकरागिणः । नैतत्साध्वभ्यधाय्यत्र नियोगस्यानपेक्षणात् । कामितार्थस्य संसिद्धेर्लीकिकादेव मानतः। वैदिकेन नियोगेन किं कार्यं वद बुद्धिमन्। मनसो वासनानां च भावेऽनथींऽस्तु जाग्रति । तदभावे सुषुप्तादावनथीं नैव वीक्ष्यते । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निरोधोऽनर्थवारणे । उपाय इति विज्ञातः किमपूर्वं विधीयते । उपासनाचित्तरोधौ विधेयावुदितौ त्वया । तौ स्तां तथैव बोधस्य हेतुत्वेनाम्युपैमि तौ । लौकिकव्यवहारेषु प्रवृत्ता धीरुपासनात्। अन्तर्मुखा सती स्वात्मविचारक्षमतां व्रजेत्। शब्दस्पर्शादिरहितमात्मानं स्थूलधीने हि । द्रष्टुं शक्रोति सौक्ष्म्यार्थं धीनिरोधो विधीयताम् । एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दरयते त्वप्रयया बुद्धाः सूक्ष्मयेति श्रुतेर्वचः ।

#### [प्रपा०७अनु०१] कृष्णयजुर्वेद्दीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

ब्रह्मात्मबोधहेतुत्वं वासनाधीनिरोधयोः । मानान्तरानधिगतं तेनास्त विधिरेतयोः । ज्ञानेऽधिकारसिद्धिः स्यादुपासाधीनिरोधतः । सिद्धेऽधिकारे पश्चातु वेदान्ता आत्मबोधिनः । अतोऽत्र वासनारोधे धीरोधे वा चिकीर्षया । न वेदान्तेऽधिकारः स्यात्किंतु तत्त्वबुभुत्सया । चित्ततद्वासनारोधतात्पर्येऽत्र निराकृते । प्रतिपत्तिविधी शास्त्रतात्पर्यं केचिद्चिरे । आत्मा द्रष्टव्य इत्येवं प्रतिपत्तिविधिः श्रुतः । कोऽसावात्मेति वीक्षायां सर्वमात्मेति वर्ण्यते । सत्यज्ञानादिवाक्यानि तस्त्वमस्यादिकान्यपि । विधिशोषतया ब्रह्म स्वात्मत्वेनार्पयन्ति हि । एवं विधिमिहेच्छन्ति विध्ययोगेऽपि वस्तुनि । विधिरागवशात्केचित्तान्प्रतीदमिहोच्यते । किमैकात्म्यं विधेयं स्यात्किंवा तद्दर्शनं वद् । नाऽऽद्योऽस्य नित्वसिद्धत्वात्पुंव्यापारानपेक्षणात् । दर्शनं च प्रमाणेन जन्यते न त्वनुष्ठितेः । चक्षुषा दृश्यते हृत्यं नानुष्ठित्या कदाचन । समन्त्रयस्य सूत्रे हि पूर्वाचार्येरिति स्फुटम् । निराकृतो विधिर्बोधे पुंच्यापाराप्रवेशनात् । तस्मादृष्टव्य इत्येष प्रतिपत्तिविधिन हि । बहिर्मुखत्वव्यावृत्तिर्विषेयाहीर्थताऽथवा । आत्मबोधो वेदवाक्यजन्यो न तु विधिं स्पृशेत्। किं त्वैन्द्रियकविज्ञानभिष सिद्धार्थनिष्ठितम् । एवं च सति वेदान्ता ब्रह्मतत्त्वमछौकिकम् । प्रबोधयन्ति विध्वस्तनिखिल्द्वैतमन्ययम् । ऐकात्म्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपटीयसः । वचसस्त्वतिरेकेण किं मानं तद्धरं वेहेत्। शाब्दज्ञानविधावेवं वेदान्तेषु निराकृते ।

९ इ. °सिद्धित्वा°। २ ग. °ह्यं प्रधंतोऽथ°। ३ घ. 'ष्टितः । ए°। ४ इ. हरेत्. । ५ इ. °त्। शब्द°।

अपरे पण्डितंमन्या विध्यन्तरमिहोचिरे । अन्योऽप्यनुभवोषायो मननध्यानलक्षणः। सोपायो विहितोऽस्त्येव प्रतिपत्तिविधि विना । उपायाः शान्तिदान्त्याद्यास्तेषु सत्सु निरन्तरम् । अविक्षेपेण मननं ध्यानं वा सुकरं भवेत्। अवान्तरमहावाक्यरूपारिसंद्धावबोधकात् । शास्त्राद्धसात्मतामादौ पुरुषः प्रतिपद्यते । तत्त्वे शास्त्रात्प्रपन्नेऽपि पारोक्ष्यानपहारतः । तत्साक्षात्करणायैव प्रसंख्यानं विधीयते । आवृत्तिर्हि प्रसंख्यानं शब्दयुक्त्योरिदं त्विह । मननध्यानरूपत्वात्साक्षात्कारायितुं क्षमम् । श्रवणं शाब्दविज्ञाने यथोपायस्तथा द्वयम् । अनुभूतौ च मननं निदिध्यासनमित्यदः। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत तत्त्ववित् । इत्यादिना प्रसंख्यानं विधेयमनुभूतये । एवमैकात्म्यतात्पर्ये शास्त्रस्येष्टेऽपि युक्तिभिः। केचित्कार्यमपीच्छन्ति तदेतन्नैव युज्यते । किमात्मभानायाम्यास आपरोक्ष्याय वाऽथवा । व्यवधानापनुत्त्यर्थं मानजन्यफलाय वी । मानलोपस्य शङ्कापनुत्त्यर्थं वोत मुक्तये । सर्वथाऽपि प्रयासस्ते विध्यर्थोऽत्यन्तनिष्फलः। प्रमात्रादित्रयं यस्मात्संविन्मात्रवपुर्भतः । भाति पूर्वमभातं सत्तद्भाने किमपेक्षते । अहंकारः प्रमाता स्याद्धीवृत्तिमीनमुच्यते । घटादिकं प्रमेयं स्याचिद्धासा भाति तत्रयम् । परोक्षमि देहादि यस्य भासाऽऽपरोक्ष्यवत् । विभात्यात्मेव तस्य स्यादापरोक्ष्यमहेतुकम् । अज्ञानमपि निःशेषप्रमेयव्यवधानकृत् । येनाव्यवहितं भाति तत्केन व्यवधीयते । स्वमहिस्नैव यत्सिद्धं तत्तमो हन्ति शास्त्रधीः। किं ततोऽन्यत्फलं मानजन्यं यद्विधितो भवेत्।

९ ग. 'त्सिड्यव°। २ घ. वा। भाने'।

मात्रादित्रयलोपेऽपि लोपसाक्षितयेक्ष्यते । योऽसावलुसचैतन्यस्तहोपः शङ्कचते कथम् । ऐकात्म्यस्य स्वतो मुक्तेरज्ञानात्तस्य बद्धता । ज्ञानादज्ञानहानौ स्यात्किमपेक्ष्यं विमुक्तये । परोक्षत्वेन शास्त्रेण बुद्धं न त्वनुभूयते । प्रसंख्यानमतोऽपेक्ष्यमिति चेद्युज्यते न तत् । मेयस्वभावात्पारोक्ष्यं किंवा राब्दस्वभावतः ॥ आदे कि ब्रह्मता तत्र परोक्षा स्यादुताऽऽत्मता । यत्साक्षादपरोक्षं तद्वहोति ब्रह्मणः श्रुतौ ॥ मुख्यापरोक्ष्यमुदितं पारोक्ष्यं शङ्कचते कृतः । आत्मनस्तत्र पारोक्ष्यं पूर्वमेव निराकृतम् ॥ शब्दः स्वयमुदासीनः परोक्षत्वापरोक्ष्ययोः । देशादिभिर्व्यवहितं पारोक्ष्येणावबोधयेत् ॥ इतरत्वापरोक्ष्येण दशमस्त्वमसीतिवत् । देशात्कालाद्वस्तुतो वा व्यवधानं मनागपि ॥ **ऐ**कात्म्यवस्तुनो नास्ति तत्र पारेाक्ष्यघीः कुतः I तमोमात्रान्तरायत्वादैकात्म्याख्यस्य वस्तुनः॥ असाध्यसाधने तस्मिन्काऽपेक्षा भावनां प्रति । ननु विज्ञाय कुर्वीत प्रज्ञामित्यनुशासनात् ॥ कर्तव्या भावनेत्येवं यदि ब्रुषेऽस्तु भावना । नैतावताऽवकाज्ञोऽस्ति त्वन्मतस्यात्र कश्चन ॥ नैवानुभूतिसिच्चर्थमिदं श्रौतानुशासनम् । विज्ञायेत्यनुभूतिं तां वाक्यजन्यामुपेत्य तु ।। विद्धाति तदैकाग्रयं बहिश्चित्तनिवृत्तये। विवक्षितोपयोगोऽत्र वाक्यशेषेण वर्णितः ॥ नानुध्यायाद्वहुञ्शञ्दान्वाचो विग्लापनं हि तत् । किं बहुक्त्याऽत्र वेदान्ता बोधमात्रावसायिनः ॥ बुभुत्सोरधिकारोऽतश्चिकीर्षोस्तु न कस्यैचित्" इति ॥

इत्यमुपनिषदो विषयमयोजनसंबन्धाधिकारिणो निरूपिताः । "अधिकारिणः प्रमितिजनको वेदः " इति न्यायेनेयमुपनिषद्वुभृत्सोर्बद्धात्मतत्त्वे प्रमिति जनयति । न

चोपनिषदः प्रामाण्ये विवदितव्यम् । तत्प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकारादप्रामाण्ये कारणा-भावाच । किमनोर्थफेलकत्वादप्रामाण्यमुत बाधितत्वादथवाऽनुवादकत्वात् । नाऽऽद्यः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्याद्यवान्तरवाक्यानामयमात्मा ब्रह्मेति महावाक्यानां च श्रवण-मात्रेण बोघोपलम्मात्। नन्वात्मा ब्रह्मेतिपदयोरथीं लौकिकावलौकिकौ वा । नाऽऽद्यः। वेदस्यानुवादकत्वप्रसङ्गात् । द्वितीये संवन्धग्रहणासंभवादवोधकत्वम् । अथोच्येत । पदार्थयोर्छोकिकत्वेन संबन्धप्रहणम्। वाक्यार्थस्य लौकिकत्वाभावादननुवादकत्वम्। एत-देवाभिष्रेत्य धर्ममीमांसायां निर्णीतम्—" लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोध-कः " इति । तदसत् । वाक्यार्थस्य दुर्निरूपत्वात् । किं संसर्गो वाक्यार्थः किंवा विशिष्ट उतालण्डेकरसः । तत्राभिहितान्वयवादिनो भट्टाः पदैरभिहितानां पदा-र्थानां संसर्गं वाक्यार्थमाहुः । अन्विताभिधानवादिनस्तु प्राभाकरा योग्येतरविशिष्टं नियोगं वाक्यार्थमाहुः । एवमत्राप्यात्मब्रह्मणोः संसर्गस्याऽऽत्मविशिष्टब्रह्मणो वा वाक्यार्थत्वे सत्यपिसद्धान्तस्तव प्रसज्येत । त्वदिभमतस्याखण्डैकरसार्थस्यासिद्धेः । तर्ह्यालण्डेकरस एव वाक्यार्थोऽस्त्विति चेन्न दृष्टान्ताभावात् । कथंचित्सत्यिप दृष्टान्ते हानोपादानराहित्येन पुरुषार्थाभावात् । किंचाखण्डैकरसत्वसिद्धर्थं जगतो मिध्यात्वे वेदस्यापि मिथ्यात्वादप्रामाण्यं स्यात् । अत्रोच्यते — त्वया हि दूष्यत्वेन परमतमनुव-दितुमलण्डैकरसं वस्त्विति यद्वाक्यं प्रयुज्यते तस्यैव वाक्यस्य दृष्टान्तत्वमम्युपेयम् । न हि तत्र संसर्गस्य विशिष्टस्य वा वाक्यार्थत्वम् । तथा सत्यदूष्यत्वप्रसङ्गात् । न खलु तदुमयं त्वया दूष्यते स्वमतत्वेन स्वीकारात् । तस्मादनुवादकमखण्डेकरसं वस्त्विति वान्यं तत्रको दृष्टान्तेः । पूर्वाचार्या अपि वर्णयन्ति—सत्यज्ञानादिवान्यमखण्डार्थनिष्ठं ल्सणवाक्यत्वात्प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इतिवाक्यवत्। प्रकृष्टशब्देन नक्षत्रप्रकाशव्यावृत्तिः। प्रकाशशब्देन मेघादिव्यावृत्तिः। ततो बुभुत्सितं चन्द्रं(न्द्र) प्रातिपदिकार्थमात्रमखण्डमनेन वाक्येन बोध्यते । तथा तत्त्वमस्यादिवाक्यमखण्डार्थनिष्ठमकार्यकारणद्रव्यनिष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्सोऽयं देवदत्त इतिवाक्यवत् । परस्परविरुद्धाभ्यां तद्देशकालाभ्या-मेतदेशकालाम्यामुपलक्षितस्य देवदत्तन्यक्त्येक्यस्य प्रतिपाद्यत्वादखण्डार्थत्वम् ।

वार्तिकसारेऽप्यखण्डार्थत्वं वाक्यस्य प्रतिपादितम्—

"प्रसिद्धात्मन्यात्मराब्दप्रयोगात्स हि लौकिकः । ब्रह्मार्थोऽपि महत्त्वेन प्रसिद्धो व्यवहारतः । एवं पदात्परिज्ञाते पदार्थे लोकमानतः । वाक्यार्थोऽतीन्द्रियो वेदवाक्यात्केन निवार्यते । अपूर्वदेवतास्वर्गपदार्थीह्रोकमानतः ।

९ ख. 'धक° । २ ग. 'फलाद° । ३ घ. माटा: । ४ क. ख. ङ. 'कपरम' ।

#### [प्रपा०७अनु०१] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

व्यत्पाद्यालौकिकोऽप्यर्थो वाक्याद्बुद्धस्त्वया यथा । यभाऽर्थवादादिवशात्स्वर्गाद्यर्थोऽवगम्यते । तह्मवान्तरवाक्येन(ण) ब्रह्मार्थोऽप्यवगम्यताम् । अप्रसिद्धपदार्थोऽपि प्रसिद्धार्थपदैः सह । समभिज्याहृतेर्बोद्धुं शक्यो मधुकरादिवत् । **अ**तो स्रोकानुसारिण्या व्युत्पत्त्याऽर्थोऽप्यस्रौकिकः । धर्मब्रह्मात्मकः सिध्येत्तत्र कस्मादमानता । अन्यत्रेवात्र वाक्यार्थो नैव संस्रष्टलक्षणः । विशिष्टलक्षणो वा स्यात्कित्वखण्डत्वलक्षणः। ब्रह्मणोऽनात्मतारूपमब्रह्मत्वं तथाऽऽत्मनः । अज्ञाननं द्वयं द्वाम्यां पदाम्यां विनिवायते । नेहान्यदात्मनो ब्रह्म न चाऽऽत्मा ब्रह्मणोऽन्यतः । तादात्म्यमनयोस्तस्मान्नीछोत्पछविछक्षणम् । नीलत्वमुत्पलत्वं च अन्योन्यं व्यभिचारिणौ । आत्मब्रह्मत्वयोर्नास्ति व्यभिचारो मनागपि । प्रत्यक्त्वमात्मता तद्वद्वद्वात्वं चाद्वितीयता । द्वी प्रत्यञ्चावसंभाव्यो तत्रेकस्य पराक्त्वतः । अतः प्रत्यक्त्वमेवैतर्दद्वयत्वं न चेतरत् । तथाऽप्यविद्याविभ्रान्तिव्यावृत्त्यर्थं पदद्वयम् । आत्माऽपि सदिदं ब्रह्म मोहात्पारोक्ष्यद्षितम् । ब्रह्मापि संस्तथैवाऽऽत्मा सद्वितीयतयेक्ष्यते । आत्मा ब्रह्मेति पारोक्ष्यसद्वितीयत्वबाधनात् । अखण्डे निष्ठितं शास्त्रं पुरुषौर्यं सँमीहिते । हानोपादानराहित्येऽप्यपुमर्थो भवेत्र हि । इष्टप्राप्तरानिष्टार्थनिवृत्तेश्रेह संभवात् । त्वं ब्रह्मोति श्रुते वाक्ये सिध्यत्येवाप्रयत्नतः । अशेषानर्थविच्छेदो ब्रह्मानन्दोऽप्यनुत्तमः । पुरुषार्थोपदेष्ट्रत्वाद्यद्वत्कार्थे प्रमाणता । तथैकात्म्ये विशेषाद्वा पुमर्थातिशयत्वतः । न चैकात्म्याभ्युपायस्य मिथ्यात्वमिह चोद्यताम् ।

९ क. <sup>°</sup>दद्वेतत्वं । २ ख. निश्चितं । ३ ग. <sup>°</sup>षार्थं स<sup>°</sup> । ४ ग. घ. समीहते ।

कदा वेदस्य मिथ्यात्वं भवता ज्ञायते वद । ऐकात्म्यप्रतिपत्तेः प्राङ्न मिथ्यात्वमबाधनात् । पुमर्थस्य समाप्तत्वादूर्ध्वं वेदेन किं तव । अज्ञातमपि मिथ्यात्वं प्रागस्त्येवेति तच्छणु । मानसत्यत्वमिथ्यात्वे न मात्वामात्वकारणे । सत्येनाप्यनुपायेन घटेनाग्निर्न मीयते । असत्येनाप्युपायेन प्रतिबिम्बेन बिम्बधीः । तस्मादर्थीवबोधित्वादुष्टकारणवर्जनात् । अबाधाच प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छ्तेः । ननु भेदाश्रितैविक्यैविधायकानिषेधकैः। अक्षादिभिश्च नैकात्म्यं बाधितत्वात्प्रमायुतम् । न चास्यैकात्म्यशास्त्रस्य तैर्विकल्पसमुचयो । यत एतावसंभाव्यौ क्रियायामिव वस्तुनि । ब्रीहिभिनी यवैर्वेति यथा यागो विकल्प्यते । नैवमेकमनेकं वेत्येतद्वस्तु विकल्प्यते । समुचितौ यथा दर्शपूर्णमासौ तथा न तु । भिन्नाभिन्नात्मना वस्तु समुचेतुमिहाईति । अत ऐकात्म्यमानस्य भेदमानस्य वा द्वयोः । एकस्य बाधसंप्राप्तावैक्ये धीर्बाध्यतेऽन्यथा । नेह नानेति भेदानां निषेधो नान्यवाधकः । वर्णादिग्रहणोपायप्रत्यक्षाद्युपजीवनात् । वर्णीन्महीतुमर्थस्य व्युत्पत्त्यैवोपजीवति । श्रुतिरक्षानुमाने द्वे प्रबल्टत्वं तयोस्ततः । निषेषविध्योर्यच्छास्त्रं चित्तशुद्धग्रुपकारि तर्त् । ऐक्यशास्त्रेणोपजीव्यं प्रबस्नं तेन तन्मतम् । तत्तु भेदाश्रयेणैव विधत्ते च निषेधति । तस्माद्भेदशास्त्रस्य बाधो विध्यादिशास्त्रतः । औपचारिकमैकात्म्यशास्त्रं कत्रीत्मसंस्तवात् । सावकाशं भवेद्यद्वा जपार्थमुपयुज्यते । भेदसाधनमक्षादिभेदादन्यत्र कुत्र वा ।

#### [प्रपा० ७अनु० १] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

मावकारां ततस्तस्य बाधो नैकात्म्यशास्त्रतः । ऐकात्भ्यबोधकत्वेऽपि वेदान्ता बाधितत्वतः । अप्रामाण्यं भजन्तीति पूर्वः पक्षो व्यवस्थितः । उच्यते होकतः सिद्धं भेदमाश्रित्य चोदना । प्रवृत्ता पुरुषाथीय न तु भेदावबुद्धये । आश्रयोऽप्यत्र यो भेदो मायिकोऽसौ न वास्तवः । नेह नानेति शास्त्रातु वास्तवः प्रतिषिध्यते । आगमो मायिकं भेदं न निषधति किं त्विमम । मायिको भेद इत्येवं प्रत्युत प्रतिपादयेत् । मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः । इति माण्ड्वयशाखायां श्रुतिवाक्यमधीयते । प्रत्यक्षादिभिरप्यत्र भेदो भात्येष मायिकः । उपजीव्यः स एवातो नोपजीव्यविरोधिता । वास्तवे शुक्तिशकले मायिकं रजतं यथा। भासते तद्वदेवेदमद्वैते भेदभासनम् । वांस्तवे ब्राह्मणे स्वप्ने मायिकी शद्भता यथा । न विरुद्धा तथा भेदो नाद्वैतेन विरुध्यते । प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहारिकम् । आश्रित्यायं प्रपञ्चः स्यादलीकोऽपि प्रमाणवान् । अद्वैतागमवाक्यं तु तत्त्वावेदनलक्षणम् । प्रमाणभावं भजतां नातोऽन्योन्यविरोधिता । नायं शब्दः कुतो यस्मादृषं पश्यामि चक्षुषा । इति यद्वत्तथैवायं विरोधोऽक्षजवाक्ययोः । विभिन्नविषयत्वेन विरोधासंभवे सति । अबाधितत्वादैकात्म्यं प्रामाणिकमिति स्थितम् । ननु वेदान्तसिद्धान्तमजानन्तोऽपि वादिनः । छौकिकाश्च स्वमात्मानं जानन्ति स्वस्वमानतः । मानं प्रत्यक्षमन्यद्वा यथायोग्यं भवेत्ततः । ज्ञातात्मकथनादेते वेदान्ता अनुवादिनः । नैवाऽऽत्मनोऽन्यद्वस्त्वेतैर्वेदान्तैः प्रतिपाद्यते ।

येनापूर्वार्थलाभेन तेषामननुवादता। उच्यते मान्तरात्सिद्धः कि देहात्माऽथवेतरः । नाऽऽद्ये स्यादनुवादित्वं देहात्मामनुकीर्तनात् । न बेदान्ताः कचिद्देह आत्मेति प्रत्यपादयन् । यः कोशोऽन्नमयः प्रोक्तस्तत्रास्त्वेवानुवादता । देहेतरोऽपि किं कर्ती ब्रह्म वोमयथाऽपि वा । तयोर्मानान्तराबोधादाशङ्कचा नानुबादता । वादिनो लौकिका वाऽत्र भक्षियद्देहभागिनम् । कत्रीत्मानं न जानन्ति वेदान्तवचसा विना । देहान्तराभिसंबद्धो भावित्वान्नाक्षगोचरः । **छिङ्गसाद्दरयविरहान्नानुमानोपमा तथा ।** भावरूपात्मबोधाय नाभावोऽपि प्रवर्तते । अर्थापत्तिर्न संभाव्या दृष्टकल्पकवर्जनात् । अन्यथाऽनुपपन्नोऽपि श्रुतः स्वर्गो न करुपकः । श्रुतार्थापत्तितोऽप्यत्र श्रुतिरेव बलीयसी । योनिमन्ये प्रषद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । इति वेदान्तवचसा भविष्यदेहयोगधीः। भविष्यद्देहसंबन्धी वाक्यादातमा न चेन्मतः। चार्वाक इव नो कुर्याददृष्टार्थाः कियाः सुधीः। योगिप्रत्यक्षतो भाविसंबन्धो झायते यदि । तथाऽपि योगिता श्रौतानुष्ठानादेव नान्यथा । योगिभिर्व्यवधानाद्वा साक्षाद्वा श्रुतिरेव हि । कर्त्रात्मिन प्रमाणं स्यात्स्वर्गादिफल्लभोक्तरि । ब्रह्मात्मन्यप्यहंबुद्धिर्न मानं स्यात्कथंचन । प्रत्युताहंबुद्धिरेव सिध्यत्यात्मानुभूतितः । शास्त्रकवेद्यता प्रोक्ता विषयत्वनिरूपणात् । तस्मादननुवादित्वात्सिद्धाः वेदान्तमानता । प्रमाणं मेयसापेक्षं मेयता कस्य युज्यते । इत्याकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थं मेयमत्र निरूप्यते । अविज्ञातः प्रमाणस्य विषयो वादिनां मतः। सोऽज्ञातोऽर्थः प्रमाणािकं सिध्येद्यद्वाऽनुभृतितः ।

न तावन्मानतः सिद्धिमीनात्पूर्वमपेक्षणात् । सिद्धमज्ञातमुह्दिश्य ज्ञप्तयै मानं प्रवर्तते । अज्ञातत्वं न सिद्धं चेन्मानात्तत्केन सिध्यति । इति चेन्नित्यचैतन्यानुभावेनानुभूयते । मानप्रवृत्तितः पूर्वमज्ञातत्वं यथा तथा । ज्ञातत्वमप्युत्तरत्र चैतन्येनानुभूयते । प्रवृत्तं विषये मानं बोधयेद्विषयोकृतिम् । ज्ञातताज्ञातते भातो न तेनाविषयत्वतः । रूपार्थं संप्रवृत्तेन नेत्रेण रसगन्धयोः । अगृहीतिर्यथा तद्वज्ज्ञाताज्ञातत्वयोभवेत् । नेत्रागृहीतयोरन्यद्वोधकं स्याद्यथा तथा । ज्ञातताज्ञातते ग्राह्मे अमेये अपि ते चिता । अज्ञानव्याप्तमज्ञातं ज्ञातं मानेन भासितम् । तचोभयं साक्षिभास्यमाहुर्वेदान्तपारगाः । सर्वे वस्तु ज्ञाततया ह्यज्ञातत्वेन वा सदा। साक्षिचैतन्यविषय इति शास्त्रेषु निश्चयः । चितैवाज्ञाततासिद्धावज्ञातो यः स मीयते । मवैंमीनैरतश्चिन्त्यं कस्याज्ञातत्वमीदशम् । चेतुनोऽचेतनो वाऽयमज्ञातो यद्यचेतनः । तन्नाज्ञातार्थकार्यस्य जडस्याज्ञातता कुतः । अज्ञातरज्जुकार्यस्य सर्पस्याज्ञातता न हि । अज्ञातब्रह्मकार्यस्य जडस्याज्ञातता कृतः । रज्जुसर्पं न जानामि बोद्धिमिच्छामि मानतः । इति व्यवहैंतिं प्राज्ञा नाङ्गी कुर्वन्ति केऽपि च । किंचाज्ञातत्वतो लम्यं तिरोधानं न चेतरत्। स्वयमेव तिरोभूते जडे काऽन्या तिरोहितिः। आविर्भूतस्वरूपे तु चेतनेऽन्येन निार्मेतात् ।

तिरोधानाद्विशेषोऽस्ति शुभ्रवस्त्रे मधी यथा । चन्द्रं महिनयेद्राहुनींहमेधं न तु कचित् ।

१ ख. °नुभवे°।२ क. ङ. °यानिष । ज्ञाँ। ३ ग. 'तनाचे '।४ क. ख. घ. ङ. ° हातिः प्रा\*।५ क. ख. इ. केषुच।६ ग. किंवाऽज्ञां।

एवं चेतनमज्ञातं जडं त्वज्ञानदेहकम् । कार्यकारणरूपं यन्निखिलं जडमीक्ष्यताम् । तेन सर्वेण चिद्र्यः स्वप्रकाशस्तिरोहितः। तिरोहितेनोभयं तद्भासते चन्द्रराहुवत् । लयः प्रकारानाशो वा नास्ति चन्द्रवदेव हि । राहुग्रस्तत्विमन्दौ चेदस्मदृष्टीव भासते । अज्ञातत्वं चितस्तद्वन्मूढदृष्ट्येव भासताम् । अतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः। अक्षादीनां स्वतःसिद्धे यत्र तेषां प्रमाणता । अनुभूतिग्रहायैव प्रवृत्तान्यपि दुष्टया । सामग्र्याऽखिलमानानि गृह्धते जडसंयुताम् । शुक्तिकाग्रहणायैव प्रवृत्तमिष लोचनम् । गृह्णीते रजतोपेतं शुक्त्यंशं दोषयोगतः । वेदान्तेतरसामग्री दुष्टैषा चक्षुरादिका । तैन्जा धीरत्र गृह्णाति स्फूर्ति रूपादिसंयुताम् । एवं च सति विभ्रान्तः कल्पिते रजते धियम् । प्रमाणं मनुते यद्वद्रूपादौ मनुजास्तथा । धर्मिण्यभ्रान्तमखिलं ज्ञानमिच्छन्ति वादिनः । विपर्ययं प्रकारे तु वदन्ति रजतादिके । सर्वघर्मिणि सदूपे प्रमा घीवृत्तयोऽखिलाः । तथा रूपादिके नुद्धिः स्याद्विपर्ययरूपिणी । एवं न्यायेन संसिद्धा प्रमाणानां प्रमाणता । ब्रह्मण्येव तथा प्रज्ञा रूपादावेव तां विदुः। धर्मिण्येव प्रमाणं सदिष मानं विमूदधीः। रजतग्राहकं मानमिति विद्याद्यथा तथा । ब्रह्मण्यक्षादिमानत्वमिति न्यायविदां मतम् । रूपादावेव तन्मात्वमिति मूढिघयो जगुः। किं बहूक्त्या प्रमेयं स्यादज्ञातत्वेन चेतनः । सर्वेषामपि मानानामज्ञातत्वाभिभाविनाम् । वेदान्तानां विशेषेण निःशेषाज्ञानघातिनाम् ।

# [प्रपा०७अनु०१] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

अज्ञातश्रेतनो मेयो नाज्ञातोऽन्योऽस्ति कश्चन ।
किं चाऽऽनन्दाप्तिरूपस्य पुरुषार्थस्य हेतवः ।
वेदान्तास्तेन तन्मेय आनन्दात्मा परः पुमान् '' ।
उक्तमत्रोपनिषदो विषयादिचतुष्टयम् ।
प्रामाण्यमपि तन्मेयमथ व्याख्या प्रवर्तते ।

सेयं तैतिरीयोपनिषत्रिविधा। सांहिती वारुणी याज्ञिकी चेति। तत्र प्रथमप्रपा-ठके संहिताध्यायस्योक्तत्वात्तद्र्पोपनिषत्सांहिती । द्वितीयतृतीययोः प्रपाठकयोर्या ब्रह्म-विद्याऽभिहिता तस्याः संप्रदायप्रवर्तको वरुणस्तस्मात्तदुभयरूपोपनिषद्वारुणी । चतुर्थ-प्रपाठके यज्ञोपयुक्ता अपि मन्त्रास्तत्र तत्राऽऽम्नाता अतस्तद्वृपोपनिषद्याज्ञिकी । तासां तिमृणां मध्ये वारुणी मुख्या । तस्यां परमपुरुषार्थस्य ब्रह्मप्राप्तिलक्षणस्य साक्षादेव साधनभूताया ब्रह्मविद्यायाः प्रतिपादितत्वात् । एवं तर्ह्यभ्यहितत्वेन सैव प्रथमं पठित-व्येति चेन्न । तस्यामधिकारसिद्धये सांहित्याः प्रथमं पठितव्यत्वात् । यद्यपि विविदि-षोविद्यायामधिकारो विविदिषा च कर्मभिरेवोत्पादिता तथाऽपि न कर्मभिश्चित्तस्यैका-इयमुत्पद्यते । प्रत्युते प्रवृत्तिबाहुरुयाद्विक्षेपवासनैव भूयसी भवति । ऐकाव्यस्य साक्षा · त्कारहेतुत्वं कठा आमनन्ति — " दृश्यते त्वग्रयया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिभिः " इति । ऐकाउयं च ध्यानाभ्यासेन जन्यते । अत एव पतः अलियोगस्वरूपं तत्साधनं च सूत्रयामास—" योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः " " अभ्यासवैराग्याम्यां तित्ररोधः " इति । होकिकन्यायाद्विरोषतो ब्रह्मविद्यायां देवकृतविघ्नबाहुल्यसंभवाचाऽऽदी विघ्नपरिहाराय प्रयतितन्यम् । दैविकविञ्चसंभावना च बृहदारण्यकेऽवगभ्यते—" अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानां यथा ह वै बहदः परावो मनुष्यं भुङ्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पराावा -दीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः " इति । अयमर्थः — द्वौ हि पुरुषौ ब्रह्मवित्कर्मी च । तत्र ब्रह्मविदः सर्वभावापत्तिर्भवतीति पूर्ववाक्ये समाम्नातम् — "य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति" इति । विदितब्रह्मतत्त्वस्य पुरुषस्य सर्वभावापत्तिविद्याय देवा अपि न समर्थीः । यस्मादयं ब्रह्मविदेषां देवानामात्मा भवति । एतदपि तत्रेवाऽऽस्राः तम्—" तस्य ह न देवाश्चनामूत्या ईशत आत्मा ह्येषां स भवति " इति । इत्थं ब्रह्मविदः परमपुरुषार्थमास्राय विद्यारहितस्य तदभावं दर्शयितुमथ योऽन्यामित्यादि वाक्यमाम्नातम् । अथ ब्रह्मविद्यामहिमोक्त्यनन्तरमिवद्यामहिमा वर्ण्यते । यः पुमान्स्वातिरिक्तां देवतामुपास्ते सेवतेऽसावुपास्यो देवो मक्तोऽन्योऽहं चोपासको देवा-दन्योऽस्मीति सोऽयमुपासको भेददर्शी सन्स्वस्य ब्रह्मत्वछक्षणमिहमानं न जानाति। यथा गजाश्वादिह्रपः पशुः स्वस्य शक्तत्याधिक्यमज्ञात्वा स्वल्पशक्तीनामपि मनुष्या-णामधीनो भवत्येवमज्ञानी स उपासको देवौनामधीनो भवति। यथा धेन्वजाश्वबळी-वर्दमिहिषादयो बहवः पश्चवः क्षीरप्रदानभारवहनादिना स्वोचितव्यापारेणैकं मनुष्यं पाछयन्त्येवमज्ञानी पुरुष एकैक एवाग्निसूर्येन्द्रादीन्देवान्हिबष्प्रदानादिना पाछयति। तस्मादेकैकः पुरुषो देवानां सर्वपशुस्थानीयः। यथा बहुपशुस्वामिनः पुरुषस्यैकिस्मिन्त्रेव पश्ची चोरव्याघादिभिरपाहियमाणे सित महदिप्रयं भवति तत्र बहुषु पशुष्वपह्वन्तेषु सत्सु किमु वक्तव्यम्। तस्मान्मनुष्या एतद्वद्वात्मत्वं विद्यारिति यदेतदिस्त तदेनतेषु सत्सु किमु वक्तव्यम्। तस्मान्मनुष्या एतद्वद्वात्मत्वं विद्यारिति यदेतदिस्त तदेनतेषां देवानामत्यन्तमिप्रयमिति। एतस्य चाप्रियत्वस्य श्रुत्युक्तत्वाद्वद्वविद्यायां देवन्कृतो विद्यः संभाव्यते।

# अयमर्थी वार्तिकसारे स्पष्टं संगृहीतः—

"स्वस्य तत्त्वमिवज्ञाय यागदानादिकमिभिः। स्वतोऽन्या देवताः पाति ह्यनड्ढान्विणनं यथा। अपि भूरिपशोः पुंस एकस्मिन्नपि तस्करैः। ह्रियमाणे पशौ दुःलं किमु सर्वापहारतः। सर्वस्वतुल्ये नृपशौ ब्रह्मधीपरिमोषिणा। ह्रियमाणे महद्दुःलं स्यात्सर्वेषां दिवौकसाम्। तस्मादेषामिप्रयं तद्यन्मनुष्या विज्ञानते। ब्रह्मात्मत्वमतो देवाः प्रतिबध्नन्ति वेदनम्। प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कल्होत्सुकाः। संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देवसंदृषिताशयाः" इति।

यथा देवाः प्रतिवन्धकास्तद्वदृष्यादयोऽपि ब्रह्मविद्यायाः प्रतिवन्धकाः । एतद्पि बृह-दारण्यक एव--- "अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोकः" इत्यादिनाऽभिहितम् । तदर्थोऽप्येवं संगृहीतः---

''वर्णाश्रमाभिमानी सन्नतत्त्वज्ञः पराब्यतिः । देवादीनामाश्रयः स्यात्सर्वेषामापिपीलिकम् । देवानां यागहोमाभ्यामृषीणां वेद्रपाठतः । पितृणां श्राद्धतो नृणां वस्त्रान्तगृहदानतः । पश्चनां तृणनीराभ्यामुच्छिष्टकणधान्यतः । ति । या-हो-धं

श्चाखुटिष्टिभमुख्यानामेवं सर्वाश्रयो गृही । कर्मणा नाजितो यस्मान कश्चिद्धपकारकृत्। गृही देवादिभिस्तस्मादार्जितोऽभूत्स्वकर्मभिः। स्वस्वकर्मार्जितत्वेन देवाद्याः स्वस्वदेहवत । अविनाशं सदेच्छन्ति गृहिणः खोपकारिणः । तत्त्वं बुद्ध्वाऽननुष्ठानं नाशोऽयं गृहिणो महान् । एष देवादिभिः सर्वेन हि शक्यश्चिकित्सितुम् । कर्भणामननुष्ठानं रोगालस्यादिना तु यत्। नासावात्यन्तिको नाशो यतः पश्चात्करिष्यति । मा भृत्सर्वस्वहानिनी ब्रह्मयाथात्म्यविद्यया । इति देवादयो विद्यां प्रतिबधान्ति यत्नतः" इति ।

एतदेवाभिप्रेत्य कठवछीष्त्रास्नातम्—"श्रवणायापि बहुभिर्यो न स्म्यः भृष्व-न्तोऽपि बहवा यं न विद्युः" इति ।

भगवताऽप्येतदेवोक्तम्--

"मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतित सिद्धये । यततामिप सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः" इति ।

त्रदेवं परमपुरुषार्थस्य विघ्नबाहुल्यसंभवात्तच्छान्तये सांहित्यामुपनिषद्याद्यानुवाके जप्यो मन्त्र आस्नायते । कर्मकाण्डस्योपक्रमे तु नायं मन्त्र आस्नातः कर्मानुष्ठानस्य देवादिभिरप्यपेक्षितत्वेन तत्र विद्यानामसंभवात्। ननु पूर्वकाण्डाक्तैर्यज्ञदानादि[भि]रेवै विद्याविद्य उपशाम्यति । बाढम् । तथाऽपि मन्त्रजपनिवर्तनीयं विद्यान्तरं संभवति । विद्यायामरुचिराद्यो विघ्नः । स च संचितैर्महद्भिः पापैरापाद्यते ।

एतच पुराणेऽभिहितम्---

"महापापवतां नॄणां ज्ञानयज्ञो न रोचते । प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेप्यो भासते स्वतः'' इति ।

तानि च महान्ति पापानि ब्रद्धवेदने रुचिमुत्पादयद्भिर्यज्ञदानादिभिर्निवर्त्यन्ते । सेयं रुचिर्विविदिषाशब्दवाच्या । तदुत्पादकत्वं च यज्ञादीनामेवमाम्नायते--- "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति । यज्ञादीनां च काम्यानां सांसारिकफलहेतुत्वेऽपीश्वरापितानां वेदनविद्यकारिमहापातकनिवर्तकत्वं युक्तम् ।

अत एव भगवतोक्तम्—

"ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा" इति । तस्य पापक्षयस्य विषयवैराग्यं लिङ्गम् । एतच नैष्कम्यंसिद्धावुक्तर्म्— "शोध्यमानं तु तच्चित्तमीश्वरापितकर्मभिः। वैराग्यं ब्रह्मलोकादे। व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम्" इति ।

श्रेयोगार्गेऽप्यभिहितम्—

"ब्रह्मादिस्तम्बान्ते संसारेऽस्मित्रसारताबुद्धिः । अन्तर्यामिणि देवे समर्पितस्विक्रयाविपक्तिरियम्" इति ।

विरक्तस्य विद्यायामरुचिकरे विद्ये परिद्धतेऽपि चित्तैकाग्न्यहेतोरुपासनस्य योगश-व्दाभिषेयस्यान्तरायाः संभवन्ति । ते च पत्रखालिना योगशास्त्रे सूत्रिताः— "व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरितिभ्रान्तिदर्शनालक्ष्यभूमिकत्वानविस्थितत्वानि चित्त-विक्षेपा योगान्तरायाः" इति । व्याधिः प्रसिद्धः । स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । चित्तं हि कदाचित्तमोगुणबाहुल्येन व्यापारायोग्यं सन्मृढं भवति । उपास्यिनश्रयराहित्यं संशयः । उपासनस्य कदाचिद्विस्मृतिः प्रमादः । पश्चात्किरिप्यामीत्युपेक्षाऽऽल्लस्यम् । वैराग्यरा-हित्यमविरितः । उपास्यवम्तुन्यन्यथा निश्चयो भ्रान्तिदर्शनम् । चित्तैकाग्न्यस्योत्तरो-त्तराभित्रद्धिराहित्यमल्ब्बभूमित्वम् । कदाचिद्वपासने प्रवृत्तिः कदाचिद्यागदानादौ कदाचित्कृषिवाणिज्यादावित्येताद्यानवस्थितत्वम् ।

एतेषां योगान्तरायाणामुपशमनाय जप्यं मन्त्रमाह---

हारे: ॐ।

शं नो मित्रः शं वर्षणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृह्स्पतिः । शं नो विष्णुहरुक्रमः, इति ।

अहः प्राणवृत्तेश्वाभिमानी देवो मित्रो नोऽस्माकं शं मुखहेतुर्भवतु । एवमुत्तर-त्रापि योज्यम् । रात्रेरपानवृत्तेश्वाभिमानी वरुणः । चक्षुष आदित्यमण्डलस्य चाभिमा-न्यर्थमा। बाह्वोर्बलस्या(स्य चा)भिमानीन्द्रः। वाचि बुद्धौ चाभिमानी बृहस्पतिः। पाद-योरभिमानी विष्णुः स चोरुक्तमः। त्रिविक्रमावतारे विस्तीर्णपादोपेतत्वात् । अथवा प्राणादिष्ववयवेष्वभिमानिनां मित्रादीनामुक्तत्वाद्वयविनि कृत्स्नदेहेऽभिमानी विराद्-पुरुषः परिशिष्यते । स चोरुक्रमशब्देनाभिधीयते । ब्रह्माण्डदेहोपेतत्वेन सर्वेन्यापि-त्वमुरुक्तमत्वम् ।

९ क. ख. ड. 'म्—शुध्य'। २ क. ख. ग. ङ. 'भिक्षिप्तम् । ३ <sup>ग</sup>. घ. मित्रः । सोऽस्मा'।

इत्थमवयवेष्ववयविनि चाभिमानिनो देवा विघ्नपरिहारेण सुखहेतुतया प्रार्थिताः । अथ तेषां देवानामन्तर्यामित्वेन प्रेरकं यत्परं ब्रह्म तदेतन्त्रमिक्यिते—

नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि । ऋतं वदि ष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामंवन्तु । तद्वक्तारं-मवतु । अवंतु माम् । अवंतु वक्तारंम् , इति ।

यच ब्रह्म ज्ञानिकियाशक्त्युपेतसूत्रात्मना वायुपूर्तिधारिणां सर्वेषां प्राणिनःं विधा-रकं भवति । "वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सवीण च भूतानि संदृ व्यानि भवन्ति" इति श्रुतेः । अतो वायुरि नमस्क्रियते । तत्रान्तर्यामिणः शास्त्रानुमानाभ्यामेवावगम्यत्वेन परोक्षत्वान्नास्ति संबोधनम् । सूत्रा-त्मना वायुक्रपेण स्पर्शनेन्द्रियगम्यत्वात्संबोध्यते । अयभेवाभिप्रायस्त्वमेव प्रत्यक्ष-मिति वाक्येन स्पष्टी क्रियते । यतो वायूपाधिकं ब्रह्म प्रत्यक्षयोग्यं ततो हे वायो **क्षत्वामेव व्याकरिष्यमाणेष्**पासनवाक्येषु साक्षात्कारयोग्यं **ब्रह्म वदिष्यामि ।** सोपाधिकं ब्रह्म तु येन येन प्रकारेणोपास्यते तेन तेन प्रकारेण चिराभ्यासे सति प्ताक्षात्कर्तुं शक्यते । अत एव च्छन्दोगाः शाण्डिल्यविद्यायामामनन्ति— "एतमितः प्रेत्वाभिसंभविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्ति'' इति । अद्धा साक्षा-दिखर्थः । वाजसनेयिनोऽप्यामनन्ति—'देवो भूत्वा देवानप्येति'' इति । इहैव जन्मनि साक्षात्कारो देवभावः । मरणादृष्वं देवत्वापत्तिर्देवाप्ययः । अतो वक्ष्यमाण-वाक्येषु नानृतं वैदिष्यामि किंतु विद्यमानमेवार्थं प्रत्यक्षं ब्रह्मत्येतादृशं विदिप्यामि । विवक्षितस्य विद्यमानार्थस्याऽऽदौ मनसा पर्याछोचनमृतवदनं पश्चाद्वचसोचारणं सत्य-बदनमिति तयोर्विवेकः । यदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं प्रत्यक्षं ब्रह्म तन्मां विद्यार्थिनं शिष्यं वक्तारमाचार्यं च विद्याग्रहणोपदेशसामर्थ्यप्रदानेनाप्युभौ पालयतु । अनयैव विव-क्षया पुनरि 'अवतु माम् । अवतु वक्तारम्' इत्यभिषीयते ।

इत्थं वायुरूपं प्रत्यक्षं ब्रह्म संप्रार्थ्यान्तर्यामिरूपं परोक्षं ब्रह्म तद्वाचकेन प्रणवनानुस्मृत्य विष्नशान्तिरस्त्विति प्रार्थ्यते—

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (१), इति ।

<sup>\*</sup> यद्यपि शान्तिवाक्ये त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्व्यामीत्येव वैदिकपाठ उपलभ्यते तथाऽप्यु-पसंहारशान्तौ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशमित्येव वैदिकपाठात्तदनुरोधाच्छांकरभाष्येऽत्र चेतिकाराध्या-हारेण लापनमकृत्वा त्वामेवेत्युहिश्यैवार्थकरणाच पुरातनपाठस्त्वामेवेत्येवानुमीयते ।

# \*सत्यं वंदिष्यामि पश्चं च ॥

# इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमपपाटके पथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

विद्याश्च त्रिविधाः । तत्र ज्वरिश्तरांव्यथादय आध्यात्मिकाः । देवाद्युपद्रवास्त आधिदैविकाः । यक्षराक्षसाद्युपद्रवास्त आधिभौतिकाः । तेषां त्रयाणामुपशमनाय त्रिः शान्तिशब्दः पठ्यते । प्रणवेनेश्वरानुस्मरणस्य विद्योपशमनार्थत्वं पतञ्जलिश्चतुर्भिः सूत्रैः सूत्रयामास—" क्रेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः " " तस्य वाचकः प्रणवः " "तज्जपस्तदर्थभावनम्" "ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च" इति ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तमप्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

### अथ सप्तमे द्वितीयोऽनुवाकः।

प्रथमानुवाकोक्तमन्त्रज्ञेषेन परिहृतविद्यस्य पुरुषस्योपासनार्थं ब्रह्मावबोधार्थं च तत्प्र-तिपादको ग्रन्थो वक्तव्यः । तस्य च ग्रन्थस्यार्थज्ञानप्रधानत्वात्पाठे मा भूदौदासीन्यिम-त्येतद्र्थं द्वितीयानुवाके शिक्षाध्यायोऽभिधीयते । भवत्वौदासीन्यिमिति चेन्न । अनर्थ-प्रसङ्गात ।

"मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् "

#### इत्यादिन्यायात्।

इन्द्रशत्रुवृत्तान्तश्च "त्वष्टा हतपुत्रः " इत्यनुवाके विस्पष्टमिमिहितः । एवं ताई कर्मकाण्डेऽप्ययमध्यायो वक्तव्य इति चेद्घाढम् । अत एव काण्डद्वयशेषत्वा+देहलीप्र-दीपन्यायेनोभयोः काण्डयोर्मध्येऽभिहितः । न चोभयशेषत्वेन वेदस्योपक्रम एव पठय-तामिति वाच्यम् । उभयशेषस्यापि विद्यायां प्रयोजनाधिक्यद्योतनाय विद्याकाण्डे पठ-नीयत्वात् । कर्मकाण्डे कचित्स्वरवणीदिव्यत्ययेन यथाशास्त्रमधीनवत्रोधेऽपि प्रायश्चि-तेनानुष्ठानवैकल्यं परिहर्तुं शक्यम् । अत एव प्रायश्चित्ताज्याहृतिमन्त्र एवमाम्नायते— "अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य कियते मिथु । अग्ने तदस्य कल्पय त्वश् हि वेत्थ यथातः

<sup>\*</sup> एतत्परिगणनं क्रिचेत्रोपलभ्यते । + देहली सद्मद्वारसमीपतरभागस्तत्स्थानस्थो दीपो द्वारा-न्तः प्रदेशं तद्वहिर्मृतं चत्वरं च समुङ्ज्वलयित । तथाऽयमध्यायः कर्मज्ञानकाण्डयोर्मध्येऽभिहित इति पर्यवसितम् ।

थम्" इति । विद्याकाण्डे त्वयथाशास्त्रमर्थावबोधे सित वैकल्यं न समाधीयेत । न ह्यन्य-थाबोधः प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यते । रज्जुसपीदिश्चान्तेर्गायत्रीजपादिभिः परिहारादर्श-नात् । अत एव कर्मस्विव विद्यायां वैकल्यपरिहाराय प्रायश्चित्तं किमपि नाऽऽस्नातम् । प्रत्युत विद्यामम्यस्यतः पापे प्रसक्तावप्यन्यप्रायश्चित्ताभावः स्मर्थते—

"यदि स्यात्पातकं किंचिद्योगी कुर्यात्प्रमादतः । योगमेव निषेवेत नान्यं मन्त्रं कदाचन" इति ।

तस्माद्विद्यायामवैकल्याय यथाशास्त्रं बोट्धुमुपनिषत्पाठे प्रयत्नातिशयं विधातुमत्रैव शिक्षाध्यायोऽभिधीयते—

ॐ शीक्षां व्यांख्यास्यामः । वर्णुः स्वरः । मात्रा बलम् । सामं संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ( १ ), इति ।

#### श्रीक्षां पर्ध । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाटके द्वितीयोऽनुँवाकः ॥ २ ॥

"शिक्ष विद्योपादाने" इति घातुः । शिक्ष्यन्ते वेदनीयत्वेनोपदिश्यन्ते स्वरवणीद्यो यत्रासौ शिक्षा सेव श्रीक्षा तां विस्पष्टमा समन्ताद्ध्याख्यास्यामः कथयिष्यामः । अकारादिर्वणः । उदात्तादिः स्वरः । हस्वरीर्घादिका मात्रा । स्पृष्टत्वमीषत्स्पृष्टत्वमित्यादिकः प्रयत्नो बल्म् । अतिद्वृतैत्वमतिविल्लाम्बतत्वं च परिहृत्य यस्य यः काल उचित्तत्त्वावित काले तदुचारणं साम्यं तदेव सामश्चित्रेनोच्यते । पूर्वोत्तरवर्णयोः संहिता संतानः । त एते वर्णाद्यः संतानान्ताः षडिप तत्त्वल्लक्षणलक्षिताः पठनीयाः । इत्यनेन प्रकारेण शिक्षाद्धपोऽध्याय उक्तः । वर्णाद्यः षडेव शिक्षणीया न त्वन्यः कश्चिन्त्रकर्णायोऽस्तिति द्योतियतुमध्यायोपसंहारः । अध्येतव्यः पठनीयो प्रन्थोऽध्यायः । यद्यप्यत्र शिक्षादिशब्दानामेकश्चत्यायोपसंहारः । अध्येतव्यः पठनीयो प्रन्थोऽध्यायः । यद्यप्यत्र शिक्षादिशब्दानामेकश्चत्याशिद्यः स्वरत्त्वयेवाम्यसनीयस्तस्य चार्थविशेषज्ञान द्वयोगामावेऽप्यनेन शिक्षाध्यायेन विधीयमानत्वाद्दष्टोपयोगो भविष्यति । तत्त्वाद्यम् गुपासनायां तत्त्विज्ञासोस्तत्त्वविद्यायां च प्रतिबन्धपरिहाराय संपद्यते ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्य-

परमेश्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तमप्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

च. पुस्तकेऽत्र प्रथमानुवाकसमाप्तिर्वर्तते । एवमग्रेऽपि हतीयायनुवाकसमाप्तिस्थले द्विती-यायनुवाकसमाप्तिर्वर्तते ।

९ ख. °तमतिमन्दम°। २ ग. 'दिपदाना'।

#### अथ सप्तमे तृतीयोऽनुवाक: ।

द्वितीयेऽनुनार्के दृष्टादृष्टोपकारी ग्रन्थपाठिनयमो विहितः । तृतीये त्वैहिकामुप्पिक-फलिद्धये काचिदुपासना विधीयते । तत्राऽऽदौ तावन्मङ्गलाचरणार्थोऽयं मन्त्र आम्ना-यते । पूर्वोक्तशान्तिमन्त्रेण विद्यापरामः प्रार्थितः । अनेन तु मन्त्रेण विद्यातत्फलयोरु-त्कर्षः प्रार्थते । तिममं मन्त्रमाह—

# सह नौ यशः । श्रसह नौ ब्रह्मवर्चसम्, इति ।

विद्यानिमित्तं यद्यशस्तन्नावावयोः शिष्याचार्ययोः सहास्तु । सम्यगेनेनोपासनमनुः ष्टीयत इति शिष्यस्य यशः । सम्यगुपिदृष्टमित्याचार्यस्य यशः । अनेन विद्यायामवैकल्यलक्षण उत्कर्षोऽभिहितो भवति । ब्राह्मणस्योचितं श्रुताध्ययनलक्षणं तेजो
ब्रह्मवर्चसम् । एतच श्रूयमाणस्य फल्लस्य सर्वस्याप्युपलक्षणम् । " संधीयते प्रजया
पशुभिक्षेद्मवर्चसेनान्नाचेन सुवर्ग्वेण लोकेन " इति हि श्रूयते । एतच ब्रह्मवर्चसादिफल्मावयोः शिष्याचार्ययोः सहास्तु । यद्यप्युपासितुः शिष्यस्यैव तत्फलं तथाऽपि
तदीयफल्रसंपत्तेराचार्यपरितोषहेतुत्वादाचार्यस्यापि फल्रत्वेनोपचर्यते । सोऽयं प्रार्थनारूपो मङ्गलाचरणार्थो मन्त्रः शिष्येण जप्य आचार्यस्य तु कृतार्थत्वान्नानेन
कृत्यमित्त ।

यदर्थिमदं मङ्गलाचरणं तामेतां विद्यां प्रतिजानीते-

अथातः सर्शहेताया उपनिषदं व्यांख्यास्यामः । पञ्च-स्विधक्तरणेषु । अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजं-मध्यात्मम् । ता महासर्शहेता ईत्याचुक्षते, इति ।

अथराज्दः पूर्वानुवाकविहितवर्णस्वराद्युचारणाभ्यासानन्तर्यमाचष्टे । अतःराज्दस्त-दुचारणवासनया युक्तत्वं हेतृ करोति । यस्मादुपासनायां प्रवर्तमानः पुरुषश्चिराम्यस्त-वेदपाठेन वासितः सन्वेदपाठसंबन्धरहितेषुपासनेषु चित्तं सहसा प्रवेदायितुं न द्याकोति। तस्मात्तत्संबन्धिनीं संहिताया उपनिषदं विस्पष्टमा समन्तात्कथयिष्यामः । वर्णानां परस्परमत्यन्तसामीप्यं संहिता । " परः संनिकर्षः संहिता" इति पाणिनिना सूत्रित-त्वात् । उप सामीप्ये निषण्णं प्रजापद्युबद्धवर्चसादिकल्लमस्यामित्युपनिषदुपासना ताम्।

<sup>\*</sup> अत्र सकाराकारस्य सानुदात्तः पाठोऽपि वैदिकेषु प्रसिद्धः । + अत्र सर्वत्र ग. पुस्तकेऽ-धिज्योतिषमिति पाठः ।

तत्र येयमुपासनीया संहिता सा पञ्चविघेष्वाश्रयेषु न्यारूयास्यते । आश्रयभेदेनोपास-नाया भेदराङ्का मा भूदित्येतद्रथमेकैवोपासना पञ्चस्वाश्रयेषु प्रतिज्ञायते । स्रोकन्योति-विद्याप्रजात्मानः पश्चाऽऽश्रयाः । पृथिव्यादीह्वाकानिषकृत्य वर्तत इत्य<mark>धिलोकम् । एव-</mark> मुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । या एता लोकादिपञ्चविधाश्रयभेदभिन्नाः संहिताः सन्ति ताः सर्वी महासंहिता इत्येवमभिज्ञा उपासका आचक्षते । लोकादिविषयोत्कृष्टदृष्टोपासित-त्वात्संहितानां महत्त्वम् ।

प्रतिज्ञातायामुपासनायामुपास्यं प्रथमावयवमाह---

अर्थाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वेरूपम् । द्यौरुत्तं-ररूपम् । आकांशः संधिः ( १ ) । वार्युः संधानम् । इत्यंधिलोकम्, इति ।

स्रोकादिपञ्चकविषयोपासनाप्रतिज्ञानन्तरं स्रोकविषय उपास्यावयव उच्यते । संहि-तावयवयोः पूर्वोत्तरवर्णयोर्भध्ये यत्पूर्ववर्णस्य स्वरूपं तत्पृथिवीदेवतारूपमिति चिन्तयेत् । यदुत्तरवर्णस्य स्वरूपं तर्बुलोकाभिमानिदेवतारूपम् । यश्च तयोर्वर्णयोः संधिर्मध्यदेशः सोऽयं चुलोकपृथिवीलोकमध्यवर्त्याकाशाभिमानिदेवतारूपः । यद्पि तयोर्वर्णयोर्मध्य-देशे वर्तमानं संघानं संहितायाः स्वरूपं तदेतद्वायुदेवताँरूपम् । इत्येवं लोकविषयं संहिताध्यानमुक्तम् । तदेततुदाहियते—इषे त्वेत्यत्र षकारस्योपरि योऽयमेकारः सोऽयं पृथिवीरूपो यश्चोपरितनस्तकारोऽसौ द्युलोकात्मकस्तयोर्वेणयोर्मध्यदेश आकाशात्मकस्त-स्मिन्देशे संहितानिमित्तो द्विमीवेनाऽऽपादितो योऽन्यस्तकारः स वाय्वात्मक इति ध्यायेत् । एवमुत्तरेष्वप्युपास्यावयवेषु चतुर्षु योज्यम् ।

तत्र द्वितीयमवयवमाह ---

अर्थाधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः। वैद्युतः संधानम्। इत्यंधिज्यौतिषम् , इति।

तृतीयमवयवमाह —

अर्थाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् ( २ ) । अन्तेवास्युत्तंररूपम् । विद्या संधिः। प्रवः चनं ९ संधानम् । इत्यंधिविद्यम् , इति ।

आचार्येणोपदेष्टव्यः शिप्येण पठनीयो ग्रन्थो विद्या । ग्रन्थस्य पाठः प्रवचनम् ।

चतुर्थमवयवमाह —

अथाधिमजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । पंजा संधिः । मजननं १ संधानम् । इत्यधिमजम् ( ३ ), इति ।

**मजा** पुत्रपौत्रादिरूपा । मजननमुत्पत्तिः । पञ्चममनयनमाह—

> अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररू-पम् । वाक्संधिः । जिह्वां संधानम् । इत्यध्यात्मम् , इति ।

देहेन्द्रियादिसाक्षिचैतन्यान्तः संघातोऽत्राऽऽत्मश्रब्देन विवक्षितः । तस्याहंप्रत्ययगः म्यत्वात् । तमात्मानमधिकृत्य वर्तत इत्यध्यात्मम् । वाक्शब्देन कण्ठताख्वादिस्थान-गतमिन्द्रियमुच्यते ।

प्रतिपादितरूपान्संहितावयवानुपसंहरति-

इतीमा मंहास्र १ हिताः , इति ।

फलसाधनत्वेनोपासैनां विधत्ते---

य एवमेता महास शहिता व्याख्यांता बेद । संधीयते प्रजंया पृशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनाझाद्येन \*सुवर्ग्यणं लोकेन (४), इति ॥ संधिराचार्यः पूर्वकूपिनत्यिष्मजं लोकेन ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैचिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

यः पुमानेवमुपास्ते स पुमान्प्रजादिभिः संबध्यते । यद्यपि विदिधातुः प्रमाणजज्ञानमभिधत्ते न तु पुरुषतैन्त्रमानसिकयारूपमुपासनम् , तथाऽपि विज्ञानवाचिविदिधातुनाऽत्रोपासनिकयोपलक्ष्यते । तयोर्मानसत्वसाम्यात् । न खल्वत्र मुख्यार्थः
संभवति । अपुरुषतन्त्रस्य ज्ञानस्य विधातुमयोग्यत्वात्पृथिवी पूर्वरूपिमत्यादिवाक्येनैव ज्ञानसिद्धौ तद्विधिवैयध्यचि । न चात्र वेदेत्येष ल्रद्मत्ययो न विधायक इति
वाच्यम् । विधायकस्य पञ्चमलकारस्याऽऽश्रयणात् । न च वाक्यजन्यमेव ज्ञानं
ल्रद्मत्ययेनानूद्यतामिति वाच्यम् । ज्ञानभात्रेण प्रजापश्चादिफलासंभवात् । तस्मादुपा-

<sup>\*</sup> सुवर्गेणेखिप पाठा वैदिकेषु प्रसिद्धः ।

९ ख. ग. <sup>°</sup>सनं वि<sup>°</sup>।२ ग. संपद्यते ।३ ग. घ. <sup>°तस्त्रं</sup> मा<sup>°</sup>।४ घ. <sup>°</sup>पि ज्ञा<sup>°</sup>।५ ख, °मात्रे प्र°।

सनिक्रयां विदिधातुनोपलक्ष्य पञ्चमलकारेण विधत्ते । एवं च सत्युपासनप्रकरणमनुगृ-ह्यते । इति प्राचीनयोग्योपास्स्वेत्यभिधानात्तत्प्रकरणत्वमवगम्यते । अत्र स्वर्गा-ह्यस्य फल्लस्याँऽऽमुष्मिकत्वमेव । पश्चादिफल्लस्य तु चित्रान्यायेनाऽऽमुष्मिकत्वं पाक्षिकम् । "चित्रया यनेत पशुकामः " इत्यत्रासति प्रतिबन्धे पशुप्राप्तिरैहिकी, अन्यथा त्वामुष्मिकीति चित्रान्यायः । ईदृक्फल्लिख्यर्थं पुरुषतन्त्रोपासनिक्रयाऽत्र वेदेत्यनेन विधीयते ।

अत्र मीमांसा । चतुर्थोध्यायस्य प्रथमपादे \*चिन्तितम्-

"नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न देहस्थितिसापेक्षं मनोऽतो नियमो न हि । शयनोत्थानगमनैर्विक्षेपस्यानिवारणात् । धीसमाधानहेतुत्वात्परिशिष्यत आसनम् ।

आसीनेनैवोपासितव्यमिति नास्ति नियमः । मानसव्यापारं प्रति देहिस्थिति-विशेषस्यानुपयुक्तत्वादिति प्राप्ते ब्रूमः—परिशेषादासनं नियम्यते । तथा हि—न तावच्छयानेनोपासितुं शक्यमकस्मान्निद्रयाऽभिभूतिसंभवात् । नाप्युत्थितेन गच्छता वा देह्यारणमार्गनिश्चयादिव्यापारेण चित्तस्य विश्विसत्वादत आसीनेनैवोपासितव्यम्"।

#### ‡तत्रैवान्यचिन्तितम्—

"दिग्देशकालनियमो विद्यतेऽथ न विद्यते । विद्यते वैदिकत्वेन कर्मस्वेतस्य दर्शनात् । ऐकाम्यस्याविशेषेण दिगादिने नियम्यते । मनोनुकूल इत्युक्तेर्दष्टार्थं देशभाषणम्'' इति ।

"ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि " इति दिङ्नियमः । "प्राचीनप्रवणे वैश्व-देवेन यजेत" इति देशनियमः । "अपराह्णे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति" इति कालनियमः । तदेतिव्यमत्रयं यथा कर्मणि दृश्यते तथोपासनेऽपि दृष्ट्य्यम् । वैदिकत्वस्याविशेषा-दिति प्राप्ते ब्रूमः—ऐकाश्यं हि ध्यानस्य प्रधानसाधनं न च तस्य दिगादिनियत्या कश्चिद्तिशयो विद्यतेऽतो नास्ति नियमः । अत एव श्रुतियोगाभ्यासाय प्रदेशं निर्दि-शन्ती मनोनुकूलत्वमेवाऽऽह । यस्मिन्देशे सोमनस्यं तत्रैव युक्ज्यात्र तु शास्त्रेण निय-मितः कश्चिद्शोऽस्तीत्यर्थः । "समे शुचौ शर्कराबिद्ववालुकाविवर्गिते" इति योगा-

<sup>\*</sup> आसीनः संभवात् । अध्यायः (४) पादः (१) अघिकरणम् (६) सूत्रम् (७) । ‡यत्रैकान्रता तत्राविशेषात् । अ० ४ पा० १ अ० ७ । सू० ११ ।

भ्यासाय देशविशेषः श्रूयत इति चेत्सत्यम् । इष्टसौकर्यार्थं तदिति वाक्यशेषे मनोनुकूलत्वविशेषणान्तिश्चीयते । तस्मान्नास्ति दिगादिनियमः ।

अत्रोपास्यवस्तुस्वरूपस्येयत्तां निश्चेतुमिदमपरं चिन्तनीयम् । ऐतरेयोपनिषद्यपि संहितोपासना काचिदेवमाम्नायते—" अथातः संहिताया उपनिषत् । पृथिवी पूर्व-रूपम् । द्यौरुत्तररूपम् " इत्यादि[ः] । अस्यामेतरेयशाखायां तेतिरीयशाखायां चाऽऽम्नाता येयमुपासना सा किमेका भिन्ना वेत्येको विचारः । उपासनैक्यपक्षेऽपि शाखाद्वये परस्परं गुणोपसंहारसद्भावासद्भावविषयो द्वितीयो विचारः । तत्र पञ्चा- मिविद्याप्राणविद्यान्यायेनोपासनैक्यं भवितुमहिति ।

स च न्यायस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे \*सम्यगभिहितः---

''सर्ववेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथ वैकता । अनेकत्वं कौथुमादिनाँमधर्मविभेदतः । विधिरूपफळैकत्वादेकत्वं नाम न श्रुतम् । शिरोत्रतारुयधर्मस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने ।

छान्दोग्यबृहदारण्यकयोः पञ्चाग्नयुपासनमाम्नायते तदेकं न भवति नामभेदात् । कौथुममिति च्छान्दोग्यगतस्य नाम । वाजसनेयकमिति बृहदारण्येकँगतस्य नाम । तथोपासनान्तरेषु योजयितव्यम् । धर्मभेदोऽप्युपासनाभेदगमकः शिरोव्रतल्क्षणो दण्डकशाखायां श्र्यते— "तेषाभेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्" इति । शिरोव्रतं नाम वेदव्रतविशेष आधर्वणिकान्त्रति विहितो नेतरान्त्रति । तस्माच्छा-खाभेदादुपासनाभेद इति प्राप्ते ब्र्मः— शाखाभेदेऽपि विध्यभेदादुपासनं न भिद्यते । तथा हि च्छान्दोग्ये— "यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद" इति । याद्दशः प्राणविद्यानिधात्तादश एव बृहद्रारण्यकेऽप्याम्नायते । तथा द्युप्तन्त्रपृथिवीपुरुषयोषिदाख्यमाग्निपञ्चकं वेद्यता पञ्चाग्निविद्यायां यत्स्यरूपं तदुभयोरिप शाखयोः समानम् । फलं च " ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति " इत्येवंद्रपं प्राणोपास्तिजन्यं शाखाद्वयेऽप्येकविधम् । यस्तु कौथुमादिनामभेद उदाहृतो नासौ श्रुत्याऽभिहितः । किं तर्द्यध्यतार एव केवलं तत्तच्छाखाप्रवर्तकमुनिनाम्ना तं तं वेदं व्याहरित । योऽपि शिरोव्रताख्यधर्मभेद उक्तः सोऽप्यध्ययनविषय एव नोपास्तिविषयः । नैतदचीर्णव्रतोऽधीत इत्यध्ययनधर्मत्वावगन्मात् । तस्मादैवयहेतुसद्भावाद्भेदहेत्वभावाच न शाखाभेदादुपासनं भिद्यते "।

अतेनैव न्यायेन संहितोपासनाया अप्येक्यं द्रष्टव्यम्—य एवमेतां संहितां वेदेति।

<sup>\*</sup> सर्ववेदान्तप्रख्यं चोदनायविशेषात् । अ० ३ पा० ३ अ० १ सू० १ ।

९ ग. <sup>°</sup>नानाध<sup>े</sup>। २ ख. <sup>°</sup>ण्यस्य । ३ क. ङ. <sup>°</sup>कस्य ।

तथा पृथिनी पूर्वस्वपित्यादिकं वेद्यस्वरूपमप्युमयत्रैकविधम् । संधीयते प्रजया पशुभि-रित्यादिकं फर्टमप्येकरूपम् । तस्मादुपासनैक्यं युक्तम् ।

गुणोपसंहारन्यायश्च तत्रैवैंाभिहितः—

"एकोपास्तावनाहार्या आहार्या वा गुणाः श्रुता । अनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्रुतैर्गुणैः । श्चतत्वादन्यशाखायामाहार्या अग्निहोत्रवत् । विशिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणैः समः ।

वाजसनेयके प्राणिवद्यायामधिको गुणो रेतआख्यः श्रुतः—" रेतो होचकाम " इति । नासौ छान्दोग्ये प्राणिवद्यायामुपसंहर्तव्यः । अत्रानुक्तत्वात् । विद्योपकारस्तत्र श्रुतैरेव प्राणवागादिभिर्गुणैर्भविप्यतीति प्राप्ते ब्रूमः—एतच्छाखायामश्रवणेऽपि शाखान्तरे . श्रुतत्वादुपसंहार्य एव । अग्निहोत्राचनुष्ठानेपु शाखान्तरोक्तगुणयुक्ततयैवानुष्ठानदर्श-नात्। न च स्वशाखोक्तगुणैरेव विद्योपकारिसद्धौ गुणोपसंहारो निरर्थक इति वाच्यम्। कर्मभूयस्त्वात्फल्रभूयस्त्वमिति न्यायात्स्वशास्रोक्तगुणवत्परशास्रोक्तगुणानामप्युपकारि-त्वात् । तस्माद्भुणोपसंहारः कर्तव्यः "।

अनेनैव न्यायेनैतरेयकगतं वाक्पूर्वरूपं मन उत्तररूपमित्यादिगुणनातं तैतिर्धय उपसंहर्तव्यम् । तैत्तिरीयगतं चाग्निः पूर्वेरूपिनत्यादिकमैतरेय उपसंहर्तव्यम् । तदैवं विद्यैक्ये गुणोपसंहारे च प्राप्ते सत्यत्रोद्गीथविद्यान्यायेनोभयं निराकरणीयम् । सोऽपि न्यायस्त्रेत्रेत्।भिहितः-

> ''एका भिन्नाऽथवोद्गीथविद्या छन्दोगकाण्वयोः । एका स्यात्रामसामान्यात्सङ्ग्रामादिसमत्वतः । उद्गीथावयवींकार उद्गातेत्युभयोभिदा । वेद्यभेदेऽर्थवादादिसाम्यमत्राप्रयोजकम् ।

उद्गीथिवद्येति समारूयाया एकत्वाच्छान्दोग्यकाण्वशाखयोविद्यैकत्वमुचितम् । यद्यपि समाख्या न श्रीती तथाऽपि श्रीताः सङ्ग्रामादय उभयत्र समाः । तथा हि । छान्दोग्ये देवासुरभावं क्रमेण सान्तिककेन्द्रियवृत्तीनां तामसेन्द्रियवृत्तीनां चाङ्गीकृत्य तत्सङ्ग्रामं निरूप्य वागादिदेवानामसुरविद्धत्वमुक्त्वा प्राणदेवस्यैकस्यैव तदविद्धत्वमु-क्तम् । एतत्सर्वं काण्ववेदेऽपि समानम् । तस्माँदुभयत्र विद्यैक्ये प्राप्ते ब्रूमः—भिन्ने-

<sup>\*</sup> उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशोषवत्समाने च । अ० ३ पा० ३ अ० २ । सू० ५ । + अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् । अ०३ पा०३ अ०३ । सू०६ ।

९ ख. अनु<sup>\*</sup> । २ ङ. तदैवं । ३ ग. घ. 'णस्ये<sup>°</sup> । ४ ख. °स्माद्विये<sup>°</sup> ।

यमुद्गीथिवद्या वेद्यस्वरूपस्य भिन्नत्वात् । छान्दोग्ये तावत्सामभिक्तिविशेषस्योद्गीथस्या-वयवो य ओंकारः स एव प्राणदृष्ट्योपासनीयः । काण्ववेदे तु कृत्स्नोद्गीथभक्तेर्य उद्गाता वागिन्द्रियप्रेरकः प्राणः स उद्गातृत्वेनोपास्य इति वेद्यभेदाद्विद्याभेदः। यत्तु सङ्ग्रामसाम्यमुक्तं तदप्रयोजकमार्थवादिकत्वात् । यदपि प्राणस्यासुराविद्धत्वेन श्रेष्ठत्वमुक्तं तद्यद्यपुपास्यं तथाऽप्युक्तस्य वेद्यभेदस्यानिराकरणाद्धिन्नैवोद्गीथिविद्या "।

अनेनैव न्यायेन प्रकृतेऽपि वेद्यभेदाद्विद्याभेदो द्रष्टव्यः । तैतिरीयके पश्चाधिकर-णोपासने पूर्व व्यारूयातानि वेद्यानि । ऐतरेयके त्वधिदैवाध्यात्मभेदभिन्नं वेद्यम् । तथा चाऽऽम्नायते——'' वायुश्चाऽऽकाशश्चेत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं वाक्पूर्वरूपं मन उत्तरह्नपम् " इत्यादि । यतु पृथिवी पूर्वह्नपित्यस्य वेद्यस्योभयत्र समानत्वमुक्तम् । नैतावता विद्यैकत्वं संभवति । वैछक्षण्यस्य बहुछत्वाद्धह्ननुग्रहस्य च न्याय्यत्वात् । सति च विद्याभेदे गुणोपसंहारो न युक्तः । यथा दर्शपूर्णमासगुणानां भिन्नाग्निहोत्राख्ये कर्माण नोपसंहारस्तद्वदत्र विद्याभेदे गुणानामनुपसंहारे च स्थिते सत्यन्यदपि चिन्त-थितुं विभज्यते—द्विविधान्युपासनान्यहंग्रहयुक्तानि प्रतीकविषयाणि चेति । येषु पर-मात्मा सगुणः सन्नुपास्यते तान्यहंग्रहयुक्तानि । तद्यथा—" स य एषाेऽन्तर्र्हदय आकाराः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयैः '' इत्यत्र हृदयाका**राम**-ध्यवर्ती परमात्माख्यः पुरुषो मनोमयत्वादिगुणयुक्त उपासितव्यः परमात्माऽहमिति । स चाहंग्रहश्रतुर्थाध्याये—" आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च " [ त्र० सू० अ० ४ पा० १ सू० ३ ] इति सूत्रेऽमिहितः । परमात्मव्यतिरिक्तानि छौकि-कानि वस्तून्युत्कृष्टदेवतादृष्ट्या ब्रह्मदृष्ट्या वा संस्कृत्य यत्रोपास्यन्ते तानि प्रती-कविषयाणि । तद्यथा- पृथिवी पूर्वरूपमित्यत्र भूदेवतादृष्ट्या संस्कृतं स्वरूपमुपास्यम् । मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यादौ ब्रह्मदृष्ट्या संस्कृतं मनःप्रभृतिक-मुपास्यम् । तैच प्रतीकमुपासकेन न स्वात्मतया प्रहीतव्यम् । \*प्रतीकस्य ब्रह्मका-र्यत्वेनोत्कृष्टदृष्टिप्रत्यालम्बनत्वात्प्रतीकिमत्युच्यते । तास्मिश्च प्रतीकेऽहंग्रहो नास्तीति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे ×चिन्तितम्---

> ''प्रतिकेऽहंदृष्टिरस्ति न वा ब्रह्माविभेदतः । जीवप्रतीकयोर्ब्रह्मद्वाराऽहंदृष्टिरिप्यते । प्रतीकत्वोपासकत्वहानिर्ब्रह्मैक्यवीक्षणे । अवीक्षणे तु भिन्नत्वान्नास्त्यहंदृष्टियोग्यता" इति ।

<sup>\*</sup> अस्मिन्वाक्ये यत इति शेषः । × न प्रतिके न हि सः । अ०४ पा० १ अ०३ सू०४ ।

९ ड. <sup>\*</sup>यः । अन्तरेण तालुके" इ<sup>°</sup> । २ ग. पूर्व व<sup>°</sup> । ३ ग. घ. तच्चोत्कृष्ट<sup>°</sup> ।

"मने। ब्रह्मत्युपासीत" "आदित्यो ब्रह्मत्यादेशः" इत्यादो ब्रह्मदृष्ट्या संस्कृतं मनआदित्यादिप्रतीकमुपास्यम् । तच प्रतीकमुपासकेन स्वात्मतया ग्रहीतव्यम् । प्रतीकस्य
ब्रह्मकार्यत्वेन ब्रह्मणा सह भेदाभावाज्ञीवस्य च ब्रह्माभिन्नत्वाद्बह्मद्वारोपास्यस्य प्रतीकस्योपासकजीवस्य च भेदाभावेनैकत्वसंभवादिति प्राप्ते ब्रूमः—यदि ब्रह्मकार्यस्य प्रतीकस्यं ब्रह्मैक्यमवलोक्येत तदा प्रतीकस्वरूपमेव विलीयेत घटस्य मृद्रूपेणैक्ये विलयदर्शनात् । यदि जीवस्य ब्रह्मैक्यमवलोक्येत तदा जीवत्वस्यापाये सत्युपासकत्वं
हीयेत । अथोपास्योपासकस्वरूपलोभेन कार्यकारणैक्यं जीवब्रह्मैक्यं च न पर्यालोच्येत तदा गोमहिषवदत्य-तभिन्नयोः प्रतीकोपासकयोनीस्त्येकत्वयोग्यता । तस्मान्न
प्रतीकस्याहंदृष्टिः ।

तत्राहंग्रहोपासनानां सर्वेषामि ब्रह्मसाक्षात्कारफछत्वादेकेनोपासनेन ब्रह्मणि साक्षात्कृते सत्युपासनान्तरवैयध्यीदुपासनान्तरप्रवृत्तौ पूर्वसाक्षात्कारिविलेपप्रसङ्गाच बहुषूपासनेषु ब्रह्मसाक्षात्कारार्थिनः प्राप्तेष्विदं वा तद्वा यितकिचेदकमेवानुष्ठेयमित्येतादशो विकल्पो निर्णातः । इह तु संहितोपासनमेकं वा द्वयं वा यथेच्छमनुष्ठेयम् । एतदिष तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे \*िर्णातम्—

"प्रतीकेषु विकल्पः स्याद्याथाकाम्येन वा भितिः । अहंग्रहेष्विवेतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम् । देवो भूत्वेतिवन्नात्र काचित्साक्षात्कृतौ भितिः । याथाकाम्यमतोऽमीषां समुच्चयविकल्पयोः ।

प्रतीकोपासनेषु पूर्वाधिकरणन्याय इति प्राप्ते ब्रूमः — अस्त्यत्र महद्वैषम्यम् । "देवो भूत्वा देवानप्येति" इति जीवन्नेव भावनाप्रकर्षवशाद्देवभावसाक्षात्कारं प्राप्य मृतो देव-त्वमुपैतीति यथाऽहंग्रहेप्ववगुम्यते न तथा प्रतीकेषु साक्षात्कारफलत्वे किंचिन्मान-त्वमुपैतीति यथाऽहंग्रहेप्ववगुम्यते न तथा प्रतीकेषु साक्षात्कारफलत्वे किंचिन्मान-मिला । साक्षात्कारफलत्वाभावे च तत्र तत्र प्रोक्ता भोग्यवस्तुप्राप्तयः फलत्वेनौम्युप-गन्तव्याः । तथा सिति भिन्नफलत्वान्नान्यानर्थक्यं विक्षेपशङ्का तु दूरापेता । एकं प्रतीकं केषुचित्क्षणेपूपास्य क्षणान्तरेषु प्रतीकान्तरोपासने तु पूर्वोपास्तिजन्यस्यापूर्वस्यावि-नाशात् । तस्माद्विकल्पेनैकमेव वा बह्नि वा समृचित्य वा याथाकाम्येन प्रतीक-मुपासितव्यम्" ।

"पृथिवी पूर्वरूपम्" इत्यत्र प्रथमनिर्दिष्टत्वेनोद्देश्यतया यद्यपि पृथिब्याः प्रतीकत्वं

काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरत्र वा पूर्वहेत्वभावात् । अ०३ पा०३ अ०३५ सू०६९ ।

१ ग. °र्यत्वेन ब्रह्मणा सहैक्यं प्रतीकस्य तदा प्रतीक° । घ. °र्यत्वेनैक्यं प्र' । २ घ. 'स्य प्रती ° । २ ग. घ. वे त' । ४ ख वाभिग ।

ि [प्रप

স

प्राप्तम् । तथा चरमिनिर्दिष्टत्वेन विधेयतया पूर्ववर्णस्य दृष्टिपरत्वं प्राप्तम् । तथाऽपि पृथिव्या उत्कृष्टत्वात्तदृष्टिरेव पूर्ववर्णे कर्तव्या । यथोत्कृष्टविष्णुशिवादिदृष्टिर्निकृष्टे शालग्रामादौ कियते न तु विपर्थयस्तद्वत् । उत्कर्षन्यायश्चतुर्थाध्यायस्य प्रथम-पादे \*चिन्तितः—

"िकमन्यधीर्बह्मणि स्यादन्यस्मिन्ब्रह्मधीरुत । अन्यदृष्ट्योपासनीयं ब्रह्मात्र फलदृत्वतः । उत्कर्षेतिपरत्वाभ्यां ब्रह्मदृष्ट्याऽन्यचिन्तनम् । अन्योपास्त्या फलं दत्ते ब्रह्मातिथ्याद्युपास्तिवत् ।

"मने। ब्रह्म " इत्यत्राब्रह्मरूपमनोदृष्टिं ब्रह्मणि कृत्वा ब्रह्मोपासनीयम् । ब्रह्मणः फलप्रदत्वेनोपास्यताईत्वादिति प्राप्ते ब्रूमः—ब्रह्मण उत्कृष्टत्वात्तदृष्टिनिकृष्टे मनिस कर्तव्या । लोके हि निकृष्टे भृत्ये राजदृष्टिं कृत्वा राजवत्तं पूजयन्ति । न तु विपर्ययः । किंच "मनो ब्रह्मेत्यपासीत" इत्यत्र ब्रह्मशव्य इतिशव्यपरत्वेन दृष्टिलक्षको भविष्यति । मनःशब्दश्चानितिपरत्वान्मुख्यार्थवाची । यथा स्थाणुं चोर इति प्रत्येतीत्यत्रं स्थाणुशब्दो मुख्यार्थवाची चोरशब्दो दृष्टिलक्षकस्तद्वत् । न चाब्रह्मस्त्रस्य मनस उपास्यत्वे ब्रह्मणः फलप्रदत्वानुपपत्तिः । अब्रह्मस्त्रप्यातिथेरुपासने कमीध्यक्षत्वेन यथा फलं प्रयच्छित तद्वद्वापि संभवात् । तस्मादब्रह्मणि प्रतीके ब्रह्मधीः कर्तव्या"।

यद्यप्यिछोकिमितिशब्देन पृथिव्या अधिकरणत्वाभिधानात्प्रतीकत्वं प्रतिभाति तथाऽपि पृथिवीद्दाष्टिरेवात्र पूर्ववर्णात्मके युक्ता । यथा छोकेषु पञ्चविधं सामोपासीतेत्यत्राधिकरणत्ववाचिन्या सप्तम्या निर्दिष्टानां छोकानां दृष्टिः कर्मोक्के साम्नि प्रतीके संपादिता तद्वत् । एतदेपि यदि "आदित्यादिमतयश्चाक्क उपपत्तेः" [ब्र॰ सू॰ अ॰ ४ पा॰ १ सू॰ ६ ] इति साम्न उपास्तिकियाकर्मत्वेनाभिधानादृष्टिछक्षकत्वं छोक-शब्दस्य युक्तिमित्यभिप्रत्य छोकदृष्ट्या सामाख्यं प्रतीकमुपास्येत तर्ह्यत्रापि महासंहिता व्याख्याता वेदेतिसंहिताशब्देन विदिक्तियाकर्मणो निर्देशात्पृथिव्यादिष्ट्या संहितोपास्यताम् । पृथिव्याः प्रतीकत्वाभावेऽपि दृष्टिविषयत्वाभिप्रायेणाधिछोक-मिति निर्देश उपपद्यते । तत्रेदमपरं चिन्तनीयम् । उपासनं नाम कि सकृत्प्रत्यय आहोस्वित्प्रत्ययावृत्तिरिति । तत्र यथा "अष्टवर्षं बाह्यणमुपनयीत" इत्यत्र सकृदनुष्ठाना-द्विधिसिद्धिस्तद्वत्सकृत्प्रत्ययेनैव विधेश्चरितार्थत्वान्नाऽऽवृत्तिरिति चेन्न वेदाध्ययनवदा-

<sup>\*</sup> ब्रह्मदृष्टिहत्क्रषीत् । अ० ४ पा० १ अ० ४ सू० ५।

१ ग. घ °यः । ब्र°। २ क. ख. घ. ङ. °द्प्यादि°।

वर्तनीयत्वात् । यथा "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इत्यत्र वेदोच्चारणमावर्त्वते प्रत्यय आवर्तनीयः । तत्रोच्चारणावृत्तिरेवाध्ययनशब्दार्थ इति चेत्तर्द्धात्रापि प्रत्ययावृ-त्तिरेवोपासनाशब्दार्थोऽस्तु । अत एव भगवद्भिर्भाष्यकारैरावृत्त्यधिकरणेऽभिहि-तम्—"अपि चोपासनं निदिध्यासनं चेयत्यन्तर्णीतावृत्तिगुणैव क्रियाऽभिधीयते । तथा हि । होके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इत्यत्र यस्तात्पर्येण गुर्वादीननुवर्तते स एव-मुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति या निरन्तरस्मरणा पति प्रति सोत्कण्ठा सैवमभिषीयते " इति । यद्यपि पुरश्चरणादौ जप्यमन्त्रावृत्तिसंख्येव प्रत्यया-वृत्तेरियता न कचिच्छ्ता तथाऽपि यस्मिन्प्रतीके यद्देवतादृष्टिविहिता तत्प्रतीकं तद्देवतारूपमिति निरूढोऽभिमानो यावत्संपद्यते तावदावर्तयेत् । अत एवं वार्तिकका-रैरुक्तम्-

" शास्त्रार्षितिधयोपेत्य यत्तादात्म्याभिमानतः । चिरासनं भवेद्यत्र तदुपासनमुच्यते " इति ।

यथा प्रबुद्धा अमात्याः कंचिद्रानकुमारं बालं राज्येऽभिषिच्य यावता कालेनायं सर्वासां प्रजानां राजेत्याभिमानेन तदाज्ञावशवर्तित्वं संपद्यते तावदप्रमत्तास्तं प्रयत्नेन पालयन्ति तद्वत् । संपन्ने तु प्रतीकविषये देवत्वाभिमाने स पुनर्नापैति । यथा जीर्ण-देवालये पूजारहितामपि प्रतिमां दृद्धा देवत्वबुद्धिरनुवर्तते तद्वत् । तस्मात्प्रतीके देवत्वाभिमानदाट्यपर्यन्तमुपासीनस्य यथोक्तं फलं सिध्यति ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ सप्तमे चतुर्थोऽनुवाकः ।

तृतीयानुवाके प्रनादिफलसिद्धये संहितोपासनमुक्तम् । तत्र ब्रह्मज्ञानसाधनं चित्तै-काग्र्यमप्यर्थीत्संपद्यते । अथ मेघारहितस्य श्रुतग्रन्थार्थविस्मृतौ ब्रह्मज्ञानोदयासंमवा-द्रोगादिना शरीरादिपाटवरहितस्याशनाच्छादनादिभिर्वी रहितस्य ब्रह्मज्ञानहेतुभूत-श्रवणादिप्रवृत्त्यसंभवान्मेघादिसिच्चर्था मन्त्राश्चतुर्थेऽनुवाकेऽभिधीयन्ते । तत्राऽऽदौ मेधाकामेन जप्यं मन्त्रमाह-

य×छन्दंसामृषुभो विश्वरूपः। छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संबुभूवं। स

क्यमस

भ्यां

हे प्र

वया

म्बन

दार

तय दि

# मेन्द्रों मेधयां स्षृणोतु । अमृतंस्य देव धारंणो भृयासम्, इति ।

यः प्रणवो गायञ्यादिच्छन्दोयुक्तानां वेदानां मध्य ऋषभः श्रेष्ठः । तच कठव-छीषु — ''सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'' इत्युपक्रम्य ''तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिले तत्" इत्याम्नातम् । स च प्रणवो विश्वरूपः सर्वजगदात्मकः । अर्थप्रपञ्चस्य शब्दात्मः कवाच्यन्तर्भावाद्वाचश्चाकारे प्रणवस्य प्रथमावयवेऽन्तर्भावात् । अर्थप्रपञ्चस्य वाच्यन्त-भीव ऐतरेयके समाम्नातः—" तस्य वाक्तन्तिनीमानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिदीमभिः सर्वे सितं सर्वे हीदं नामनि " इति । यथा वणिजः प्रसारि तया दीर्घरज्ज्वा संख्येनेबृक्षिः पारीर्बहून्बलीवदन्बिम्निन्त, तथा तस्य प्रणवोपाधि-कस्य परमेश्वरस्य वागेव दीर्घरज्जुर्देवदत्तादिनामानि पाशास्तैः सर्वमर्थप्रपञ्चनातं बद्धम् । तस्मात्सर्वं नामनि वर्तते । सर्वो जनः स्वकीयं नाम श्रुत्वा पारोन बद्ध्वा समाकृष्ट इवाऽऽगच्छतीति तस्य वाक्यस्यार्थः । अन्तर्भावितकृत्स्नार्थप्रपञ्चापेताया वाचः प्रणवेऽन्तर्भावरुखन्दोगैरास्नायते—"तद्यथा राङ्कना सर्वाणि पणीनि संतृ-ण्णान्येवर्मोकारेण सर्वी वाक्संतृण्णा" इति । लोके वटाश्वत्थादिपणीनि शङ्कराञ्दाभिन भेयेन स्वान्तर्गतश्राकाविशेषेण यथा व्याप्तानि तद्वदोंकारेण सर्वाऽपि वाग्व्याप्तेत्वर्थः । प्रणवे वाचोऽन्तर्भावोऽप्यकारद्वारेण द्रष्टव्यः । एतैदप्यैतरेयके समाम्नातम्— "अकारो वै सर्वा वाक्सैषा स्पर्शोष्मभिव्धेज्यमाना भवति '' इति । कवर्गादिषु स्पर्शनामकेष्वक्षरेषु शषसहेषूष्मनामकेषु चाकारोऽनुगतो मातृकामन्त्रे पठ्यते । तस्मादकारस्य सर्ववाग्र्यत्वमित्यर्थः । तदेवं प्रणवस्य विश्वरूपत्वं सिद्धम् । तादृशः प्रणवक्रछन्दोभ्यो वेदेम्योऽधिकत्वेन सारत्वेन संबभूव सम्यक्प्र-जापतेः प्रादुरभूत् । तथा च च्छन्दोगा आमनन्ति—" प्रजापतिलोंकानम्यतपत्ते-भ्योऽभितसेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रास्नवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्न-वन्त भूर्भृवः स्वरिति तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओंकारः संप्रास्रवत् " इति । अभ्य-तपत्सारिजवृक्षया पर्यान्नोचितवान् । संप्रास्त्रवत्सम्यक्सारत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः । अमृता-दित्यनेन निमित्तमुच्यते । मरणरहितं मोक्षरूपं यदमृतं तदेवोंकारप्रादुर्भूतौ निमित्तम् । अत एव च्छान्दोग्ये च तस्योंकारप्रादुर्भाववाक्यस्योपक्रमे — "ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वेमीत" इत्युपकान्तम् । प्रणवस्य ब्रह्मवाचकत्वेन प्रणविनष्ठ एव ब्रह्मसंस्थः । स प्रणववाच्य इन्द्रः परमेश्वरो मेथया ग्रन्थतदर्थधारणशक्त्या मां विद्यार्थिनं स्पृणोतु प्रीणयतु । हे देव त्वत्प्रसादादहममृतस्य मोक्षोपलक्षितस्य मुक्तिहेतोर्प्रन्थादेर्घारयिता भूयासम्।

मेघाहेतुमन्त्रमुक्तवा रोगादिराहित्यहेतुमन्त्रमाह—

शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां

१ घ. <sup>°</sup>तदैत<sup>°</sup>। २ क. ङ. <sup>°</sup>भ्योऽधि'। ३ घ. <sup>°</sup>हेतुं म<sup>°</sup>। ४ क. घ. ङ. <sup>°</sup>हेतुं म<sup>°</sup>।

## [प्रपा०७अनु०४] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

भूरि विश्वंतम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेथः याऽपिहितः । श्रुतं में गोपाय, इति ।

मम विद्याधिकारिणः श्वरीरं विचर्षणं विचलणं रोगादिराहित्येन विद्याम्यासयोग्यमस्तु । मदीया जिह्वाऽप्यतिशयेन माधुर्योपेता प्रन्याम्यासपटीयसी भवतु । कर्णा-भ्यां च विद्योत्पादकं बहुविधग्रन्थजातं श्रृयासं कदाचिदि बाधिर्यशोषो मा भूत् । हे प्रणव त्वं ब्रह्मणो जगत्कारणस्य परवस्तुनो ध्यानाय कोश आलम्बनभूतोऽसि । यथा चर्ममयः कोशः खडूरक्षणायाऽऽलम्बनभूतसद्बद्धह्मध्यानरक्षणाय प्रणव आलम्बनभूतः । अत एव कठवल्लीष्वोंकारं प्रकृत्याऽऽम्नायते—" एतदालम्बनं श्रेष्ठमेत-दालम्बनं परम् " इति । तादशः प्रणवो मेथया धारणशक्त्याऽपिहितो व्याप्तः । तथाविधप्रणवप्रतिपाद्य हे परमेश्वर मदीयं श्रुतं कर्णाभ्यामवगतं वेदार्थरहस्यं विस्मृत्या-दिदोषिनवारणेन पालय ।

आरोग्यादिसिद्धये जप्यो मन्त्रोऽभिहितः । अथात्रपानवस्त्रादिसिद्धये होमार्था मन्त्रा उच्यन्ते । तत्र प्रथमं मन्त्रमाह—

आवर्षस्ती वितन्वाना (१)। कुर्वाणा चीरंमात्मनः । वासां ९ सि मम गावंश्व । अन्नपाने चं सर्वदा । ततो मे श्रियमावंद्र । लोमशां पश्चिः सह स्वाहां, इति ।

हे प्रणवाभिषेय परमेश्वर या श्रीरुक्तविधा तां श्रियं मदर्थमावह सर्वतः संपादय । किंविधित तदुच्यते । यानि वासांसि याश्र गावो ये चान्नपाने तत्सर्व सर्वदा मम भोगार्थमावहन्ती सर्वतः संपादयन्ती तथा संपादितं सर्वं वितन्याना विस्तारयन्ती वर्ध- यन्ती वर्धितं तत्सर्वमात्मनो विद्यार्थिनो मम चिरं दीविकालं कुर्वाणा यथा विनष्टं न भवित तथा स्थापयन्ती । यस्मादेविधा श्रीस्ततस्तामावह । पुनरिप कीद्दशीम् प्रमुभिः सह लोमञ्चामजावयोऽश्वाश्रेत्येवमादयो ये पश्चतः सह वर्तमानत्वेन बहु- विश्वरोमयुक्ताम् । तथाविधश्रीप्रदाय देवायेदमाज्यादिहोमद्रव्यं स्वाहा हृतमस्तु ।

अथ वस्त्रात्रपानादिसमृद्धया श्रिया युक्तस्य विद्यासंप्रदायप्रवृत्त्यर्थं शिष्यसंपादः कहोमार्थीन्पञ्च मन्त्रानाह—

> आ मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहां। वि मांऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहां। प्रमांऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणः

स्वाहां । दमांयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहां । शर्माः यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहां ( २ ), इति ।

ब्रह्मचारिणो वैदिकविद्याभ्यासपराः शिष्या मां संप्रदायप्रवर्तकमाचार्यमायन्तु प्राप्नुवन्तु । विश्वञ्दो विविधत्वमाचष्टे । पश्चादिकामाः स्वर्गछोककामा ब्रह्मछोककामा मोसकामाश्चेत्येवं ब्रह्मचारिणां विविधत्वम् । प्रशब्दः प्रकर्षमाचष्टे । विद्याग्रहणे प्रज्ञानिशयः प्रकर्षः । दिमित्यनेनाव्ययेन दान्तिरिभधीयते । बाह्येन्द्रियचेष्टाभ्यो बाल्छीन्छाभ्य उपरितरत्र दान्तिः । श्वामित्यनेन शान्तिरिभधीयते । क्रोधादिचित्तदोषराहित्यं शान्तिः । वि मायन्त्वित्यादयश्चत्वारो मन्त्राः शाखान्तर्गतत्वाभिप्रायेण केषुचिद्देशेषु नाऽऽम्नायते (न्ते) ।

संप्रदायप्रवृत्तिजनितकीर्तिप्रदौ मन्त्रावाह —

यशो जनेऽसानि स्वाहां । श्रेयान्वस्यंसोऽसानि स्वाहां , इति ।

हे परमेश्वर त्वत्प्रसादादहं जने सर्वेषु जनेषु यशोऽसानि । आचार्योऽयमित्येवं यशस्वी भवानि । वसु धनं बहुलं यस्य सोऽयं वसुमानतिशयेन वसुमान्वसीयांस्ताद्द-शादप्यहं श्रेयान्प्रशस्यतरो भवानि ।

यशस्त्रित्वश्रेयस्त्र्वेहेतुप्रतिपादकांस्त्रीन्मन्त्रानाह---

तं त्वां भग प्रविशानि स्वाहां। स मां भग प्रविश्व स्वाहां। तस्मिन्त्सहस्रशास्ते। नि भंगाहं त्वियं मृजे स्वाहां, इति।

भगराब्द ऐश्वर्यादिपड्गुणवाचकः।

"ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव पण्णां भग इतीङ्गना" इति स्मरणात् ।

तेन तद्वानुपलक्ष्यते । हे भगवन्परमेश्वर तं भगवन्तं त्वामहं प्रविशानि तादात्म्येन स्विपि प्रविष्ट इव सर्वदा त्वां भजानि । स तादशस्त्वमि मां प्रविशं मिय प्रविष्ट इवाऽऽदरेण मामनुगृहाण । सहस्त्रमूर्तिभेदयुक्ते तस्मिस्त्विय मामहं निमृत्रे नितरां शोधयामि । त्वद्भजनमेव श्रेयोहेतुरित्यर्थः ।

दृष्टान्तपुरःसरं बहुशिष्यसंपादकं मन्त्रमाह-

यथाऽऽषुः पर्वताऽऽयन्ति । यथा मासा अहर्जुरम् । एवं मां

९ ल. प्रतिज्ञाति । २ ख. 'स्त्वप्रे । ३ ख. 'श प्रै ।

## [प्रपा०७अनु०५] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

ब्रह्मचारिणंः । धातुरायंन्तु सूर्वतुः स्वाहां, इति।

आपो लोके प्रवता प्रवणवता निम्नदेशगतेन मार्गेण यथा त्वरया समागच्छन्ति । यथा च मासाश्चेत्रवैशाखादयः सर्वेऽप्यहर्जरं संवत्सरमायन्ति । अहानि षष्टग्रुत्तर- शतत्रयसंख्याकानि जीर्णान्यन्तर्भवन्ति यस्मिन्संवत्सरे सोऽयमहर्जरः । न खलु कश्चि- दिष मासः संवत्सरमतिकामति । हे धातः सर्वस्य जगतो विधातः सर्वेऽपि ब्रह्मचा- रिणो मासन्यायेन मामनतिकामन्तो जलन्यायेन त्वरोपेताः सर्वस्मादिष देशान्मा- मागच्छन्तु ।

होममन्त्रानभिधायोपस्थानमन्त्रमाह-

प्रतिवेशोंऽसि प मां भाहि प मां पद्यस्व (३), इति ।

वितन्वाना शर्मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धातुरायन्तु सुर्वेतः स्वाहैकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतै। त्तरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥

श्रमापनयनस्थानं गृहं प्रतिवेश इत्युच्यते । हे धातस्त्वं मम प्रतिवेशोऽसि । अतो मां प्रभाहि प्रकाशय ब्रह्मविद्याचार्यत्वेन प्रख्यातं कुरु । तदर्थं मां प्रपद्यस्व प्राप्नुह्मनुगृहाणेत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ सप्तमे पद्ममोऽनुवाकः ।

चतुर्थे मेधादिसिद्धचर्था मन्त्रा उक्ताः । अथ पञ्चमपष्टयोर्बेद्धोपासनमुच्यते । तत्रा-प्यङ्गदेवतानामुपासनं पञ्चमे । षष्ठे त्यङ्किनो ब्रह्मण इति विभागः । अङ्गदेवताध्यानस्य प्रतीकत्वेन व्याहृतित्रयं दर्शयति—

भूभुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयः, इति ।

भूरित्येका । भुवरिति द्वितीया । सुवरिति तृतीया । एतास्त्रिसंख्याका व्याहृति-शब्दवाच्याः । व्याहरणमुच्चारणं तिद्धवयत्वात्मन्त्राणां व्याहृतित्वम् । यद्वा विविधे कर्भण्याहियत्ते प्रयुज्यन्त इति व्याहृतयः । तत्प्रयोगप्रासिद्धिद्योतनार्थो वैशव्दः ।

[प्रषा ० ७

सरि

वेदे

अभिहोत्रहिष उपसादने दर्शपूर्णमासचातुर्मास्यहिषणमासादने च प्रयोग एवमाम्ना-यते—''अभिहोत्रमेताभिन्योह्दैतिभिरुपसादयेत्'' इति । ''दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्या-न्यालममान एताभिन्योह्दैतिभिर्हवीश्च्यासादयेत् '' इति च ।

एवमाधानादाबुदाहार्यं कर्मकाण्डप्रसिद्धं व्याहृतित्रयं दर्शयित्वा तथैव प्रतीकत्वेन व्याहृत्यन्तरं दर्शयति —

> तासांमु ह स्मैतां चंतुर्थीम् । माहांच-मस्यः प्रवेदयते । मह इति, इति ।

महान्सोमपानार्थश्रमसः पात्रविशेषो यस्य मुनेः स मुनिर्महाचमसः । बहुपृ सोम-यागेषु वर्तमानत्वाचमसस्य महत्त्वम् । तस्यापत्यं माहाचमस्यनामक ऋषिः । स तासां भूरादीनां तिस्रणां व्याहृतीनां चतुर्थीं चतुःसंख्यापूरणीमेतां मह इति व्याहृतिं भवेद्यते प्राधान्येनोपासनायोपदिशति । उ ह स्मेति निपातत्रयसमुदायः प्रसिद्धचर्थः। ऋषेनीमग्रहणमुपासनायामनुस्मरणार्थम् ।

तस्मिन्व्याहृतिचतुष्टये दृष्टिविशेषं विधत्ते-

तद्रह्मं । स आत्मा । अङ्गांन्यन्या देवताः, इति ।

यदेतन्मह इति चतुर्थव्याहृतिरूपमस्ति तदेतद्वस्य वस्तिति चिन्तयेत् । बस्तत्वादेव चतुर्थव्याहृतिरूपः सोऽयं रारीरमध्येऽवस्थित आत्मा । अन्यास्तु व्याहृतिदेवता हस्तपादादिसद्दशान्यङ्गानीति चिन्तयेत् । यद्वा चतुर्थव्याहृतिः प्रशस्यते । महःशब्दस्य पूजावाचिधातुनिष्पन्नत्वात् । पूज्यबद्यवस्तुरूपेण स्तुतिर्युक्ता । यथा रारीरगतावयवापेक्षया चेतन आत्मोत्कृष्टस्तथा व्याहृत्यन्तरापेक्षया मह इति चतुर्थव्याहृतिरुत्कृष्टा ।

उक्तामु व्याह्रतिषु स्रोकदृष्टिं विधत्ते —

भूरिति वा अयं लोकः। भुव इत्यन्तरिक्षम्। सुवृरित्यसौ लोकः (१)। मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, इति।

यस्माद।दित्येन प्रकाशिताः सन्तः सर्वे लोकाः पूज्या व्यवहारक्षमा भवन्ति, तस्मान्मह इतिव्याह्रतेरादित्यरूपत्वं युक्तम् ।

अथ तास्वेव व्याहृतिषु देवविशेषदृष्टिं विधत्ते---

भ्रिति वा अप्तिः । भुव इति वायुः । सुविरत्यांदित्यः । मह

९ क. ख. ग. ङ. °हतीभि । २ क. ख. ग. ङ. °हतीभि । ३ क. ख. इ. °त्रयंस ।

इति चन्द्रमाः। चन्द्रमंसा वाव सर्वाणि ज्योतीश्षि महीयन्ते, इति । सन्ति हि चन्द्रमण्डले परितोऽवस्थितानि नक्षत्रज्योतींषि सर्वाण्यपि प्ज्यानि भासन्ते। अथ तास्वेव वेददृष्टिं विधत्ते---

भूरिति वा ऋचंः । भुव इति सामानि । सुवारिति यर्जूशि

(२)। मह इति ब्रह्मं। ब्रह्मणा वात्र सर्वे वेदा महीयन्ते,इति।

वेदश्रयगता मन्त्रविशेषा ऋगादयः । ब्रह्म त्वोंकारस्तेन हि सर्वे वेदाः पूज्यन्ते वेदोचारणस्य प्रणवपूर्वकत्वात् ।

अथ प्राणदृष्टिं विधत्ते---

भूरिति वै प्राणः। भुव इत्यंपानः। सुवरिति व्यानः। मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, इति । अन्नेन हि भुक्तेन प्राणास्तृप्यन्ति ।

यथोक्तलोकादिदृष्टिभिरुक्ता व्याहृतीरुपसंहरति—

ता वा एताश्रतंस्रश्रतुर्धा । चतंस्रश्रतस्रो व्याहृतयः, इति ।

या भूरित्यादिज्याहतयस्ता एताश्रतस्रो ज्याहतयो छोकदेववेदप्राणदृष्टिभिश्रतुर्धा भिद्यन्ते । तथा सित भूरित्येका व्याहृतिः पृथिव्यग्निर्ऋग्वेदः प्राण इत्येवं चतुर्विधा । ततश्चतस्रो व्याहृतयो भवन्ति । एवं भुव इत्यादिष्विष प्रत्येकं चतुष्ट्वे सित षोडरा संपद्यन्ते । तासां सर्वासामि संग्रहाय चतस्रश्रतस्र इति वीप्ता ।

तासां व्यास्ति।नामुपासनं विधत्ते—

ता यो वेदं। स वेदं ब्रह्मं। सर्वेऽस्मै देवा बल्लिमावहन्ति(३), इति।

असौ लोको यर्जू १षि वेद दे चे ॥

इति कृष्णयज्जुर्नेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

ताः पृथिन्यादिदृष्टिभिर्युक्ता न्याहृतीर्यो वेदोपास्ते तस्मा उपासकाय सर्वे देवा इन्द्रादयो बल्हि पूजामावहन्ति संपादयन्ति । ननु यथोक्तव्याहृतिरूपप्रतीकोपासकस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिनीस्ति, " अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः " [ ब्र॰ सू॰ अ॰ ४ पा० ३ मु० १५ ] इति सूत्रे प्रतीकरहितब्रह्मोपासकानामेव तत्प्राप्तिनिर्णयात् । ततो ब्रह्मप्राप्त्यभावेन सर्वदेवपूज्यत्वं न युक्तम् । नायं दोषः । यस्माद्यः पुमान्व्या- हतीर्वेद स पुनान्वक्ष्यमाणानुवाकोक्तं ब्रह्मोपास्ते । ब्रह्मोपासनमेवात्र प्रधानम् । व्याह-त्युपासनमङ्गम् । तस्माद्धह्मप्राप्तौ सत्यां सर्वदेवपूज्यत्वं युक्तम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधर्वविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि पश्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ सप्तमे षष्टोऽनुवाकः।

पश्चमेऽङ्गोपासनमुक्तं षष्ठे त्विङ्गन उपासनमुच्यते । तत्राऽऽदावुपास्यस्वरूपं दर्शयति—

स य पुषों उन्तर्हेदय आकाशः । तस्मित्रयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिर्ण्मयः, इति ।

हृदयपुण्डरीकस्य मध्ये स्वाङ्ग छपिरिमित आकाशो वर्तते । स एप इत्येताम्यां दूरसामीप्यवाचिम्यां व्यवहितयोगशास्त्रप्रसिद्धः संनिहितश्चत्यन्तरप्रसिद्धश्चोच्यते । ईदृशो
य आकाशस्त्रस्मिन्नाकाशे पुरुषः संपूर्णः परमात्माऽस्ति । यद्यप्यसौ सर्वत्र वर्तते
तथाऽपि तस्योपल्रब्ध्यर्थमुपासनार्थं च हृद्यस्थानमुपिद्दयते । हृद्यकमल्रमध्ये हिः
समाधिना निरुद्धमेकात्रं मनः परमात्मानं साक्षात्कर्तुं प्रभवति । " दृद्यकमलमध्ये हिः
समाधिना निरुद्धमेकात्रं मनः परमात्मानं साक्षात्कर्तुं प्रभवति । " दृद्यते त्वप्रयया
बुद्धा " इतिश्चत्यन्तरात् । अपरोक्षवाचकेनायमित्यनेन शब्देन सेयं साक्षात्कारयोग्यताऽभिधीयते । तादृशः पुरुषो हृद्यमध्य उपास्यमानः प्रसीदिति । अत एव दृहर्शाण्डिल्यविद्यासु हृद्यमान्नातम् । तिस्मिन्हद्वय उपासितव्यः पुरुषो मनोमयो
मनःप्रधानः । जिज्ञासवो हि तं पुरुषं मनसा साक्षात्कृवेन्ति, उपासकाश्च मनसा
ध्यायन्ति, तदिदं मनोमयत्वम् । अमृतत्वं विनाशराहित्यम् । हिरण्मयो ज्योतिर्मयः
स्वप्रकाश इत्यर्थः ।

इत्थमुपास्यस्वरूपमभिधायोपासकस्य मार्गविशेषं दर्शयति---

अन्तरेण तार्छके । य एष स्तनं इवाव्रुटम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोद्यं शीर्षकपाले , इति ।

मुखिबलस्यान्तर्जिह्वामूलस्योपिर स्थितौ वामदक्षिणभागौ तालुके इत्युच्येते । तालुक के अन्तरेण तालुकयोर्मध्ये वत्सतर्याः स्तन इत स्वल्पः कश्चिन्मांसखण्डो लम्बमान- सिष्ठति तस्य मांसखण्डस्य योगशास्त्रप्रसिद्धिं द्योतियतुं यच्छव्दः । प्रत्यक्षतां द्योत-थितुमेतच्छब्दः । लम्बिकाकरणप्रवीणस्य जिह्वाग्रस्पर्शनेन प्रत्यक्षः । परकीयमुखे तु चक्षुषेव प्रत्यक्षः । स च मांसखण्ड इन्द्रस्य परमेश्वरस्य योनिः स्थानम् । शाखाग्र-चन्द्रदर्शनन्यायेनै स मांसलण्डः स्वसमीपवर्तिनी योगशास्त्रप्रसिद्धां सुपुम्नारूयां नाडीमु॰ परुक्षयति । तस्यां च नाड्यां प्रविष्टं चित्तमेकाय्रं भृत्वा परमात्मानं साक्षात्कर्तुं प्रभवति । एतदेवाभिप्रेत्य क्षुरिकोपनिषद्याम्नायते —

" एकोत्तरं नाडिशतं तासां मध्ये वरा स्मृता । सुपुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी ॥ इंडा तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणेन तु । तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तं(?) वेद स वेदवित् '' इति ॥

अतः सा नाडी परमेश्वरस्य स्थानम् । किंचामृतत्वप्राप्तेर्मार्गभूतत्वादि तस्य स्था-नम् । तन्मार्गत्वमपि च्छन्दोगैः कठैश्वाऽऽम्नायते—" शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घीनमभिनिःसतैका । तयोर्ध्वमायत्रमृतत्वमेति '' इति । सेयमिन्द्रस्य योनिः सुबुद्धा नाडी शिरसो वामदक्षिणकपाले व्यपोद्य विनिर्भिद्य यत्र यस्मिन्सूर्घप्र-देशे केशानामन्तो मूलमस्ति तत्र विशेषेण वर्तते । यथाऽग्रस्योपिर केशानामभावादग्र-मन्तराब्देनोच्यते, तथा मूलादघोऽपि तदभावानम् लमप्यन्तराब्दवाच्यम् । इत्थमुपासकस्य फलप्राप्तये निर्गर्भनद्वारमभियायेदानीं फलं दर्शयति-

भूरित्ययो प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ (१) । मुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आमोति स्वाराज्यम् । आमोति मर्नसस्पतिम् । वाक्पंति-श्रुक्षुष्पतिः । श्रोत्रंपतिर्विज्ञानंपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशर्शरीरं ब्रह्मं । सत्यात्मं प्राणारांमं

मनंआनन्दम् । शान्तिसमृद्धमृतम् , इति ।

व्याह्रतित्रयध्यानेनाग्न्यादिषु प्रतितिष्ठति । अग्निवाय्वादित्यानां यदैश्चर्यं तत्प्रा-भोति । चतुर्थेव्याहृतिध्यानेन ब्रह्मणि सत्यलोकवासिनि प्रतितिष्ठति । ब्रह्मणो यदै-श्वर्यं तत्प्राप्नोति । तदेव स्वाराज्यादिवाक्येः प्रपञ्चयते — अग्न्यादीनामङ्गदेवतानां स्वय-मेव राजा भवति । राजत्वादेव सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्तीत्युक्तम् । न केवलं स्वारा-ज्यप्राप्तिः किंतु सर्वेषां प्राणिनां यन्मनस्तस्य पतित्वं प्राप्तोति सर्वप्राण्यात्मको भूत्वा

९ स्त्र. ग. निर्मा । २ प्र. परस्था । ३ ग. ितः सोऽय । ४ क. भिद्वा ।

सर्ववागाद्याधिपत्यं द्रष्टव्यम्(१)। एकमेवान्तःकरणं शक्तिभेदेन मनोविज्ञानशब्दाभ्याम-भिधीयते । करणराक्त्या मन इत्युच्यते । कर्तृशक्त्या तु विज्ञानमिति । पूर्वमसावेव देहमात्रवर्तिमनोवागादीनामधिपतिरभूत् । इदानीं तु विद्यासामर्थ्येन सर्वात्मकविराहु-पाधिमत्तां प्राप्य सर्वदेहवर्तिमनावागाद्यधिपतिभवति । ततः समष्टिरूपविराट्पासेरन-न्तरमुत्पन्नब्रह्मतत्त्वावनोधः सन्नविद्यायां विनष्टायामेतद्वक्ष्यमाणस्वरूपं भवति। आकाशे-त्यादिना तदेतत्स्वरूपमभिधीयते---आकाशवनमूर्तिरहितं शरीरं खरूपं यस्य ब्रह्मणस्त-दाकाशश्रीरम् । यद्वा सर्वजगत्करुपनाधिष्ठानत्वेन सर्वात्मकत्वादाकाशोऽपि ब्रह्मणः स्वरूपम् । आकारो हि सिचिदानन्दरूपोऽधिष्ठानभागो नामरूपात्मक आरोप्यभागश्चे-त्युभयं दृश्यते । तत्र नामरूपयोर्मिथ्यात्वेन ब्रह्मत्वाभावेऽप्यिधानस्य सत्यत्वेन ब्रह्मत्वं युक्तम् । एतदेवाभिष्रेत्य सत्यात्मेत्युच्यते । सत्यमबाध्यं सर्वजगत्कल्पनाधिष्ठानमात्मा स्वरूपं यस्य ब्रह्मणस्तत्सत्यात्म । तथा प्राणस्याऽऽरामः सर्वतः क्रीडारूप उत्पत्त्या-दिव्यापारो यस्मिन्ब्रह्मणि तत्माणारामम् । प्राणोत्पत्तिश्च ब्रह्मणः सकाशादास्त्रा-यते —" एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च " इति । प्रश्नोत्तराभ्यामपि स एवार्थ आम्नायते—" भगवन्कुत एप प्राणो जायते " इति प्रश्नः । " आत्मन एप प्राणो नायते " इत्युत्तरम् । प्राणोत्पत्तिप्रयोजनं चापरमात्मन उत्कान्त्यादिव्यपदेशः सिद्धिः । एतद्याञ्चातम् — " कस्मिन्ता प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमस्-जत '' इति । ईट्टरथाः प्राणक्रीडाया आधारत्वेन प्राणारामम् । तथा मनस आनन्दी यस्मिन्ब्रह्मणि तन्मनआनन्दम् । यदा विषयाभिमुख्यं परित्यन्य मनो ब्रह्माभिमुखं भवति तदा महत्सुलं मनसा प्राप्यते । एतच मेत्रेयोपनिपद्याम्नातम्—

"समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो निवेशितस्याऽऽत्मिन यत्मुखं भवेत् । न शक्यते वर्णायितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते" इति ।

अत्राप्याम्नायते—" रस ए ह्येवायं छ व्ध्वाऽऽनन्दी भवति " इति । तथा मनसो विक्षेपराहित्यं शान्तिस्तया शान्त्या समृद्धं संपूर्णं ब्रह्म । न खलु ब्रह्मण्यवगते सित ह्या(स्वा?)नन्दैकरसे निमम्नस्य मनसः कदाचिद्दिष विक्षेपः संभवति । सेयं शान्तिः श्वेता-श्वतरेराम्नायते—" ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति " इति । भगवताऽप्युक्तम्—

''युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति '' इति ।

तस्मान्मनोगतया शान्त्या समृद्धं ब्रह्म । यद्वा ब्रह्मगतैव शान्तिः । यथा माया जगदाकारेण विक्रियमाणा विक्षिप्यते तथा ब्रह्म कदाचिद्दपि न विक्रियते तस्य कूट-स्थिनित्यत्वात् । "अज आत्मा महान्ध्रुवः" इत्यादिश्रुतेः । तस्मात्स्वानिष्ठया शान्त्या

समृद्धं ब्रह्म । तथा तदेतद्ध्रह्मामृतं मरणरहितम् । मरणं नाम प्राणस्य देहान्निष्क्रमणम् । "मृङ् प्राणत्यागे" इति धातुस्मरणात् । तच्च मरणं प्राणधारिणो जीवस्य संभवति न तु प्राण-रहितस्य परमात्मनः । तद्राहित्यं च " अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः " इति श्रुत्यन्तराद-वगन्तन्यम् ।

इत्थमुपास्यस्वरूपं मार्गं फलं चाभिघायोपासनं विघत्ते— इति प्राचीनयोग्योपांस्स्व ( २ ), इति । वायावमृतमेकं च ॥

## इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

प्राचीनानि पूर्वकाण्डोक्तानि नित्यनिमित्तिककर्माणि, तैः पापे प्रहीणे सत्युपासनायां योग्यो भवति । ताद्दशं शिष्यं प्रति माहाचमस्यनामको गुरुरुपदिशति । इतिशब्दः "स य एषोऽन्तर्हृद्यं आकाशः " इत्याद्युक्तप्रकारं परामृशति । तथेवाऽऽकाशः स्य एषोऽन्तर्हृद्यं आकाशः " इत्याद्युक्तप्रकारं परामृशति । तथेवाऽऽकाशः शरीरं ब्रह्मत्यादिगुणा अपि परामृश्यन्ते । यद्यप्येतत्ततो भवतीतिवाक्येन विराट्पा- सेरूष्वं ब्रह्ममावल्रक्षणस्य फलस्य प्रतिज्ञातत्वान्मुक्तिस्वरूपप्रतिपादकमाकाशशरीरादि- वाक्यम् , तथाऽपि "तं यथा यथोपासते तदेव भवति " इतिश्रुतावुपास्यफलयोरेक विधत्वश्रवणादाकाशशरीरत्वादिगुणानामुपास्यत्वमपि संभवतीति । तस्मादाचार्येष्ठपा- स्यगुणत्वेन योजितम् ।

अथ पीगांसा — तत्रदं चिन्तनीयम् । किं पश्चमपष्ठयोरनुवाकयोरुपासना भिद्यत आहोस्विदेकेति । उपास्यवैद्यक्षण्यात्फद्यभेदाच भिद्यत इति तावस्प्रा-सम् । पश्चमे लोकादिष्टष्ट्या व्याद्धतिरूपं प्रतीकमुपास्यम् । पष्ठे तु मनोमय-त्वादिगुणकं ब्रह्योपास्यमिति वैद्यक्षण्यम् । फलं च सर्वेऽस्मे देवा बलिपावह-न्तीति पश्चमे श्रुतम् ! पष्ठे त्वाम्नोति स्वाराज्यमित्यन्यदेव फलं श्रृयते । तस्मादुपा-सनाभेद इति प्राप्ते ब्रूमः — एकाधिकारित्वश्रवणादेकमेवोभयत्रोपासनम् । पश्चमेऽभि-हितम् । ता यो वेद स वेद ब्रह्मोति व्याद्धत्युपासकस्यैव ब्रह्मोपासनाधिकारः श्रृयते । यथा पष्ठे भूरित्यम्नौ भतितिष्ठतीत्यादिना व्याद्धत्युपासनफलं च सहैवाऽऽ-म्नातम् । तस्मादेकमेवोभयत्रोपासनम् । उपास्यवैद्यक्षण्यं त्वङ्गाङ्किभावभेदेनाप्युपपद्यते । सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्तीत्येतदप्यङ्गफलं भविष्यति । "यस्य पर्णमयी नुहूर्भविते मे पापं श्लोकं गृणोति" इत्यादौ पर्णद्वव्यमन्तरेण क्रतुनिष्पत्त्यभावात्कत्वर्थत्वे सित फलाकाङ्क्षाया अभावात्फलस्यार्थवादत्वं युक्तम् । इह तु व्याद्धतिध्यानमन्तरेन

१ ग. °य इ<sup>°</sup> । २ ङ. ʿयुक्तं प्र<sup>°</sup> । ३ क. ग. ङ. न पा<sup>°</sup> ।

না

णापि ब्रह्मोपासनिसद्धेः फलायैव व्यात्हितिध्यानमुच्यत इति नार्थवादत्वम् । तस्मादङ्गा-ङ्गिभावेनैकोपासनत्वं युक्तम् । न चानेनैव न्यायेन सप्तमानुवाकोक्तस्य पृथिव्यन्तिर-क्षाचात्मकब्रह्मोपासनस्यापि पूर्वेण सहैकत्वं राङ्कनीयम् । शाण्डिल्यदहरादिन्यायेन पृथगुपासनत्वात् । स च न्यायस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे शचिनिततः—

> "न भिन्ना उत भिद्यन्ते शाण्डिल्यदहरादयः । समस्तोपासनश्रेष्ठघाद्वद्धेक्यात्स्यादभिन्नता । कृत्स्रोपास्तेरशक्यत्वाद्गुणैर्बह्मपृथक्तवतः । दहरादीनि भिद्यन्ते पृथकपृथगुपक्रमात् ।

छान्दोग्ये दहरिवद्या शाण्डिल्यिवद्या मधुविद्येत्यादयः पिठताः । तथा शाखान्तरे-प्विष । तत्रं पूर्विधिकरणन्यायेन समस्तोपासनस्य श्रेष्ठत्वाद्वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वाच सर्वा-सामेकविद्यात्विमिति प्राप्ते ब्रूमः — अनन्तासु विद्यास्वेकीकरणेनानुष्ठानं तावदशक्यमिति विद्याभेदोऽप्यवगन्तव्यः । न च वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वं शङ्कनीयं गुणभेदेन व्यवस्थो-पपत्तेः । न चैकैकस्या विद्याया इयत्ता निश्चेतुमशक्या प्रत्येकमुपक्रमोपसंहारयोस्तिन-श्चायकत्वात् । तस्माद्विद्यानां नानात्वम् " ।

एवमुपासनयोभेदे सत्येकमेवानुष्ठेयं न तूभयम् । एतद्दि तत्रेव <sup>†</sup>चिन्तितम्---

"अहंग्रहेष्वनियमो विकल्पनियमोऽथ वा । नियामकस्याभावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम् ॥ ईशासाक्षात्क्वतेस्त्वेकविद्ययैव प्रसिद्धितः । अन्यानर्थक्यविक्षेपौ विकल्पस्य नियामकी ॥

द्विविधान्युपासनान्यहं प्रहाणि प्रतीकानि चेति । आत्मनः सगुँणोपासनेष्वहं प्रहस्य चतुर्थाध्याये वक्ष्यमाणत्वात्तान्यहं प्रहाणि । अनात्मवस्तृनि देवतादृष्ट्या संस्कृत्योपास्य-मानानि प्रतीकानि । तत्राहं प्रहेषु शाण्डिल्या द्युपासनेष्वेकं द्वे बहूनि वोपासनानि याथाकान्येनानुष्ठेयानि विकल्पस्य नियामकाभावात् । न हि शाण्डिल्योपासनं दहरो-पासनमन्यद्वैकमेवानुष्ठेयं नेतरदिति विकल्पनियमे किंचित्कारणमस्ति । तस्माद्याथाका-स्यमिति प्राप्ते बूमः —अन्यानर्थक्यं तावदेकं नियामकम् । तथाहीश्वरसाक्षात्कार उपासनस्य प्रयोजनं तच्चेकेनैवोपासनेन सिध्यति चेदन्योपासनवैयर्ध्यम् । किंचोपासनेषु न प्रमाणर्जन्यः साक्षात्कारः । किं तर्हि निरन्तरभावनया ध्येयतादात्म्याभिमानः । से

श्राचन शब्दादिभेदात् । अ० ३ पा० ३ अ० ३३ सू० ५८ । † विकल्पोऽविशिष्ठफलत्वात् ।
 अ० ३ पा० ३ अ० ३४ सृ० ५९ ।

१ क. ग. घ. इ. °त्र सी। २ क. ख. इ. °गुणत्वोपा°। ३ ख. 'सनस्यन। ४ ख. 'जन्यसा°। ५ घ. स एवाभिं।

चाभिमान एकमुपासनमनुष्ठाय तत्परित्यज्यान्यत्र वर्तमानस्य पुरुषस्य चित्तविशेषे कथं नाम हढी भवेत् । तस्मादानर्थक्यविक्षेपयोर्नियामकत्वाद्विकरुपो नियम्यते "।

ब्रह्मतत्त्वविद्यायामिव ब्रह्मोपासनेऽप्यहंग्रहः कर्तव्यः । तत्त्वविद्यायामहंग्रहश्चतुर्थी-ध्यायस्य प्रथमपादे अचिन्तितः—

"ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म ग्राह्ममात्मतयाऽथ वा । अन्यत्वेन विजानीयाद्दुःख्यदुःखिविरोधतः ॥ औपाधिको विरोधोऽत आत्मत्वेनैव गृह्यते । गृह्णन्त्येवं महावाक्यैः स्वशिष्यान्ग्राहयन्त्यपि ॥

यच्छास्त्रप्रतिपाद्यं ब्रह्म तर्ज्ञावेन ज्ञात्रा स्वव्यतिरिक्ततया ग्रहीतव्यम् । दुःस्यदुःस्विनोत्रीवब्रह्मणोरेकत्विवरोधादिति प्राप्ते ब्रूमः— "वस्तुतो ब्रह्मरूपस्यैव सतो जीवस्यातःकरणोपाधिकृतो दुःस्वित्वादिसंसारधर्मः " इति वियत्पादे [ ब्र० स्० अ० २
पा० ३ ] जीविवचारे प्रपश्चितम् । अतो वास्तविवरोधाभावादात्मत्वेनैव ब्रह्म गृह्मताम् । अत एव "अहं ब्रह्मास्मि" " अयमात्मा ब्रह्म " इत्यादिमहावाक्यैस्तत्त्विद्
आत्मत्वेनैव ब्रह्म गृह्णन्ति । तथा तत्त्वमस्यादिभिर्महावाक्यैः स्विशिष्यान्ग्राह्यन्त्यिष । तस्मादात्मत्वेनैव ब्रह्म ग्रहीतव्यम् " ।

एवं सित मनोमयोऽमृतो हिरण्मयः परमात्माऽहिभत्युपासनीयम् । मनोमयस्य पर-मात्मत्वं शाण्डिच्यविद्योदाहरणेन प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे +चिन्तितम्—

"मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे । हृद्यस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगीः ॥ शमवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते । प्राणादियोगश्चिन्तार्थश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥

छान्दोग्यस्य तृतीयाध्याये शाण्डिल्यविद्यायामिदमाम्नायते—" मनोमयः प्राण-शरीरो भारूपः " इति । तत्र जीव ईशो वेति संदेहे जीव इति प्राप्तम् । मनःसंब-न्धादीनां जीवे सुसंवादत्वात् । मनसो विकारो मनोमय इति मनःसंबन्धः । प्राणः शरीरमस्येति प्राणसंबन्धः । न चेदं द्वयभीश्वरे सुसंवादम् । "अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" इति निषेधात् । तथा " एष य आत्माऽन्तर्ह्दयेऽणीयान् " इति श्रूयमाणं हृद्येऽ-वस्थानमणीयस्त्वं च निराधारस्य सर्वगतस्य न कथंचिद्य्युपपद्यते । तस्माजीव

<sup>\*</sup> आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति च।अ०४ पा०१ अ०२ सू०३। + सर्वत्र प्रसिन् द्वोपदेशात्।अ०१ पा०२ अ०१ ।स्०१।

९ स्त. °क्षेपात्कथं । २ घ. °संपाद<sup>\*</sup> । ३ घ. °संपाद° । ४ क. स्त. ङ. °येऽन्तस्था° ।

[प्रपा

ईश्वरे

इति

मुर्पा

ন্তি

ঘ

म

इति प्राप्ते ब्र्मः—" सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत " इत्येतिस्मिञ्दामविधिपरे पूर्ववाक्ये श्रूयमाणं यद्भक्ष तदेव मनोमयः प्राणदारीर इत्येताम्यां तद्भितबहुत्रीहिम्यां विशेष्यत्वेनापेक्ष्यते । शमवाक्यस्यायमर्थः । यस्मास्पर्विमिदं ब्रह्म तज्जत्वात्त्रहृत्वात्तद्दनत्वात्तस्मारसर्वात्मके ब्रह्मणि रागद्वेषविषयासंभवादुपास्तिकाले शान्तो भवेदिति । तथा तद्वाक्यगते ब्रह्मणि विशेष्यत्वेनान्विते मनोमयवाक्यमपि ब्रह्मपरं भविष्यति । न च ब्रह्मणो मनःप्राणसंबन्धौनुपपत्तिः । निरुपाधिके तदनुपपत्तावि सोपाधिकस्योपास्यस्य चिन्तनार्थतया तदुपपत्तेः । तस्मात्सर्वेष्विप वेदान्तेषु यद्भक्षोपास्यत्वेन प्रसिद्धं तदेवान्नाप्युपास्यम् । न हि काचिदिष वेदान्ते जीवस्योपास्यत्वं प्रसिद्धम् । ततो ब्रह्मवेति
राद्धान्तः" ।

तत्र यथा शमवाक्यगतं ब्रह्म मने।मयत्विविशेषणेन विशेष्यत एवमत्रापि परिपूर्णवाचिपुरुषशै ब्दोक्तः परमात्मा मनोमयशब्देन विशेष्यते । परिपूर्णवाचित्वं च श्रेयोमार्गे दिशितम्—"पुरुषः पुरि शयनाद्वा पूर्णत्वाद्वाऽमुनाऽस्य वा पूर्तेः" इति । पुरिशयनपक्षे जीवपरत्वमपि भविष्यतीति चेत्र । "ता यो वेद स वेद ब्रह्म" इत्येवं ब्रह्मणः प्रकान्तत्वात् । "आकाशशरीरं ब्रह्म" इत्युपसंहाराच । हिरण्मयशब्दस्य तु ब्रह्मपरत्वम् "य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते" इतिवाक्ये निर्णान्तम् । स च निर्णयः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादेऽ अभिहितः—

"हिरण्मयो देवतात्मा किं वाऽसौ परमेश्वरः । मयीदाधाररूपोक्तेर्देवतात्मैव नेश्वरः ॥ सार्वात्म्यात्सर्वदुरितराहित्याचेश्वरो मतः । मयीदाद्या उपासार्थमीदोऽपि स्युरुपाधिगाः ॥

छान्दोग्यस्य प्रथमाध्याय उद्गीथोपासनाया उपसर्जनान्युपास्यान्यभिधाय प्रधानमुपास्यं विधातुमिदमाम्नायते—"अथ य एषे। उन्तरादित्यं हिरण्मयः पुरुषे। दृश्यते" इति । तत्राऽऽदित्यमण्डले विद्याकमीतिशयवशात्कश्चिज्ञीवो देवरूपमुपेत्य जगदिष-कारं निष्पादयन्नवतिष्ठते । ईश्वरश्च सर्वगतत्वान्मण्डलेऽपि वर्तते । अतस्तयोः संशयः । तत्र देवतात्मेति तावत्प्राप्तम् । कृतः । मयीदाधाररूपाणामुच्यमानत्वात् । "ये चामु-ष्मात्पराम्नो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" इत्यैश्चर्यमर्योदोक्तिः । अन्तरादित्य इत्याधारोक्तिः । हिरण्मय इति रूपोक्तिः । न हि सर्वेश्वरस्य सर्वाधारस्य नीरूपस्य परम्थरस्यश्चर्यमर्यादाधाररूपाणि संभवन्ति । तस्माद्देवतात्मेति प्राप्त उच्यते—हिरण्मय

<sup>\*</sup> अन्तस्तद्धर्मीपदेशात् । अ० १ पा० १ अ० ७ । सू० २० ।

१ घ. °न्थाद्यनुः । २ क. ख. इ. °शब्द एकः पः । ३ इ. °गत्वाः।

ईश्वरो भवेत् । कृतः । सर्वात्मत्वेश्रवणात् । ''सैवर्कत्साम तदुक्यं तद्यजुस्तद्वस्य'' इतिवाक्ये तच्छब्दैः प्रकृतं हिरण्मयं पुरुषं परामृदय तस्यक्सीमाद्यदोषजगदात्मकत्व-मुपदिश्यते । तचाद्वितीये परमेश्वरे मुख्यमुपपद्यते न तु सद्वितीयायां देवतायाम् । तथा "स एष सर्वेम्यः पाप्मम्य उदितः" इति श्रृयमाणं सर्वपापराहित्यं ब्रह्मणोऽसाघारेणं हिक्कम् । यद्यपि देवतायाः कर्मण्यनिघकारात्कियमाणकरिष्यमाणपुण्यपापयोरभावस्त-थाऽप्यमुरादिजनितनिमित्तदुः लसद्भावादुः खहेतुभूतजन्मान्तरसंचितदुः रतमनुवर्तत एव । मयीदाघाररूपाणि तूपाधिधर्मतया सोपाधिके परमात्मन्युपास्ये वर्तितुमहीन्त । तस्मा-दीश्वरो हिरण्मयः"।

तत्र यथा सार्वारम्यादिकं ब्रह्मिळङ्कमस्त्येवमत्राप्यमृतत्वसत्यात्मत्वादिकं लिङ्कम-वगन्तव्यम् । अतो मनोमयत्वादिगुणकः परमात्माऽत्रोपास्यः शाण्डिस्यविद्यायामेवमामनन्ति—" मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकरूपः " इति । वाजसनेयिनश्र बृहदारण्यके पठन्ति—" मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्य-स्तिमन्नन्तर्हृद्ये यथा ब्रीहिवी यवी वास एव सर्वस्थिशानः सर्वस्याधिपतिः सर्व-मिदं प्रशास्ति यदिदं किंच'' इति । तथा शाखाभेदेऽपि पश्चाप्निविद्यान्यायेन मनोः मयत्वादिगुणकस्य वेद्यस्वरूपस्य प्रत्यभिज्ञानाद्विद्यैक्यं द्रष्टव्यम् । स च न्यायस्तृती-यानुवाके प्रदर्शितः । सति च विद्येक्ये तिसुष्विप शास्त्रासु परस्परं विशेषगुणा उपसं-हर्तव्याः । उपसंहारन्यायश्च तत्रेव प्रदर्शितः । उपसंहतसर्वगुणोपेते ब्रह्मणि तादा-हम्याभिमानरूपः साक्षात्कारो यावद्भवति तावत्प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या । उपास्स्वेत्युक्त-स्योपासनशब्दस्य तद्वाचित्वात् । एतदपि तत्रैव प्रदर्शितम् । श्रुतिश्च-- "देवो भूत्वा देवानप्येति'' इत्येतस्मिन्नेव जन्मिन देवमावलक्षणं साक्षात्कारं दशेयित । उत्पन्नेऽपि साक्षात्कारे ब्रह्मोपासनमामरणमावतितव्यम् । तदेतचतुर्थोध्यायस्य प्रथमपादे **%**चिन्तितम्-

''उपास्तीनां यावदिच्छमावृत्तिः स्यादुताऽऽमृति । उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्तेर्यावदिच्छं न तूपरि । अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भान्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः ।

विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाह उपास्तिशब्दस्यार्थः। स च किय-ताऽपि कालेन संपद्यतेऽतो यावदिच्छमावृत्तिर्न त्वामरणमिति प्राप्ते ब्रूमः—भाविज-न्मनः प्रयोजकोऽन्त्यप्रत्यय आमरणावृत्तिमन्तरेण न सुलभोऽत एव स्मृतिः—" सदा

<sup>\*</sup> आ प्रायणात्तत्रापि हि दष्टम् । अ०४ पा० १ अ०८ मू० १२ ।

९ इ. °त्वदर्शनात् । २ क. ग. इ. °रणिले ।

तद्भावभावितः '' इत्याह । कथं तर्हि ज्योतिष्टोमादिकर्मणा स्वर्गे गच्छतोऽन्त्यप्रत्ययः, कर्मजन्यापूर्वादिति ब्रूमः । उपासनेऽप्यपूर्वमस्तीति चेह्नाढम् । नैतावता निरन्तरावृत्ति-छक्षणो दृष्टोपायः परित्याज्यो भवति । अन्यथा सर्वस्य सुखदुःखादेरपूर्वजन्यत्वेन मोज-नाद्यथीं दृष्टः प्रयत्नः परित्यज्येत । ततो दृष्टोपायत्वादामरणमावर्तनं कर्तव्यम्''।

तथाविधावृत्तियुक्तस्योपासकस्योत्कान्तौ विशेषश्चतुर्थोध्यायस्य द्वितीयपादे 
\*चिन्तितः---

"अविशेषो विशेषो वा स्यादुःकान्तेरुपासितुः। इत्प्रचोतनसीम्योक्तेरविशेषोऽन्यनिर्गमात्॥ मूर्धन्ययेत्र नाड्याऽसौ व्रजेन्नाडीविचिन्तनात्। विद्यासामर्थ्यतश्चेति विशेषोऽस्त्यन्यनिर्गमात्॥

उपासकस्य येयमुत्कान्तिः सेयमितरोत्कान्त्या मार्गोपक्रमपर्यन्तं समेत्युक्तम्। अथ मार्गोपक्रमेऽपि समैव भवितुमहीत त्रत्प्रद्योतनादेः समत्वश्रवणात् । तथा हि— " तस्य हैतस्य हदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्कामित चक्षुषो वा मृथ्नीं वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः " इति श्रूयते । अयमर्थः । वाञ्चनिस संपद्यत इति क्रमेण सजीवं छिङ्कशरीरं शक्त्यवशेषं परमात्मिन यदा छीयते तदा पूर्वजन्म समाप्तं भविति । अथ जन्मान्तराय ति इतं पुनर्हद्ये प्रादुर्भविति । तिस्मन्नवसरे हृदयाः गेऽवस्थितस्य छिङ्कस्य गन्तव्यभाविजन्माछोचनात्मकोऽन्त्यप्रत्यत्वेन छोके प्रसिद्धः कश्चित्प्रद्योतो भविति तेन युक्तः सन्नाडीभ्यो निर्गच्छतीति । एतच सर्वेषां समानम् । तस्मान्नोपासकरयेतरेभ्यो विशेष इति प्राप्ते ब्रूमः— मूर्धन्ययैव नाड्योपासको निर्गच्छन्तितरात्प्राण्यकन्ति। अथा नाडीभ्य इतरे । कृतः । उपासकेन मूर्धन्यवैव नाड्योशिनितत्वात्सगुणवन्ति। सविद्यासामर्थाच । श्रुत्यन्तरे चायमर्थः स्पष्टमवगम्यते—

"शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमभिनिःमृतेका । तयोर्घ्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति" इति ॥

अन्या नाड्य उत्क्रमणाय युज्यन्ते न त्वमृतत्वप्राप्तय इत्यर्थः । तस्मादस्त्युपास-कस्य विशेषः "।

अस्मान्मूर्यन्यनाडीनिष्क्रमणरूपाद्विशेषात्प्राचीनो योऽयमुत्क्रान्तिप्रकारस्तत्र शाखा-न्तर्वाक्योदाहरणेन पश्च विचाराः प्रवृत्ताः । तद्वाक्यं च च्छन्दोगैराम्ना-यते—" अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाब्यनिस संपद्यते । मनः प्राणे । प्राण-

<sup>\*</sup> तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया । अ० ४ पा० २ अ० ९ स्० १७ ।

९ ख. °साम्ये को विशेषोऽन्यस्य नि°। २ घ. अस्याय°।

स्तेजिस । तेजः परस्यां देवतायाम् " इति । तत्र स्रियमाणस्य पुरुषस्य वागुपलक्षि-तानां दशेन्द्रियाणां मनिस स्वरूपप्रविलयों न भवति किंतु वृत्तिमात्रप्रविलय इत्ये-को विचारः । तस्य च मनसः प्राणे वृत्तिप्रविलय इति द्वितीयः । तस्य च प्राणस्यै स्वात्मिन जीवे वृत्तिप्रैविलय इममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्तीति बृहदा-रण्यकवाक्यादिति तृतीयः । सेयं वृत्तिप्रविलयरूपोत्कान्तिनि डीनिष्क्रमणरूपमार्गीपः क्रमपर्यन्ता धर्माधर्मप्रवृत्तस्योपासकस्य तत्त्वज्ञानिनश्च त्रयाणामेतेषां समानैव न तु विषमेति चतुर्थः । बाह्मेन्द्रियमनःप्राणा यस्मिङ्जीवात्मिन वृत्त्या प्रविछीयन्ते स जीवात्मा यर्<mark>सिमस्तेजःप्रधाने भूतपञ्चके वृत्त्या प्रवि</mark>ङीयते तद्गूतपञ्चकं ब्रह्मतत्त्वानभि-ज्ञस्य पुरुषस्य परमात्मनि वृत्त्येव प्रविद्यीयते न तु स्वरूपेणेति पश्चमः । एवमेतैः पश्चभिविंचारैः सर्वसाधारणोत्कान्तिर्विचारिता । अत्र परमात्मिन योऽयं पश्चभूतरूप-लिङ्कशरीरप्रविलयस्तेन पूर्वजन्म समाप्तम् । अथोपासकस्य ब्रह्मलोकप्राप्तये मृर्धन्य-नाडीनिष्क्रमणरूपो विशेषो विचारितः । स चात्रान्तरेण तालुके इत्यारम्य व्यपोद्य शिर्षकपाले इत्यन्तेन समाम्नातः । तच ब्रह्मलोकप्राप्तिपर्यन्तस्य मार्गस्योपलक्षणं द्रष्टव्यम् । तासिंश्व मार्गे शाखान्तरवाक्योदाहरणेन पहिचाराः प्रवृत्ताः । तत्र **च्छन्दोगाः**—" अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथैतैरेव रहिमभिरूर्ध्व आक्रमते " **इति वाक्येन मूर्थन्यना**ड्या निष्कान्तस्याऽऽदित्यरिमसंबन्धमामनन्ति । तत्राहर्मृतस्य तत्संभवेऽपि रात्रौ मृतस्योपासकस्य न संभवतीति पूर्वपक्षीकृत्य रात्रावादित्यरश्मीनाम-भिन्यक्त्यभावेऽपि नाडीरिश्मसंबन्धस्य यावद्देहभावित्वादस्ति रश्मिप्राप्तिरिति प्रथमो विचारः । एतस्मिन्नादित्यरश्म्यादिक उत्तरमार्गे उत्तरायणश्रवणाद्दक्षिणायने मृतस्यो-पासकस्य विद्याफलं नास्तीति पूर्वपक्षीकृत्योत्तरायणशब्देन तदभिमानिदेवताया विव-क्षितत्वात्फल्रमस्तीत्युक्तम् । सोऽयं द्वितीयः । छन्दोगबृहदारण्यकयोः "तेऽर्चिषम-भिसंभवन्ति'' इत्यादिना पञ्चाग्निविद्यायामींचरादिको मार्ग आम्नातः । विद्यान्तरे तु वाजसनेयिभिः "स वायुमागच्छति" इत्यादिना वाय्वादिकः पठितः । पर्य**ङ्कविद्यायां** कौषीतिकिभिः — "स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छन्ति'' इत्यग्निलोका-दिकः पठितः । तस्मादुत्तरमार्गो नानाविध इति पूर्वपक्षीकृत्य वाय्वग्निलोकादीनामेक-स्मिन्नेद मार्गे पर्वविशेषत्वेनान्वयसंभवादेक एवार्चिरादिको मार्ग इत्युक्तः(क्तम्ः)। सोऽयं **वृतीयः । कौषीतिक**प्रोक्तस्य वायुलोकस्य मार्गमध्ये संनिवेशासंभवनाशङ्कय बृहदारण्यके वायुप्रत्तेन मार्गेणाऽऽदित्यादिप्राप्तिश्रवणादादित्यादर्वाग्वायोः संनि-वैश उक्तः । सोऽयं चतुर्थः । तथा कौषीतिकप्रोक्तानां वरुणेन्द्रप्रजापितछोकानां मार्गमध्ये संनिवेशासंभवमाशङ्कच विद्युद्ररुणयोर्नृष्टिद्वारा संबन्धसंभवाद्विद्युङ्घोकानूर्ध्व

१ ख. "प्रलें।२ क. ख. ङ. 'स्य त्वात्म'।३ क. ग. घ. ङ. 'प्रलें।

[प्र

वरुणलेकस्याऽऽगेन्त्नामन्ते संनिवेश इति न्यायेनेन्द्रप्रनापतिलोकयोर्वरुणलोकाद्ध्रं संनिवेश इत्युक्तम् । सोऽयं पश्चमः । तस्मिन्मार्गे श्रुतानामिंशरदीनां मार्गचिद्वत्वं भोगभूमित्वं च निराकृत्याऽऽतिवाहिकदेवत्वमुक्तम् । सोऽयं षष्ठः । एतैः षड्भिविं-चारैनिणीतो यो मार्गस्तस्य मार्गस्य बहातत्त्वावबोधब्रह्मोपासनयोः साधारणत्वमाश्च-क्क्र्योपासनविषय एवायं मार्ग इति निर्णीतम् । उपासनेष्विप यत्र मार्गश्रवणं तत्रे-वेत्याशङ्कच सर्वोपासनसाधारणत्वं मार्गस्य निर्णीतम् । तेन मार्गेणोपासकस्य ब्रह्मप्राप्ति-भीवति । "तत्पुरुषोऽमानवः स एँनान्बह्म गमयति" इत्यमानवेन विद्युद्धोकवर्तिना पुरुषेण ब्रह्मप्रापणस्योक्तत्वात् । तत्र परब्रह्मैव प्राप्यमित्याशङ्कच परब्रह्मणि गत्यसंभवाछोक-विशेषरूपं कार्यमेव ब्रह्मोपासकेन प्राप्यमिति निर्णीतम् । एवं कार्यब्रह्मछोकप्राप्तिः प्रतीकोपासकानामप्यस्तीत्याशङ्कच ब्रह्मोपासकानामेव नेतरेषामिति निर्णीतम् । योऽयमिचरादिमार्गेण प्राप्यो ब्रह्मलोकः स एव "भृरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति" इत्यारम्य "विज्ञानपतिः" इत्यन्तया श्रुत्या प्रपञ्चचते । तत्र ब्रह्मछोकप्राप्तौ सत्यां व्यष्टमिमानः समक्षभिमानश्चेत्युभयं संपद्यते । तयोर्मध्ये व्यक्षभिमानेनामिवाय्वादित्यादिदेवतानां तादात्म्यं प्राप्य तदीयेप्वैश्वर्येषु प्रतितिष्ठति । समष्ट्रिमानेन तु भूलोकाद्यविष्ठातृत्र-हारूपो भृत्वा स्वाराज्यमाप्तोति । तथाविधँब्रह्मरूपत्वसिद्धर्थमेव ब्रह्मछोकगामिनं योगिनं प्रति कौषीतिकिनः पर्यङ्कविद्यायामेवमामनन्ति — "तं पञ्च शतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति रातं चौमरहस्ताः रातं मालाहस्ताः रात्तमाञ्जनहस्ताः रातं वासोहस्ताः रातं फलहस्तास्तं ब्रह्मालंकारेणालं कुवैन्ति । स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्म विद्वान्बह्मै-वाभिप्रैति" इति । तदिदं ब्रह्मप्राप्तिलक्षणं स्वाराज्यमेव विविच्य चतुर्भिविचौरेनिर्णीतम् । ब्रह्मलोकवासिनो योगिनो भोग्यवस्तुसंपादने मनुष्यलोकवासिवद्वाह्मसाधनमपेक्षितिन-त्याशङ्कच संकल्पमात्रस्य तत्सा[घ]नत्वं निर्णीतम् । सोऽयं प्रथमो विचारः। तस्य संकल्पमात्रेण भोग्यजातं सृष्टवतो योगिनो भोगाधिष्ठानस्य देहस्य भावाभावी श्रुतिद्वयप्रोक्ती पुरुषभेदेन व्यवस्थितावित्याशङ्क्रचैकस्यैव षस्थैच्छिको देहमावाभावाविति निर्णीतम् । सोऽयं द्वितीयः । यदाऽयं योगी स्वेच्छया युगपदेव बहुन्देहान्मृजति तदानीं तेप्वेक एव देहो जीवात्मोपेत इतरे तु तद्रहिता इत्याशङ्कचैकस्य वित्तार्नुवर्तिभिः पृथगेव जीवात्माभिरुपेतास्ते सर्वे देहा इति निर्णीतम् । सोऽयं तृतीयः । तस्य योगिनो भोग्यवस्तुदेहजीवात्मनां मृष्टिः संकल्पमा-त्रेण यथा भवति तथैवाऽऽकाशादिपद्यमहाभृतानां भौतिकस्य ब्रह्माण्डादेर्जगतश्च सृष्टिः रस्तीत्याशङ्क्र्यानादेनित्यसिद्धस्य परमेश्वरस्यैव जगत्स्रष्टृत्वं न तु योगिन इति निर्णीतम् । सोऽयं चतुर्थः । तैरेतैश्रतुर्भितिचारैनिर्णीतं स्वाराज्यं प्राप्तवतो योगिन-

९ ख. ड. °गन्तुकाना° । २ क. ख. घ. ड. °न्ते नि° । ३ ख. ग. एतान्त्र° । ४ ग. °विधा-घिष्ठाहन्न° । ५ क. ग. घ. चृर्णहस्ताः । ६ ख. °तमञ्ज' । ७ ग. °तं स्वर्णह° । ८ ख. °नुग्रत्तिभिः ।

स्तिमिन्नेतद्भद्धालोके निर्मुणब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारे सित ब्रह्मलोकस्यावसाने विदेहकैवरूयं भवतीति । अयमर्थ एतत्ततो भवतीत्यादिना समाम्नातः । एतदेवाभिप्रेत्य भगवता व्यासेनापि सूत्रितम्—" कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमिधानात् " [ ब्र० स्० अ० ४ पा० ३ सू० १० ] इति । कार्यस्य ब्रह्मलोकस्यात्यये प्रलये सत्यत उर्ध्वं तल्लोकाध्यक्षेण चतुर्मुखेन(ण) ब्रह्मणा सह परं ब्रह्म प्राप्नोतीति श्रुतिस्मृत्योक्त-

"वेदान्तिवज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मछोके तु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे" । इति श्रुतिः । "ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविश्वन्ति परं पदम्" । इति स्यृतिः । तदेवं ब्रह्मोपासकस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिपूर्विका कममुक्तिर्भवतीति स्थितम् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यसुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमेश्व-रसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तमप्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमे सप्तमोऽनुवाकः।

षष्ठेऽनुवाके मनोमयत्वादिगुणविशिष्टस्य ब्रह्मण उपासनमुक्तम् । तस्य ब्रह्मण-श्रक्षुगेम्यगुणविशेषाभावेनोत्तमाधिकारिविषयत्वान्मन्दाधिकारिणं प्रति चक्षुर्गम्यगुणो-येतब्रह्मोपासनं सप्तमेऽनुवाकेऽभिधीयते । तत्र प्रथममाधिभौतिकं गुणपञ्चकत्रयं दशयति—

पृथिव्यंन्तीरंक्षं द्यौदिशोऽवान्तरिदेशाः । अप्रिकी-युरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । आप् ओषंधयो वन्-स्पतंय आकाश अगत्मा । इत्यंधिभूतम् , इति ।

पृथिच्यादिकं लोकपञ्चकम् । अग्न्यादिकं देवतापञ्चकम् । आप इत्यादिकं द्ववतापञ्चकम् । तत्राऽऽत्मशाब्देन समिष्टिरूपो विराट्पुरुष उच्यते । इत्येवमुक्तं पञ्च-कत्रयमिभूतमहंप्रत्ययगाह्येभ्यो वक्ष्यमाणेभ्यः प्राणादिभ्यो व्यतिरिक्तानीदंप्रत्यय-माह्याणि पृथिव्यादीनि भूतान्याश्रित्य वर्तत इत्यधिभूतम् । भूतविषयमुपासनमुक्तमित्यर्थः ।

९ ग. 'ग्रेनानुवाकेन म'।२ ग. 'दिशः। अ'।३ क. ग. घ. ङ. 'दि द'।

[5

वक्ष्यमाणेनासंकीर्णत्वायोक्तं विभज्य प्रतिज्ञापुरःसरमन्यत्पञ्चकत्रयं दर्शयति— अथाध्यात्मम् । पाणो च्यानेांऽपान जंदानः संमानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्त्वक् । चीमं माश्सश् स्नावास्थि मज्जा, इति ।

अथ भूतविषयपञ्चकत्रयकथनानन्तरमध्यात्ममात्मविषयपञ्चकत्रयमभिधीयत इति शेषः । यस्मिन्देहेन्द्रियादिसंघाते शास्त्रसंस्काररहितस्य जनस्याहिमिति बुद्धिः सोऽयं छोकप्रसिद्ध आत्मा तमधिकृत्य यदुपासनं वर्तते तद्दध्यात्मम् । देहमध्यविति एकस्यैव वायोः प्राणादयः पञ्च वृत्तिभेदाः । अत एव प्राणविचारे भगवता व्यासेन स्त्रितम्—" पञ्चवृत्तिर्मनोवद्यपदिश्यते" [ब्र० सू० अ० २ पा० ४ सू० १२] इति । तासां च वृत्तीनां स्थानभेदः पूर्वेरुदाहतः—

" हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशे स्याद्यानः सर्वशरीरगः " इति ।

तदेतद्वायुपञ्चकम् । चक्षुरादिकिमिन्द्रियपञ्चकम् । चर्मादि धातुपञ्चकम् । स्नाव-राब्देन वसाऽभिधीयते । यदेतदिधिमूतपञ्चकत्रयं यचाध्यात्मपञ्चकत्रयं तेनोभयेन ब्रह्मण उपाधिमूतं कृत्स्नं जगदिभिधीयते । तदेतज्जगदुपाधिविशिष्टं ब्रह्मस्वरूपमुपा-सितव्यम् ।

अथार्थवादेनोपास्तौ विधिमुन्नयति--

प्तदंधिविधाय ऋषिरवेांचत्। पाङ्कं वा इदश् सर्वम् । पाङ्कंनैव पाङ्कंश्रस्पृणोतीति (१), इति । सर्वमेकं च ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाटके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

ऋषिरतीन्द्रियस्य शास्त्रार्थस्य द्रष्टा कश्चिन्मुनिरेतत्यृथिन्यन्तरिक्षादिकमुपास्यस्व-रूपमिथिविधायाधिकं साक्षात्कारपर्यन्तं यथा भवति तथोपास्य स्वानुभवेन सर्वात्मकं विराड्ष् प्राप्य स्वानुभविसद्धमर्थं शिष्येम्यः प्रोक्तवान् । किमुक्तवानिति तदिभिधीयते— इदं प्रतीयमानं सर्वे जगिद्धराड्षं पाङ्कं पिक्तस्कन्दसः संवन्धि । वैशन्देन तत्प्रिति-द्धिरुच्यते । प्रसिद्धमेतत्सर्वस्य पाङ्कत्वम् । तथा हि—" पञ्चाक्षरा पिङ्कः " इति-श्रुत्या पिङ्कश्चन्दः पञ्चसंख्योपेतम् । तथा जगद्पि पञ्चसंख्योपेतम् । पञ्चीकृतपञ्च-महाभूतानि तत्कार्थं च सर्वं विराडित्युच्यत इति संप्रदायविद्धिरिमधानात् । तथा सित जगतः पङ्किच्छन्दसा सह सादृश्यलक्षणस्य संबन्धस्य विद्यमानत्वात्पाङ्कत्वम् । तथा पृथिव्याद्युपासनमिष पञ्चकैरुपेतत्वात्पाङ्कम् । तेन पाङ्केनैत्रोपास**नेन पाङ्कं** विरा-द्रूपमुपासकः स्पृणोति प्रीणयति प्राप्तोतीत्यर्थः । एतेनार्थवादेन पाङ्करूपविराट्प्रा-विकाम एवमुपासीतेति विधिरुत्रीयते । सत्यां च विराट्पाप्तौ तत्त्वज्ञानीत्पत्तिद्वारा क्रममुक्तिः पूर्वोक्तन्यायेनावगन्तव्या ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

#### अथ सप्तमेऽष्टमोऽनुवाकः ।

सप्तमे स्थूलदर्शिनो मन्दस्य स्थूलरूपपृथिव्याद्यपाधिकब्रह्योपासनमुक्तम् । पूर्विस्म-मनुवाके षष्ठे किंचित्सूक्ष्मदर्शिनो मध्यमस्य सूक्ष्मरूपमनआद्युपाधिकब्रह्योपासनमु-क्तम् । अथोत्तमाधिकारिणोऽष्टमानुवाके वेदान्तप्रतिपाद्यप्रणवाभिधेयशुद्धब्रह्योपासन-मुच्यते । तत्रोपास्यस्वरूपं दर्शयति—

#### ओमिति ब्रह्मं, इति ।

आंकारः परमात्मनो वाचकः । तथा च पतञ्जलिशोक्तं योगसूत्रं पूर्वमेवोदाह्-तम्—" तस्य वाचकः प्रणवः " इति । इतिशब्दोऽर्थान्तरव्यावृत्त्यर्थः । ओमित्य-नेनैव शब्देन प्रतिपाद्यं यद्वस्य तदेवात्रोपास्यं वस्तु । नं ह्यत्र मनआद्युपाधि पृथिव्या-द्युपाधि वा चिन्तनीयम् । वाचकमोकारमुचारयन्वाच्यं ब्रह्मोपासीतेत्यर्थः ।

ओंकारस्य ब्रह्मवाचकत्वयोग्यतां दर्शयति-

### ओमितीदश्सर्वम्, इति।

ओमित्येतस्मिन्नेवाक्षरे राज्दरूपमर्थरूपं चेदं सर्वे जगदन्तर्भूतम् । तद्यथा राङ्कु-नेत्यादिश्रुत्या राज्दान्तर्भाव आम्नातः । तस्य वाक्तन्तिरित्यादिश्रुत्या राज्दद्वारेणार्था-न्तर्भावोऽप्याम्नातः । एतच सर्वं यरुछन्दसामृष्भ इत्यत्र विश्वरूपपदन्याख्याने प्रप-श्चितम् । तथा सति प्रणवस्य सर्वात्मकत्वेन सर्वात्मकब्रह्मवाचकत्वयोग्यता संभवति ।

ओंकारस्य सर्वसंबन्धं केषुचिद्वैदिकव्यवहारेषृदाहृत्य प्रदर्शयति-

ओमित्येतदंनुकृति इस्म वा अप्यो श्रांवयत्याश्रांवयन्ति।ओमिति सामानि गायन्ति । ओश् शोमिति शस्ताणि शश्सन्ति । ओमि- त्यंध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिष्रणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित् त्यंत्रिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवृक्ष्यनाह, — इति ।

दर्शपूर्णमासादियागेषु यजुर्वेदोक्तकर्मानुष्ठायिनोऽध्वर्यवो यस्मिन्काल आसीधं प्रत्या श्रावयेति प्रेषमन्त्रं प्रयुक्तते तदानीमो श्रावयेति मन्त्रं पठन्ति । अत एवाऽऽपस्तम्ब आकारादिमोकारादिमोंकारादि च तं मन्त्रं विकल्पेनोदाजहार—" आ श्रावयो श्राँवै-र्यो श्रावयेति श्रावयित " इति । तेषु पक्षेषु द्वितीय ओकारादिपक्षोऽत्र श्रुत्योदाः द्धतः । मन्त्रगत ओकार आझीध्रसंबोधनार्थः । हे आझीध देवान्प्रति हविष्प्रदानावसँरं श्रावयेति मन्त्रार्थः । तस्मिन्मन्त्रे यदेतदोकारोचारणं तदेतदोमित्येतदनुकृति भवति । प्रणवे मकारात्पूर्वभागरूपो य ओकारस्तस्यानुकृतिरनुकरणं सादृश्यसंपादनं तैद्यस्मिन्नुः चारणे तेंदिदमोमित्येतदनुकृति । प्रसिद्धिचोतर्नार्था ह स्म वा इति त्रयो निपाताः । प्रण-वभागसादृश्यमोकारे प्रसिद्धमित्यर्थः। अपिशब्दो वक्ष्यमाणोदाहरणसमुच्चयार्थः। अध्व-र्थवोऽप्योकारेण प्रणवभागेनैवाऽऽश्रावयन्ति । तथा सामगा उद्गातारोऽपि प्रणवोच्चार-णपुरःसरमेव सामगानं कुर्वन्ति । बह्वृचा होतारोऽपि प्रणवीचारणेनीं शोमिति शब्दी-चारणेनैव शस्त्राणि निष्केवल्यप्रउगादिनामकानि पठन्ति । तथा हि — शस्त्रशंसन-स्याध्वर्युं प्रत्यनुज्ञां याचमाना होतारोऽनेन मन्त्रेण याचन्तोऽध्वर्यो शोंसावोमिति । तत्राऽऽदी शोमिति शब्दोऽन्ते च प्रणव इत्युभयं दृश्यते । तदिदमभिल्रक्ष्यों शोमिति शस्त्राणि शंसन्तीत्याम्नातम् । हेऽध्वर्यो होतारो वयं किंशंसनं कुर्म इत्यनुज्ञापनं मन्त्र-स्यार्थः । यदा होता शस्त्राणि शंसित तदानीमध्वर्युः शंसितारं होतारं प्रति प्रोत्साहन-द्योतकं शब्दमुचारयति । सोऽयं शब्दः प्रतिगर् इत्युच्यते । तं प्रतिगरं यदा प्रतिगृ-णात्युचारयति य(त)दानीमोमिति प्रयुङ्के । तदिदमापस्तम्बो विस्पष्टमाह—"ऋतुपात्रं धारयमाणः सदोबिले प्रत्यङ्तिष्ठन्प्रतिगृणाति प्रह्वो वोऽथा मोद इवेत्यर्धर्चेप्वोऽथा मोद ध्वर्युरोऽथा मोद इवेत्येतं प्रतिगरं प्रयुङ्के । ओकारेण होता संबोध्यते । हे होतरथार्थ-र्चशासनानन्तरमस्माकं मोद इव हर्ष एव संपन्न इत्यर्थः । ऋचोऽवसाने सति प्रतिग-रादौ प्रणवः प्रयोक्तव्यः । स च शस्त्रशंसनस्याङ्गीकारे वर्तते । कृत्स्नस्य शस्त्रस्यावसाने सत्यङ्गीकारार्थः प्रणव एव प्रयोक्तव्यः । अतः प्रतिगरेऽपि प्रणवोऽनुवर्तते । वेदत्रयो-क्तप्रयोगज्ञित्वाच्चा, स च यदा प्रोक्षणादिकियास्वन्यानृत्विजः प्रेरयित तदानीमी

ओमिखेतत्प्राग्वातिन ओकारस्यानुकरणिमत्युक्त्यैकदेशविकृतमनन्यवत्प्रकृतिवदनुकरणिमति
 न्यायाभ्यां तिस्मन्पर ओमाडोरिति पररूपिमिति सूचितम्।

१ क. ग. ड. वियोमाश्रा°। २ क. ड. ओंकार। ३ क. ख. घ. ड. "सरे श्रा"। ४ क. स्र. म. ङ. तद्वर्ष । ५ ड. तदेतदोभि । ६ ख. ग. भाय हा

प्रोक्षेत्येवं प्रणवपुरःसरमेव प्रसौति प्रेरयति । अग्निहोत्रहोमेऽध्वर्युहीमद्रव्यं क्षीरं तत्पा-त्राद्मिहोत्रहवैणीनामके पात्रे यदा स्रुवेणोत्त्रयति तदानीमोमुन्नेप्यामि हव्यं देवेम्य इत्यादिमच्चेण यजमानं प्रत्यनुज्ञां याचते । स च यजमान ॐकारेणानुज्ञां प्रयच्छति । तथा च सृत्रकार आह — " ओमुल्लयेत्युचैरनुजानाति " इति । तथा ब्रह्मयज्ञं चिकी-र्धुर्जीह्मणो ब्रह्मयज्ञनामकस्य प्रवचनस्याऽऽदौ प्रणवं प्रयुक्के । तथा च ब्रह्मयज्ञपक-रणे समाम्नातम्—" दक्षिणोत्तरौ पाणी पादौ कृत्वा सपवित्रावोमिति प्रतिपद्यते " इति । प्रतिपद्यते ब्रह्मयज्ञं प्रारभत इत्यर्थः ।

तदेवं वैदिकैरुदाहरणैरोंकारव्याप्तिः प्रपश्चिता । अथ फलकथनव्याजेनोपासनवि-धिमुन्नयति--

ब्रह्मोपांमवानीति । ब्रह्मैवोपांमोति ( १ ), इति ।

ओं दश ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तपपपाठकेऽ-

ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

यः पुनान्बेह्म पाप्तवानीति कामयते स पुनानोमित्यनेन शब्देन वाच्यं ब्रह्मो-पासीत तेनोपासनेन ब्रह्म प्रामोत्येव ।

अथ मीमांसा-अत्रैतचिन्तनीयम् । ओमिति ब्रह्मेतिवाक्ये किमोंकारे प्रतीके ब्रह्मदृष्टिर्विधीयते किंवोपास्यं ब्रह्मोमित्यनेन विशेपणेन विशेप्यत इति । तत्र य ओमिति शब्दस्तद्वसेत्येवमोंकारप्रतीकमाधारत्वेनोद्दिश्य तत्र ब्रह्मदृष्टिर्विधीयते । तथा सत्युद्देश्यविधेययोः क्रमनिर्देशस्योपपन्नत्वादिति प्राप्ते ब्रूमः — उद्गीथन्यायेनात्रोंकारस्य विशेषणत्वं द्रष्टव्यम् । स च न्यायस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे \*दर्शितः—

"किमध्यासोऽथ वा बाघ ऐक्यं वाऽथ विशेष्यता । अक्षरस्यात्र नास्त्येकं नियतं हेत्वभावतः ॥ वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीथेन विशेप्यते । अध्यासादी फलं कल्प्यं संनिकृष्टांशलक्षणा ॥

"ओमित्येतदश्वरमुद्गीथमुपासीत" इत्यक्षरोद्गीथयोः सामानाधिकरण्यं श्रूयते । तत्र चतुर्घी संशयः । तथा हि---''नाम ब्रह्मेत्युपासीत'' इत्यत्र नामनि ब्रह्मदृष्टचध्यासाय सामानाधिकरण्यं श्रुतम् । तथा बाधादिप्वप्युदाहियते—"यश्रोरः स स्थाणुः" इति चोरत्वस्य बाधः । "यो जीवस्तद्रह्म" इत्येकत्वम् । "यन्नीलं तदुत्पलम्" इति विशे-

क्याप्तेश्व समञ्जसम् । अ०३ पा०३ अ०४ सू० ९।

५ क. घ. °बिणना° । २ ग. °न्ब्रह्मोपाप्त° । ३ ग. °न्ब्रह्मोपाप्त° ।

प्यता । अतोऽक्षरस्य चतुर्घा संदेहे सतीदमेवेत्यध्यवसायो नास्ति नियामकस्य हेतोरभावादिति प्राप्ते ब्रूमः— अक्षरस्योद्धीयेन विशेष्यता नियन्तुं शक्यते । ओंकार
ऋग्यजुःसामसु त्रिषु पठ्यते । तत्र कस्योपास्यत्विमत्यपेक्षायामुद्धीथभागगतस्य न
त्वितरस्येति सामवेदगतस्य विशेषणीयत्वात् । अध्यासबायैक्यपक्षेषु फल्लमि कल्पनीयं प्रसज्येत । स्वतन्त्रोपासनत्वेन फल्स्याऽऽकाङ्क्षितत्वात् । विशेषणपक्षे तु वक्ष्यमाणरसतमत्वादिगुणोपासनाय प्रतीकत्वेनोंकार उद्धीथेन विशेष्यते न तु स्वतन्त्रमुपासनम् । तदा न पृथक्कल्पनीयं फल्म् । ननूद्धीथशब्दः क्रत्स्त्रमक्तिवाचकः । ओंकारस्तु तद्वयवः । अत ओंकारं विशेषयितुमुद्धीथशब्दे तदंशलक्षणा स्वीकरणीया
स्यात् । बाढम् । तथाऽप्यध्यासपक्षात्समीचीनो विशेषणपक्षः । अध्यासपक्षे तु
यथा विष्णुशब्दः स्वार्थं सर्वं परित्यज्यार्थान्तरभूतां शिल्पिप्रतिमां लक्षयित । तथोद्धीथशब्दोऽपीति विप्रकर्षः । अंशलक्षणायां तु स्वार्थेकदेशस्यैव परित्याग इति संनिकर्षः । ओंकारादितरदक्षरजातं यदस्ति सोऽयं परित्यक्तव्यस्तदेकदेशः । तस्माद्वेदानतरगतींकारव्यावृत्त्यर्थमुद्धीथावयवत्वेनदमक्षरं विशेष्यते" ।

अनेन न्यायेनात्रापि ब्रह्मशब्देन मनोमयत्वादिगुणकं पृथिन्यादिगुणकं शुद्धं चेति त्रिविधब्रह्मप्राप्तौ सत्यां सगुणत्वं व्यावत्ये शुद्धब्रह्मसमर्पणार्थमोमिति विशेषणम् । ओमित्यनेनैव वाचकेन राज्देन वाच्यं यत्परं ब्रह्म तदुपासितव्यमित्युक्तं भवति । प्रतीकपक्षे त्वींकारस्य शब्दात्मकस्य ब्रह्मदृष्टापासनायां शब्दोपासनमेव स्यान्न तु ब्रह्मोपासनम् । तथा सित प्रतीकोपासकस्य ब्रह्मछोकप्राप्तिरेव तावन्न संभवति । कुतो ब्रह्मतत्त्वप्राप्तिः । तद्रभावे च ब्रह्मैवोपाप्तोतीति फलवाक्यं बाध्येत । ओंकारवाच्यंब्रः ह्मतत्त्वोपासने तु ब्रह्मलोकप्राप्तिर्बह्मतत्त्वज्ञानद्वारेण विदेहमुक्तिलक्षणा ब्रह्मप्राप्तिश्चोप-पद्यते । तस्मादीकारवाच्यत्वेन ब्रह्मतत्त्वं विशेषणीयम् । ननु ब्रह्मतत्त्वस्य प्रमाणजन्यं वेदनमेव संभवति न तूपासनम्। अत एव दहरशाण्डिल्यादिविद्यासु सर्वत्र सगु-णस्यैव ब्रह्मण उपासनं विधीयते । न तु काचिदपि शुद्धस्य ब्रह्मतत्त्वस्य । किंच वेदान्तवाक्येन शुद्धे ब्रह्मतत्त्वेऽवगते सति कृतकृत्यत्वान्नानेनोपासनेन किंचित्प्रयोजन-मस्ति । नापि ब्रह्मविदां कर्तृत्वेऽपगते सत्युपासकत्वं संभवतीति । नायं दोषः । द्विविधं हि वेदान्तवाक्यम् । अवान्तरवाक्यं महावाक्यं चेति । जगत्कारणब्रह्मणो यत्तात्त्विकं रूपं तस्य बोधकमवान्तरवाक्यम् । जीवब्रह्मणोस्तादात्म्यबोधकं महावा-क्यम् । तत्र महावाक्येन तादारम्यं विदितवतस्त्वदुक्तरीत्या प्रयोजनाभाव उपास-कत्वाभावश्च भवतु नाम । यस्त्ववान्तरवाक्यमात्रेण जगत्कारणस्य तत्त्वमात्रं बुध्यते तस्य तावता कर्तृत्वानपायादुपासकत्वं संभवति । प्रयोजनं च ब्रह्मछोकप्राप्तिर्बद्धतत्त्वा-

१ क. ख. इ. °ब्देन तदंशे ल°। २ घ. 'विद: क°।

बबोधे विदेहमुक्तिलक्षणं संभाव्यते । तस्मात्तादृशः पुमान्ब्रह्मतत्त्वमुपासीत । अत एवोत्तरतापनीयोपनिषदि निर्गुणब्रह्मतत्त्विषयाण्येव बहून्युपासनानि विहितानि । स्मृतिश्च ब्रह्मतत्त्वध्यानं विद्धाति---

> "उपपातकसंघेषु पातकेषु महत्सु च । प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्" । इति ।

तदेतद्भव्यतत्त्वस्य ध्यानं प्रथमाध्यायस्य नृतीयपादे अचिन्तितम् ।

"त्रिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम् । ब्रह्मलोकफलोक्त्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते । ईक्षितव्यो जीववनात्परस्तत्प्रत्यभिज्ञया। भवेच्छोयं परं ब्रह्म ऋममुक्तिः फलिप्यति ।

प्रश्लोपानिषादि श्रूयते—" यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमि-ध्यायीत '' इति । तत्र ध्येयं वस्तु हिरण्यगर्भारूयमपरं ब्रह्मोत परं ब्रह्मेति संशये सित ह्यपरमिति प्राप्तम् । कुतः । "स सामभिरुत्रीयते ब्रह्मलोकम्" इति कमलासन-ह्योकप्राप्तिफल्रश्रवणात्परब्रह्मध्यानस्य परमपुरुषार्थत्वस्य तावन्मात्रफल्रत्वानुपपत्तेः । पर पुरुषमिति परब्रह्मविशेषणमपरस्मिन्नपि ब्रह्मण्युपपद्यते । तस्याप्यन्यापेक्षया परत्वादिति प्राप्ते ब्रूमः — परमेव ब्रह्माभिध्येयम् । कुतः । ईक्षितव्यस्य परस्य ध्येयत्वेन प्रत्यभिज्ञा-नात् । "स एतस्माज्जीवयनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते " इति वाक्यशेषे श्र्यते । तस्यायमर्थः । य उपासनया ब्रह्मलोकं प्राप्तः स एतस्मात्सर्वजीवसमष्टिरूपा-दुत्कृष्टाद्धिरण्यगर्भाद्दप्युत्कृष्टं सर्वप्राणिहृदयेशयं परमात्मानं पश्यतीति । तत्रेक्षितव्यो यः परमात्मा स एव वाक्योपक्रमे ध्यानविषयत्वेनाभिप्रेत इत्यवगम्यते । परपुरुष-शब्दाम्यां तस्य प्रत्यभिज्ञानात् । न च ब्रह्मलोकमात्रमत्र फलं क्रममुक्तिसंभवात् । तस्माद्वह्मैव ध्येयम् "।

तदेवं शुद्धब्रह्मतत्त्वस्याप्युपास्तिसंभवाद्भद्धोपाप्तवानीत्येवं कामयमानः प्रणवमुचार-यंस्तद्र्यरूपं ब्रह्मतत्त्वमुपासीत । तेन चोपासनेन ब्रह्म प्रामीत्येव ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीनुकःणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपर-मेश्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकमाष्ये सप्तमप्रपाठके सांहित्यामुपनिषद्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

#### अथ सप्तमे नवमोऽनुवाकः।

अष्टमेऽनुवाके शुद्धबद्धातत्त्ववाचिना प्रणवेन ब्रह्मोपासनमुक्तम् । तावतैव क्रममु-क्तिलक्षणस्य पुरुषार्थस्य सिद्धत्वादुपासकस्य श्रुतिस्मृत्युदितनित्यकर्भवैयर्थ्यमाशङ्क्रग्य नवमेऽनुवाके नित्यकर्मणामुपासनेन सह समुच्चयं विधत्ते—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवंचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवंचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । दमश्च
स्वाध्यायप्रवंचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवंचने
च । अग्रयश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । अग्रिहोत्रं च
स्वाध्यायप्रवंचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवंचने
च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवंचने च । प्रजा च
स्वाध्यायप्रवंचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवंचने
च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवंचने च , इति ।

यं कंचिद्धं विवक्षः पुरुषो मनसा तमर्थं यथावस्तु पर्यां छोच्य तद्वाचकं शब्दमनुस्मिति । तदिदं मानसं यथावस्तु भार्षणानु चितमृतमुच्यते । स्वाध्यायो नित्यमध्ययनम् । मवचनमध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा । न केवलमुपासनमेव मुक्तिकामेनानुष्ठेयम् । किं तिर्हे यहतमुक्तिविधं तद्प्यनुष्ठेयम् । तथा स्वाध्यायप्रवचने अप्यनुष्ठेये । उपासनेन सह समुख्यार्थो चकारौ । वाचा यथार्थभाषणं सत्यम् । अशनपरित्यागरूपं कृच्छु-चान्द्रायणादिव्रतं तप इत्युच्यते । "तपो नानशनात्परम् " इति श्रुतेः । "यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन " इति श्रुत्यन्तरे तपसः पृथगेवानशनं निद्धिमिति चेर्त्तार्हं तिस्म्वनशने सामर्थ्यरहितस्य धनदानं तपोऽस्तु । "एतत्वलु वाव तप इत्याहुर्यः स्वं ददाति " इति श्रुतेः । चक्षुरादीनां बाह्यन्द्रियाणां निषद्धविषयेभ्यो निवर्तनं दमः । मनसो निषद्धानुचिन्तनान्निवर्तनं शमः । आधानादिसंस्कारेण निप्पन्ना आहवनीयाद-योऽप्रयः । आहिताञ्चो सायं प्रातश्चानुष्ठेयो होमोऽप्रिहोत्रम् । अमावास्यादितिथिवि-शेषमनपेक्ष्य यदा कदाचिद्याच्ञार्थं परगृहे समागता अतिथयः । मनुष्यैविवाहाद्युत्स-वेषु क्रियमाणं वध्वादिप्ननं मानुषम् । एतदपि शिष्टाचारप्राप्तत्वाच्छ्योतस्मार्तवदनुष्ठे-यमेव । प्रजाशब्देन पुत्रोत्पत्तिविषया गर्भाधानादयः संस्कारा विविक्तिताः । प्रजनश्च यमेव । प्रजाशब्देन पुत्रोत्पत्तिविषया गर्भाधानादयः संस्कारा विविक्तिताः । प्रजनश्च

<sup>ी</sup> क. ख. ङ. °लोक्य त° । २ ग. °षणमृतमित्युच्य° । ३ घ. °नुचिन्तनमृतमित्युच्य° । ४ घ. 'णं बन्ध्वादि° ।

[प्रपा०७अनु०९] **ब्देन पुत्रोत्पत्त्यर्थमृतुकै।**ले दारसंगमो विवक्षितः । प्रजातिशब्देन श्रुतिस्मृत्युदितं सर्व कर्म स्ववणीश्रमानुसारणोपासकोऽप्यनुतिष्ठेत् । अन्यथा विहिताकरणप्रत्यवायेन प्रति-बद्धमुपासनं फल्रपर्यवसायि न स्यात् । न चानेन न्यायेन ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्यापि कर्मसमु-**चयः प्राप्नुयादिति राङ्कनीयम् । त**त्त्वविदः स्वात्मनि कर्तृत्ववर्णाश्रमाद्यध्यासनिवृत्तौ कर्माधिकाराभावात् । उपासकस्य त्वध्याससद्भावादस्ति कर्माधिकार इति युक्तः समु-**खयः । निरन्तरमु**पासीनस्य चित्तविक्षेपहेतावश्चिहोत्रादौ बहुप्रयाससाध्ये कर्मणि प्रवृ-तिर्न संभवतीति चेत्तर्द्यसौ शमदमादिलक्षणमनुकृलं कमीनुतिष्ठतु । अत एवीपासकं प्रति यमनियमादिप्रतिपादकं योगशास्त्रं प्रवृत्तम् । अग्निहोत्रादीनां शमदमादीनां च पुरुषिवशेषं प्रति चित्तसमाधानानुसारेण वैकल्पिकत्वेऽपि स्वाध्यायप्रवचनयोरवश्यम-नुष्ठेयत्वमभिप्रेत्य तेन तेन कर्मणा सह समुच्चयं विधातुं पुनः पुनर्वाक्यमम्यस्तम् । न हि स्वाध्यायः कदाचिदिप परित्यक्तुं शक्यते । तत्परित्यागे शूद्रत्वप्रसङ्गात् ।

तथा च स्मृतिः-

"योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः'' इति ॥

प्रवचनपरित्यागनिषेधस्तु ब्रह्मयज्ञशकरणे समाम्नायते—"अवहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्तं योऽनूत्स्जत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके । तदेपाऽम्युक्ता— यिस्तत्याज सिखविदश्से संखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । यदीश्र शृणोत्यलकश् भृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्'' इति । यस्तु परित्राट्प्वेकमीणि सन्यस्यति तेनापि स्वाध्यायो न परित्याज्यः । तथा च स्मृतिः — "संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्'' इति । नन्वारुण्युपनिषदि स्वाध्यायस्यापि संन्यासः श्रूयते पुत्रान्त्रीतृव-न्ध्वादीिशालां यज्ञोपवीतं यागं सूत्रं स्वाध्यायं चेति परित्यान्येषु वस्तुषु स्वाध्या-यस्य पठितत्वात् । नायं दोषः । परित्राजकानामनुपयुक्तस्यैव कर्मभागस्य त्याज्य-त्वात् । उपयुक्तस्य तु भागस्याऽऽवृत्तिर्यातिधर्मेष्वामायते—'विसंध्यादौ स्नानमाच-रेत् । संधि समाधावात्मन्याचरेत् । सर्वेषु वेदेष्वारणमावर्तयेत् । उपनिषदमावर्तयेदुप-निषदमावर्तयेत्" इति । अतः स्वाध्यायप्रवचनयोः परित्यागो न कस्यापीत्यभिप्राये-णाऽऽदरार्थोऽयं विधिवाक्याम्यासः ।

अथ यथोक्तेषु कर्मसु प्राशस्त्येन मतभेदं दर्शयति---

सत्यमिति सत्यवचां राथीतरः । तप इति तपोनित्यः नाको पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति

९ क. ख. घ. ड. °कालदा° । २ ग. °न्भ्रातॄन्बन्ध्वा° ।

मौद्भुल्यः । तद्धि तपंस्तद्धि तपः ( १ ), इति ।

प्रजा च स्वाध्यायप्रवंचने च षद् चं॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तममपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

रथीतराख्यस्य मुनेः पुत्रः कश्चित्सर्वदा सत्यमेव वक्त्यतः सत्यवचा इति तस्य नामधेयम् । स हि सत्यमेवोत्तमं कर्मेति ब्रूते । पुरुशिष्ट्यारूयस्य मुनेः पुत्रः कश्चिः चपिस नियतो वर्तते । अतस्तपोनित्य इति तस्य नामधेयम् । स त्वनशनधनदान-रूपमेव कर्मोत्तममिति ब्र्ते । मुद्गलारुयस्य मुनेः पुत्रः कश्चिन्मौद्गल्यः सर्वदा स्वाध्या-यप्रवचनाम्यां तुर्षः सन्दुः खरहितो वर्तते । अतो नाक इति तस्य नामधेयम् । स तु स्वाध्यायप्रवचने एवात्तमे कर्मणी इति ब्रूते । ननु—"तपसा देवा देवतामग्र आयन् । तपसर्षयः सुवरन्वविन्दन्" इत्यादिश्चतेस्तपस एवोत्तमत्वं युक्तमिति चेदस्तु नाम तावता स्वाध्यायप्रवचनवादिनो मौद्रस्यस्य न हानिः कदाचिदस्ति यस्मात्तत्स्वा-ध्यायप्रवचनानुष्ठानं तपोरूपम् । तस्मात्तदेव प्रशस्तम् । तिद्धः तपस्तिद्धः तप इत्य-म्यासो मुख्यतपस्त्वद्योतनार्थः । मुख्यतपोरूपत्वादेवानध्यायेष्विप ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायोऽ-ध्येतव्यः। तथा चाऽऽम्नायते — "य एवं विद्वानमेघे वर्षति विद्योतमाने स्तनयत्यव-स्फूर्जिति पवमाने वायावमावास्याया १ स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यते तपो हि स्वाध्यायः" इति । वाक्यान्तरेणाप्ययमेवार्थः स्पष्टी क्रियते—"उत तिष्ठकुत व्रजन्नु-ताऽऽसीन उत शयानोऽधीयीतैव स्वाध्यायं तपस्वी पुण्यो भवति । य एवं विद्वा-न्स्वाध्यायमधीते" इति । तस्मादनशनरूपं धनदानरूपं वा यत्तपोऽस्ति ततोऽप्यधि-कफलहेतुत्वादेतदुत्तमं तपः । एतदप्याम्नातम्—"यावन्त १ ह वा इमां वित्तस्य पूर्णां ददत्त्वर्ग छोकं जयित तावन्तं छोकं जयित भूया १ नाक्षय्यं चाप पुनर्मृत्युं जयित ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति" इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

# [प्रपा०७अनु०१०] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

अथ सप्तमे दशमोऽनुवाकः ।

नवमेऽनुवाके ब्रह्मोपासनेन समुचित्य श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठेयिन्युक्तम् । तत्प्रसङ्गा-द्रह्मयज्ञस्योत्तमतपस्त्वमुक्तम् । यस्तु श्रद्धालुरिप प्रज्ञामान्द्यादिदोषेण वेदपाठामा-बाद्गस्यज्ञे समर्थो न भवति तस्य ब्रह्मयज्ञफलिस्द्रये जप्यं मन्त्रं दशमानुवाके दर्शयति—

अहं दृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपंवित्रो वाजिनीव स्वमृतंपस्मि । द्रविण् सर्वर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशक्कोर्वेदांनुव्चनम् ( १ ), इति ।

अहर षट् ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैक्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

वृहच्यते तत्त्वज्ञानेनोच्छियत इति वृक्षः संसारः। स चाऽऽरुणकेतुकप्रकरणे केनचि-न्मचेण स्पष्टीकृतः—"ऊर्ध्वमूलमवाक्शाखं वृक्षं यो वेद संप्रति" इति । ऊर्ध्वं सर्वस्मा-ज्ञगत उत्कृष्टं परं ब्रह्म मूलं कारणं यस्य संसारवृक्षस्य सोऽयमूर्ध्वमूलः । अवाश्चः मुरनरतिर्यग्देहाः शाखा यस्य सोऽयमवाक्शाखः। कठवळ्ळी व्वप्याम्नायते—"ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः" इति । अनित्यतया श्वो न तिष्ठतीत्पश्चत्थः। सनातनत्वमनादित्वम् । भगवताऽप्यसौ वृक्षोऽभिहितः—

"ऊर्ध्वमूछमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरन्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्" ॥ इति ।

मुमुक्षुरहं तस्य संसाररूपस्याश्वत्थवृक्षस्य रेरिवा विषयवैराग्यरूपेण शस्त्रेण च्छेत्ता भूयासमिति शेषः । "री हिंसायाम्" इति धातोरयं शब्दो निष्पन्नः । वेराग्यशस्त्रेण च्छेदो भगवतोक्तः—

"अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गरास्त्रेण दृढेन च्छित्त्वा । ततः पदं तत्परिमार्गितन्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः" ॥ इति ।

संसारवृक्षे छिन्ने सित मदीया कीर्तिगिरेः पृष्ठमिव भवति । यथा पर्वतस्योपिर-भागोऽत्यन्तमुन्नतः । या मदीया मोक्षविषया कीर्तिरत्यन्तमुन्नता सती देवलोकेष्विप प्रसरित । ततो देवा अपि मदीयं पुरुषार्थं विहन्तुं न क्षमन्ते । तथा च श्रूयते— "तस्य ह न देवाश्वनाभूत्या ईशते " इति । वाजिनि स्वमृतमिवाहमूर्ध्वपिव-त्रोऽस्मि । वाजो गतिस्तद्वानादित्यो वाजी । स हि सर्वदा वेगेनैव गच्छति ।

तथा चोक्तम्-

" योजनानां सहस्रे द्वे द्वे राते द्वे च योजने । एकेन निमिषार्थेन कममाण नमोऽस्तु ते " ॥ इति ।

तस्मिन्वाजिन्यादित्ये शोभनममृतं विद्यते । अत एव च्छन्दोगा मधुविद्यायामादि-त्यमण्डलस्य मधुरूपत्वं तदीयप्रागादिभागेप्वृग्वेदादिप्रोक्तकर्भफलरूपाणि रोहितशुक्तादि-वर्णयुक्तान्यमृतानि चाऽऽस्नातानि तचत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्तीत्यादिना तेषाममृ-तानां वस्वाद्युपजीव्यत्वमा(त्वं चाऽऽ)मनन्ति । तदिदमादित्यमण्डलगतममृतं शोभनमत्यन्तं शुद्धम् । तद्वदहमप्यूर्ध्वपवित्र ऊर्ध्वं पवित्रमुत्कृष्टा शुद्धिर्यस्य मम सोऽहमूर्ध्वपवित्रः। तादृशस्य मम सवर्चसं द्रविणं सिध्यतु । द्विविधं हि द्रविणम् । मानुषं दैवं च । तत्र चक्षुषा दृश्यमानं सुवर्णरजतादिकं मानुषम् । श्रोत्रेण श्रूयमीणं वेदे प्रतीयमानं ब्रह्मज्ञानादिकं दैवम् । अत एव वाजसनेयिनः कस्मिश्चिदुपासने चक्षुःश्रोत्रयोमी-नुषदैववित्तदृष्टिमामनन्ति—" चक्षुर्मानुषं वित्तम् । चक्षुषा हि तद्विन्दते । श्रोत्रं दैवम् । श्रोत्रेण हि तच्छृणोति " इति । तत्र दैविवत्तमभिप्रेत्य सवर्चसमिति विशे-प्यते । वर्ची बछं तद्योगात्सवर्चसं बछवत्त्वं च दैविवत्तस्य ब्रह्मज्ञानस्य सर्वसंसार-निवर्तकत्वादुपपन्नम् । ब्रह्मज्ञानरूपेण दैविवित्तेनात्र द्रविणशब्दवाच्येन संपन्नोऽहं सुमेधा अमृतोक्षितश्च भूयासम् । शोभना मेघा ब्रह्मज्ञानप्रतिपादकप्रन्थतदर्थीवधार-णशक्तिर्यस्य मम सो ८ हं सुमेधाः । अत एवाह्ममृतेन ब्रह्मानन्दरसेनोक्षितः सेचितः । इत्यहं वृक्षस्येत्यादिमन्त्रिस्त्रज्ञ्कुनामकस्य मुनेर्भेतं वेदानुवचनं वेदस्य गुरुपूर्वकमध्यय-नमनु पश्चाद्वचनं ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायतप इत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषदि दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

अथ सप्तम एकादशोऽनुवाकः।

द्श्रमे ब्रह्मयज्ञप्रतिनिधित्वेन जप्यो मन्त्र उक्तः । ततो मन्द्रप्रज्ञस्यापि सुकरो ब्रह्मयज्ञः । तथा तस्य "ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च" इत्येवमुक्तोपासनेन सह श्रौतस्मा-

र्तकर्मसमृचयः क्रममृक्तिहेतुः सुस्थितः । अथैकादशेऽनुवाके केवलकर्मणामपि विवि-दिषोत्पादनद्वारेण मोक्षहेतुत्वमभिप्रेत्य तदनुशासनं विधत्ते—

वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनमंनुशास्ति, इति।

भाचार्यस्वरूपं मनुना स्मर्यते-

" उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते " ॥ इति ।

अन्ते पूर्वोक्तस्याऽऽचार्यस्य समीपे सर्वदा वसतीत्यन्तेवासी । " छायाभृतोऽपिर-त्यागी नित्यमेव वसेद्भुरौ " इति स्मृतेः । तादृशं शिष्यमाचार्यो वेदमनूच्योपन-यनमनु पश्चाद्ध्याप्यानुशास्ति । प्रन्थग्रहणादूर्ध्वमनुष्ठेयमर्थं ग्राह्यति । अनेनैतदव-गम्यते । अधीतवेदेन धर्मनिज्ञासामकृत्वा गुरुकुछान्न निवर्तितव्यमिति ।

अनुशासनप्रकारं संग्रहेण दर्शयति--

## सत्यं वद । धर्मे चर, इति ।

सत्यशब्देन "अहिंसा सत्यमस्तेयम् " इत्यादिस्मृतिप्रसिद्धाः सर्वेऽप्युपल्र-स्यन्ते । धर्मशब्देन प्रत्यक्षश्रुतिविहिता अग्निहोत्रादयो विविक्षताः । " चोदनाल्रक्षं-णोऽर्थो धर्मः " इति जैमिनिना सूत्रितत्वात् । श्रौतं स्मार्तं च कर्म सर्वेमनुष्ठेयिनित संग्रहवाक्ययोस्तात्पर्यार्थः ।

" सक्तत्कृते कृतः शास्त्रार्थः '' इति न्यायेन श्रीतस्मार्तयोः सक्तदनुष्ठितयोः पश्चा-त्परित्यागप्रसक्तौ तत्परित्यागरूपं प्रमादं निषेधति—

स्वाध्यायांन्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यात्र प्रमंदित्व्यम् । धर्मात्र प्रमंदित्व्यम् । कुशलात्र प्रमंदित्व्यम् । भूत्ये न प्रमंदित्व्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमंदित् त्व्यम् (१) । देविपतृकार्याभ्यां न प्रमंदित्व्यम्, इति ।

अध्ययनेन गृहीतस्य स्वाध्यायस्य विस्मृतिः प्रमाद्स्तं मा कार्षीः । "ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नारानम्" इति स्मृतेः । गोसुवर्णवस्त्रादिरूपं यद्धनमाचार्यस्य मियं तद्विद्यादक्षिणार्थं संपाद्य गुरवे समप्ये ततो विवाहं कृत्वा प्रजायाः पुत्रपौत्रादिरूपाया-स्तन्तुर्विस्तारस्तस्य विच्छेदं मा कार्षीः । पूर्वोक्तयोः सत्यधर्मयोः कदाचिदालस्या- दननुष्ठानं प्रमादः सोऽि न कर्तव्यः । कुशुलं क्षेमस्तेन तत्कारणं कर्म विवक्षितम्। तच द्वितिषं वैदिकं लौकिकं च । "यो ज्योगामयावी स्याद्यो वा कामयेत सर्वमायुः रियामिति तस्मा एतामिष्टिं निर्वपेत् " इत्यादिकमायुरारोग्यप्रदं वैदिकम् । विचिकित्सादिकं लौकिकम् । भूतिरैश्वर्यं तया तत्कारणमुपल्र्य्यते । तत्रापि "वायव्यक्ष्येत्माल्रमेत भूतिकामः " इत्यादिकं वैदिकम् । प्रतिग्रहादिकं लौकिकम् । कुशल्रम्त्योरमाल्रमेत भूतिकामः " इत्यादिकं वैदिकम् । प्रतिग्रहादिकं लौकिकम् । कुशल्रम्त्योरमावे मुक्तिहेतुकर्मानुष्ठानासभवात्तयोरप्रमादोऽनुशासनीयः । गृहीतस्वाध्यायस्य विस्मृतिरूपः प्रमादः पूर्वं निवारितः । अत्र त्वध्यापनीयस्वाध्यायब्रह्मयज्ञयोरननुष्ठानरूपः प्रमादो निवार्यते । पौराणिकं विनायकव्यतानन्तव्यादिकं देवकार्यम् । प्रतिसावत्सरादिकं पितृकार्यम् ।

अथ मात्रादिषु मनुष्यत्वबुद्धिपरित्यागेन देवताबुद्धा पूजां विधत्ते— मार्तृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य-देवो भव । अतिथिदेवो भव , इति ।

मातैव पूजनीयो रुद्रविष्णुविनायकादिरूपो देवो यस्य सोऽयं मातृदेवः । एवमुत्त-रत्रापि ।

यदुक्तं कुश्वलात्र प्रमादितव्यम् । भूत्ये न प्रमादितव्यामिति । तत्र कंचिद्विशेषं दर्शयति—

> यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेविं-तव्यानि । नो इंतराणि, इति ।

क्षेमेश्वर्यकारणानि कर्माणि द्विविधानि । अनिन्द्यानि निन्द्यानि च । तत्र पूर्वीदाह-तान्यायुष्कामेष्टिप्रतिग्रहयाजनादीन्यनिन्द्यानि कर्माणि सेवितव्यानि । इतराणि त्वाभिचारादीनि राजुवधद्वारा क्षेमहेतुत्वेऽपि नरकप्रदत्वेन निन्दितत्वान्न सेव्यानि ।

ननु शिष्टाचारस्यापि श्रुतिस्मृतिवत्प्रमाणत्वादाचार्यस्य तव संबन्धीनि चरितानि सर्वाण्यपि सेवितव्यानीत्याशङ्कय तत्रापि विशेषं दर्शयति—

> यान्यस्माक ९ सुर्चरितानि । तानि त्वयोपास्या-नि ( २ ) । नो इंतराणि , इति ।

द्विविधं चरितं दैवमासुरं चेति । तदुभयं भगवानुदाजहार—
''अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञीनयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

# [प्रपा०७अनु०११] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

अहिंसा सत्यमकोघस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेप्वलोलुत्वं(प्त्वं) मार्दवं हीरचापलम् ॥
तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोघः पारुप्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमामुरीम् ॥
दैवी संपद्विमोक्षाय निवन्धायाऽऽमुरी मता " ॥ इति ।

तत्रास्माकं संबन्धीनि यान्यभयादीनि सुचिरतानि त्वया तान्येव सेवितव्यानि । न तु दम्भादीनि । अयं न्यायः सर्वत्र शिष्टाचारे योजनीयः । तथा हि — जामदम्न्यः पितुराज्ञया स्वजननीं जघानेत्यत्रापि पित्राज्ञापालनरूपं सुचिरतमादर्तव्यम् । न तु मातृवधरूपं दुश्चरितम् । एवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

अथ महापुरुषसेवायां कंचिद्विशेषमुपदिशति —

ये के चास्पच्छ्रेयां श्लो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन पर्श्वसित्व्यम् , इति ।

वयोविद्यादिगुणैरस्मत्तो भवदाचार्येम्यो येऽधिका धर्मनिष्ठाः सन्ति तेषामासनदान-पादप्रक्षालनादिशुश्रूषया प्रश्वासः श्रमापनयनं त्वया कैर्तव्यम् । अथवा तेषामासने त्वया प्रश्वासोऽपि न कर्तव्यः । पण्डितंमन्यतया विस्नम्भेण वादादि न कर्तव्यमिति किमु वक्तव्यम् । तस्मात्तदुपदिष्टार्थग्राहिणैव त्वया भवितव्यम् ।

अथ दाने कंचिद्विशेषमुपदिशति—

श्रद्धंया देयम् । अश्रद्धंयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम्, इति ।

यदा धनं विप्राय दीयते तदा श्रद्धायुक्तेनैव भवता देयम् । अश्रद्धया तु किंचिद-प्यदेयम् । श्रद्धया रहितस्य दानस्य लोकद्रयेऽप्यनुषयोगात् । तथा च भगवतोक्तम् ।

"अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । अमदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह" ॥ इति ।

अदेयमितिपदच्छेदपक्षे तदिदं व्याख्यानम् । देयमिति वा पदच्छेदः । यथा श्रद्धया युक्तो ददाति तथा श्रद्धाराहित्येऽपि दातव्यम् । सात्त्विकदानफलाभाव एवो- दाहृतवाक्येन दर्शितः । राजसतामसदानफलं तु विद्यते । अत एव भगवता दाने त्रेवि-ध्यमुक्तम्—

"दातन्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्षिष्टं तदाजसमुदाहृतम् ॥
अदेशकाले यद्दानमपात्रेम्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्" ॥ इति ।

श्रीविभवः । इिर्लज्जा । भीः शास्त्रभीतिः । संविद्देशकालपात्रविशेपज्ञानम् । एतैर्वावयः पूर्वोक्तं त्रिविधं दानं प्रपश्चयते । धनवाहुल्याच्छ्रीर्मम विद्यते तत्र दासा दास्यश्च यथा धनमपहरन्ति तथा बाह्मणैरप्यपिह्ययतामित्येवमवजानानः श्रिया निमित्तम्यया यद्दानं करोति तत्तामसम् । मत्समाः पुरुषा दानं कुर्वन्ति मम त्वदानेन महती छज्जेत्येवं छज्जया निमित्तभूतया पूर्ववदवज्ञातो यद्दाति तद्दाजसम् । ऋत्विगादिभ्यो यद्दानं शास्त्रणे विहितं तस्यादाने मम प्रत्यवायः स्यादिति भीत्या यद्दानं तत्सात्त्विकम् । तत्राध्वयुप्रमुखाश्चत्वारः प्रधानभूताः संपूर्णदक्षिणामहीन्ते । प्रतिप्रस्थात्रादयस्त-दर्धमहीन्ते । नेष्ट्रादयस्तृतीयांशमहीन्ते । उन्नेत्रादयश्चतुर्थाशमहीन्ते। वेवेक्क्जानेन युक्तः सात्त्विको दद्यात् । यद्वा सर्वमप्येतत्सात्त्विकदानविषयमेव । विक्त-शाक्त्यं न कारयेदित्यादिशास्त्राद्विभवानुसारेण दातव्यम् । स्वल्पदानेन मम प्रभोर्महती छज्जा भविष्यतीत्येवं छज्जया युक्तः प्रभूतं दद्यात् ।

एवमज्ञातमनुष्ठेयमर्थमुपदिश्यानन्तरं संदिग्धेऽनुष्ठेये निर्णयोपायमुपदिशाति-

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा द्वत्तविचिकित्सा वा स्यात् (३)। ये तत्र ब्राह्मणांः संमुर्शिनः। युक्तां आयुक्ताः। अलूक्षां धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्रं वर्तेरन्। तथा तत्रं वर्तेथाः, इति।

कर्म श्रोतमग्निहोत्रादिकं स्मार्तं संध्यावन्दनादिकं च। " उदिते जुहोति " "अनु-दिते जुहोति " इति वाक्यद्वयं श्रुतवतः श्रोते कर्मणि संदेहः स्यात् । स्मार्तेऽपि संध्यादेवता पुरुषमूर्तिः स्त्रोमूर्तिर्वेति वचनद्वयेन संदेहः । वृत्तं कुलपरम्परागतो लौकिक आचारः । तत्रापि मातुलसुताविवाहमांसभक्षणादिविप्रतिपत्तिदर्शिनः संदेहो भवति । तदः द्वां यस्मिन्देशे यस्मिन्काले यस्मिन्कुले स्वयं वर्तते तत्र तेषु देशकालकुलविशेषेषु वर्तमानाः संमर्शादिविशेषणविशिष्टा ब्राह्मणास्तत्र तस्मिन्संदिग्वे विषये यथा वर्तेरं- स्तया त्वमपि वर्तस्व । रागद्वेषीत्सुक्यादिदोषराहित्येन सम्यक्शास्त्रार्थनिर्णयकुशालाः संबंधिनः । नित्यनैमित्तिकानुष्ठाने स्वयं प्रवृत्ता युक्ताः । तत्राप्या समन्तायुक्ता आयुक्ताः । अवैकल्येन सन्यगनुष्ठास्याम इत्येवमभियुक्ता इत्यर्थः । लूक्षेण क्रोधेनाऽऽः ग्रहेण वा रहिता अलूक्षाः । धर्ममेव कामयन्ते न तु लाभपूजादिकमिति धर्मकामाः ।

इत्थं संदिग्धधमिनणयोपायमुपदिश्यानन्तरं पातकादिशङ्कया निन्दितेषु पुरुषेष्यव्य-बहार्यत्वे निर्णयोपायमुपदिशति—

अथाभ्यांख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः संगर्शनः । युक्तां आयुक्ताः । अलुक्षां धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः, इति ।

पूर्ववद्यारुवेयम् ।

उक्तमनुशासनमुपसंहरति—

एषं आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदीपनिषत् । एतदंनुशास-नम् । एवमुपांसित्व्यम् । एवमु चैतंदुपास्यम् (४), इति । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमंदितव्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषुं वर्तेरन्त्सप्त चं ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाटक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

सत्यं वदेत्यारम्य तथा तेषु वर्तेथा इत्यन्ती योऽयं प्रन्थसंदर्भः स एप आदेशः श्रीतो विधिः । यथा राजा स्वभृत्यमादिशति, तथा वैदिको विधिरनुष्ठाता-रमादिशति । आदेशस्य समीपवर्तित्वात्स्माती विधिरुपदेशः । स्मृतीनां वेदमूलतया तत्समीपवर्तित्वम् । अप्रत्यक्षश्चितिम्लामु स्मृतिष्विप सत्यं वदेत्यादिवाक्यार्थे एवमेवोप-लम्यते । येयं सत्यं वदेत्याद्यक्तिः सेषा वेदोपनिषद्वेदरहस्यं विध्यर्थवादमन्त्रा-त्मके वेदे विधिरूपः सारमागः । यदेतत्सत्यं वदेत्यादिकं तदेतदनुशासनमीश्वर-स्याऽऽज्ञा । श्रुतिस्मृती ममैवाऽऽज्ञे इत्येवमीश्वरेणीक्तत्वात् । यस्मात्सत्यवद्नादिकं श्रीत-स्मार्तविध्युक्तं वेदरहस्यमीश्वराज्ञारूपं च तस्मादेवमुक्तेन प्रकारेणीपासितव्यमनुष्ठा-तन्यम् । एवमु चैतदुपास्यमिति पुनर्वचनमादरार्थम् । उ चेत्यन्ययसमुदायोऽवजार-णार्थः । उक्तप्रकारेणैतदनुष्टेयमेव, न तु कदाचिद्पि परित्यक्तुं शक्यम् । अत्र केचि-देवमादरं दृष्ट्वा कमिभिरेव मोक्षं वर्णयन्ति । अपरे तु पुनर्ज्ञानकमिसमुच्चयेन । तावेती

१ क. ख. ग. घ. ङ. रुक्षेण । २ क. ख. ग. इ. °न्तो यो प्र°।

पक्षावस्माभिः पूर्वेत्तरकाण्डसंबन्धकथनप्रसङ्गेनैव निराक्ततौ । कर्मणां साक्षान्मोक्षहेतुत्वा-भावेऽपि विविदिषोत्पादनद्वारेण तद्धेतुत्वमभिप्रेत्य विद्याप्रकरणे तदनुशासनमास्नातम् । विद्याफ्रळे मोले कर्मनैरपेक्ष्यं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे \*चिन्तितम्—

''आत्मबोधः फले कर्मापेक्षो नो वा ह्यपेक्षते । अङ्किनोऽङ्केष्वपेक्षायाः प्रयाजादिषु दर्शनात् ॥ अविद्यातमसोर्ध्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः । नैरपेक्ष्यं ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी'' इति ।

विमतो ब्रह्मतस्वावबोधः स्वफलदाने स्वाङ्गभूतकर्मापेक्षोऽङ्कित्वात्प्रयाजाद्यपेक्षदर्शपूर्णमासादिवत् । यद्यपि प्रथमाधिकरणे विद्यायाः स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वप्रतिपादनेन कर्माक्कत्वं निवारितम् । तथाऽप्यङ्कित्वं न निवारितम् । अतो नासिद्धो हेतुः । अतः कर्मापेक्षो बोध इति प्राप्ते ब्र्मः—विमतं ब्रह्मज्ञानं स्वनिवर्त्यनिवर्तनेऽन्यापेक्षं न भवति
प्रकाशकत्वात्प्रदीपवद्घटज्ञानवच । यस्वङ्कित्वमुक्तम् । तत्र कर्मणः कीदृशमङ्कत्वं भवतोऽभिप्रेतं किं प्रयाजादिवत्फलोपकार्यङ्कत्वमुतावघातादिवत्स्वरूपोपकार्यङ्कत्वम् ।
नाऽऽद्यः । मुक्तेः कर्मजन्यत्वेनानित्यत्वप्रसक्तेः । द्वितीये साध्यविकलो दृष्टान्तः प्रयाजादीनां स्वरूपोपकार्यङ्कत्वाभावात् । तस्मादृत्पन्ना विद्या स्वफलप्रदाने कर्माणि नापेक्षते ।

विद्यायाः स्वोत्पत्तौ कर्मापेक्षाऽपि तत्रेव +चिन्तिता-

''उत्पत्तावनपेक्षेयमुत कमीण्यपेक्षते । फल्ने यथाऽनपेक्षेवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥ यज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्यानन्म श्लृतिद्वयात् । हल्नेऽनपेक्षितोऽप्यश्लो रथे यद्वदेषेक्यते''॥

ब्रह्मविद्या स्वफले यथा कर्माणि नापेक्षते तथा स्वीत्पत्ताविष । अन्यथा क्रिविद्ये-क्षते क्रिविद्यापेक्षत इत्यर्धनरतीयन्यायः प्रसज्येतिति प्राप्ते ब्रूमः । नार्धनरतीयत्वद्योषोऽ-त्रास्ति । योग्यतावद्योनैकस्यैव कार्यविद्योषेष्टवपेक्षानपेक्षयोरुपपत्तेः—यथा लाङ्गल-वहनेऽनपेक्षितोऽप्यश्चो रथवहनेऽपेक्ष्यते तद्वत् । न च विद्यायाः स्वीत्पत्ती कर्मापे-क्षायाः प्रमाणामावः । " तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्यिपित्त यद्गेन दानेन तप-साऽनाद्यकेन " इति प्रवृत्तिरूपाणां वेदानुवचनादीनां विविद्यिपात्पादनद्वारा बहिरङ्ग-साधनत्वावगमात् । " शान्तो दान्त उपरतिस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽ-त्मानं पद्यति " इति निवृत्तिरूपाणां शमदमादीनां विद्योत्पत्ती साधनत्वेन विधीयमा-

<sup>\*</sup> अत एव चामीन्धनायनपेक्षा। अ०३ पा०४ अ०५ सू०२५। + सर्वापेक्षाच यज्ञा-दिश्रुतेरश्वनत्। अ०३ पा०४ अ०६ सू०२६।

नतयाऽन्तरङ्गसाधनत्वावगमात् । तस्माद्यज्ञादीनि शमदमादीनि च विद्या स्वोत्पत्ता-वपेक्षते "।

विद्याहेतुभिरेवाऽऽश्रमिसिद्धश्च तत्रैव \*चिन्तिता--

"विद्यार्थमाश्रमार्थं च द्विः प्रयोगोऽथवा सकृत् । प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥ श्राद्धार्थभुक्ता तृप्तिः स्याद्विद्यार्थनाऽऽश्रमस्तथा । अनित्यनित्यसंयोग उक्तिम्यां खादिरे मतः" इति ।

यानि यज्ञादीनि विद्याहेतुत्वेन विविदिषावाक्ये विहितानि तान्येवाऽऽश्रमधर्मत्वेन पूर्वकाण्डे विहितानि तेषां प्रयोजनद्वेविध्याद्विरनुष्ठानिमिति प्राप्ते ब्र्मः—यथा श्राद्धार्थ-पूर्वकाण्डे विहितानि तेषां प्रयोजनद्वेविध्याद्विरनुष्ठानिमिति प्राप्ते ब्र्मः सिध्यतु । न च भोजने तृप्तिनीन्तरीयकतया सिध्यति तथा विद्यार्थमनुष्ठितेराश्रमधर्मः सिध्यतु । न च विद्याहेतूनां काम्यत्वादाश्रमधर्माणां नित्यत्वाच सक्चत्प्रयोगे नित्यानित्यसंयोगविरोध हित वाच्यम् । वचनद्वयवल्नेकस्यैव कर्मण आकारद्वयोपपत्तेः । यथा " खादिरो यूपो इति वाच्यम् । वचनद्वयवल्नेकस्यैव कर्मण आकारद्वयोपपत्तेः । यथा " खादिरो यूपो मवित" "खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीत" इत्यत्र वचनद्वयेनैकस्य नित्यत्वकाम्यत्वे च तद्वत् । तस्मादुभयविधानां यज्ञादीनां सक्चदेव प्रयोगः ।

अनाश्रमिदर्मणामपि विद्याहेतुत्वं तत्रीव +चिन्तितम्

"नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नैव विद्यते । धीशुद्धर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावतः ॥ अस्त्येव सर्वसंबन्धिजपादेश्विज्ञज्ञाद्धितः । श्रुता हि विद्या रैकादेराश्रमे त्वतिशृद्धता" इति ।

पूर्वमाश्रमं समाप्य केनापि कारणेनोत्तरमाश्रममप्रतिपन्नोऽनाश्रमी स्नातको विषु गादिस्तस्य तत्त्वज्ञानं न संभाव्यते । बुद्धिगुद्धिहेतोराश्रमस्याभावादिति प्राप्ते द्भूमः — संभवत्येवानाश्रमिणामपि ज्ञानम् । आश्रमनिरपेक्षस्य नपादेर्नुद्धिगुद्धिहेतुत्वात् । "नप्ये-नैव तु संसिध्येद्घाद्यणो नात्र संशयः" इति स्मृतेः । श्रुतश्च संवर्गविद्यायामधिकारोऽ-नेव तु संसिध्येद्घाद्यणो नात्र संशयः" इति स्मृतेः । श्रुतश्च संवर्गविद्यायामधिकारोऽ-नाश्रमिणोऽपि विवाहाधिनो रैकस्य । एवमाश्रमरहिता गाग्यादय उदाहायोः । न नैवं सत्याश्रमवैयर्ध्यम् । शुद्धचितशयहेतुत्वात् । तस्मादनाश्रमिणोऽपि संभवति विज्ञानम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपरमे-श्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तम-प्रपाठके सांहित्यामुपनिषद्येकादशोऽनुवाकः । ११॥

<sup>\*</sup> विहित्तत्वाजाऽऽश्रमकर्मापि। अ०३ पा०४ अ०८ सू० ३२। + अन्तरा चापि तु तह्दष्टे:। अ०३ पा०४ अ०९ सू०३६।

#### अथ सप्तमे द्वादशोऽनुवाकः ।

एकादशे शिष्यं प्रत्याचार्यस्यानुशासनमुक्तम् । तावता ब्रह्मतत्त्वविद्याया बाहिरः इसाधनान्युपासनानि कर्माणि च सन्तीत्यवगतानि । अथ तद्धन्यपाठतदर्थज्ञानतदनुष्ठा-नानामवसाने जित्तवयं शान्तिमन्त्रं द्वादशे दशेयति—

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृह्-स्पतिः । शं नो विष्णुरुक्क्षमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव मृत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वामेव मृत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋत-मंवादिषम् । सृत्यमंवादिषम् । तहकारंमावीत् । आवीन्माम्।आवीदंकारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (१),इति।

## सत्यमंवादिषं पश्चं च ॥

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

अक्षरार्थस्तृपक्रमे समाम्नातमन्त्रवद्वगन्तव्यः । उपक्रमकाले ब्रह्मणः पूर्वमनुक्तत्वा-द्वास विदिष्यामीति पठितम् । तथा विद्यपिहारस्य प्रार्थनीयत्वादवित्वित पठितम् । अवसाने तु ब्रह्मणः पूर्वमुक्तत्वाद्विद्यसाशेश्च परिस्तत्वादवादिषमावीदिति पठितम् । निष्पन्नस्य विद्यपरिहारस्य पुनः परामर्शः कृतद्वत्वानेवारणार्थः । अन्यथा मित्राव-रुणादिदेवकृतमुपकारमजानानस्य मुमुक्षोः कृतद्वत्वं प्रसज्येत तच्चायुक्तम् । "ब्रह्मन्ने निष्कृतिर्देष्टा कृतन्ने नास्ति निष्कृतिः" इति स्मरणात् । निष्पन्नेऽपि साधनानुष्ठाने कृतन्नत्वदोषेण फलं प्रतिबध्येत । तन्मा भूदित्याध्यात्मिकादिविद्यानां शान्तिर्निष्पन्ने-स्येवं देवकृत उपकारः परामृत्यते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपरमेश्व-रसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सांहित्यामु-पनिषदि द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

शंनुः शीक्षार सह नो यञ्छन्दंसां भूः स यः पृथिं व्योमित्यृतं चाहं वेदमनूच्य शंनो द्वादंश ॥ १२ ॥ [प्रपा०७अनु०१२] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

शं नो मह इत्यादित्यो नो इत्राणि त्रयोविश्वतिः ॥ २३ ॥

\*शं नो मित्रः शं वर्रणः ॥ शं नो अवत्व-र्यमा । शं न इन्द्रो बृह्स्पतिः । शं नो विष्णु-रुरुक्तमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रस्रक्षं ब्रह्मांसि । त्वमेव प्रस्रक्षं ब्रह्मं विद्व्यामि । ऋतं विद्व्यामि । सत्यं विद्व्यामि । तन्मामवतु । तह्कारंमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारंम् ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हरिं: ॐ ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयारण्यके सप्तमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ७ ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्चतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

इति श्रीमद्वीरबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थपकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तमः प्रपाटकः समाप्तः ॥ ७ ॥

समाप्ता च सांहित्युपनिषद् ।

# कृष्णयजुर्वेदीयं तैतिरीयारण्यकम् ॥

( तत्राष्ट्रमप्रपाठकस्याऽऽरम्भः । )

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥ १॥ साधनं ब्रह्मविद्यायाः सांहित्यामीरितं स्फुटम्। वारुण्युपनिषद्येतद्वसतस्वं विविच्यते॥ २॥

तत्राऽऽदौ शिष्याचार्ययोः परस्परानुकृष्ट्यसिद्धये तत्प्रातिकृष्ट्यशान्तिकरं जैप्यं मन्त्रं पठति—

### हरिः ॐ।

सह नांववतु । सह नीं भुनक्तु । सह वींयें करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषा-वहें । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः,\* इति ।

अत्र नावितिश्र ब्देन शिष्याचार्यां वुच्येते । अस्मिक्षन्मन्यतीतजन्ममु वाडनुष्ठितैः कर्मकाण्डोक्तिन्त्यनैमित्तिककर्मभिरुत्पन्नविविदिषः सांहित्यामुपनिषदि प्रोक्तेरुत्पासनैरन्तर्मुख एकाग्रचित्तः काम्यकर्मोदिभिः संपादितानां लोकानामसारत्वं परीक्ष्य ततो निर्विणः कर्मणा मोक्षो नास्तीति निश्चित्य मुक्तिहेतुब्रह्मतत्त्वज्ञानार्थं गुरूपसर्त्ति यः करोति ताहशोऽत्र शिष्यो विवक्षितः । गुरुश्च श्रोत्रियो वेदशास्त्रार्थपारं(र?)गतत्वेन बोधियतुं कुश्चलो ब्रह्मनिष्ठत्वेन कदाचिद्रिप बहिर्मुखत्वरहितो विवक्षितः । तथा चाऽऽ-धर्वणिका आमनन्ति—" परीक्ष्य लोकान्कमिचितान्बाह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तिद्वज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् " इति । कठाश्चाऽऽमनन्ति—" आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः" इति । तत्र गुरोः कृतार्थत्वेन प्रार्थनीयाभावेऽप्यनेन मन्त्रेण शिष्यस्तयोह्मयोः क्षेमं प्रार्थयते । यद्वह्माऽऽचार्यप्रसादानन्तरं मया वेदिप्यते तद्वह्म नौ गुरुशिष्यवानवामुभौ सहावतु रक्षतु । तथा भुनकु पालयतु । यथा गुरुनिरालस्य उपदिशति यथा चाहमुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिरहितो गृह्णामि तथा रक्षणमुपदेशकाले प्रार्थ्यते ।

भाष्यानुरोधेनात्र प्रथमानुवाकसमाप्तिरपेक्षिता । + अकृतो मोक्ष इत्यर्थः । † कृतेन कर्मणेखर्थः ।

एककाछीनत्वमुमयोरि रक्षणे सहमावः । उपदिष्टार्थग्रहणेन ममाविद्या यथा निवर्तते तिन्नवृत्ति पदयन्नाचार्यो यथा परितुष्यित तथा पालनमुत्तरकालीनं प्रथमं प्रार्थ्यते । उक्तप्रयोजनसिद्धार्थमावामुभौ परस्परं सह विद्यायां वीर्ये स्वप्रयोजनसामध्ये करवाव-है तिस्मिश्च सामध्येकरणे य एष उपायः स प्राध्येते । नौ गुरुशिप्ययोरावयोः संबन्ध श्चि यद्धीतं ग्रन्थनातं तत्तेजस्वि स्वार्थप्रकाशकमस्तु । आवां च परस्परं द्वेषं मा करबावहै । गुरुणा न सम्यग्व्याख्यातमिति शिष्यस्यापरितोषो द्वेषस्तथा शुश्रृपा न समीचीनिति गुरोरपरितोषस्तदुभयं मा भूदित्यर्थः। प्रणवशान्तिशब्दाः पूर्ववद्याख्ययाः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीनुकणसाम्राज्यधुरंधरमाधवविद्यारण्यपर-मेश्वरसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये सप्तमप्र-पाटके वारुण्यामुपनिषदि प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

### अथाष्टमे द्वितीयोऽनुवाकः ।

प्रथमे द्वेषादि रूपसंभावितविद्यपरिहाराय जैप्यमन्त्रमाम्नाय द्वितीयस्यानुवाकस्याऽऽ-दौ कृत्स्रोपनिषेत्सारं संग्रहेण सूत्रयति—

# अ ब्रह्मविदांमोति परंम् , इति ।

ब्रह्मवेदनेन मुक्तिः क्रत्स्त्रोपनिषत्तात्पर्यार्थः । " बृह बृहि वृद्धौ " इत्यस्माद्धातो-निष्पन्नो ब्रह्मशब्दो वृद्धं वस्त्वभिधत्ते । वृद्धिश्चात्र निरतिशया विविश्तिता । संकोच-कयोः प्रकरणोपपदयोरभावात् । यदा त्वापेक्षिकवृद्धियुक्तं वस्तु प्रकृतं भवेत् , उपपदं वा किचिद्वाचकं प्रयुज्येत तदा संकोचो भवेत्। न त्वेतदुभयमप्यत्रास्ति। निरितशय-वृद्धिनीम नित्यशुद्धत्वादिरूपा । एतदेवाभिष्रेत्य श्रीमच्छारीरमीमांसाभाष्ये भगवत्पा-दैरभिहितम्—" अस्ति ताबद्वह्य नित्यशुद्धैनुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति । ब्रह्म-शब्दस्य हि ब्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते । बृंहतेर्घातारथीनुगमा-त् " इति । ईटगर्थविवक्षा च सत्यं ज्ञानमित्यादिना लक्षणवाक्येन स्पष्टी करिष्यते । तथाविधं ब्रह्म वेत्ति मनसा साक्षात्करोतीति ब्रह्मवित्। "मनसैवानु द्रष्टव्यं नेह नानाऽस्ति किंचन'' इति वाजसनेयिनः समामनन्ति । चक्षुरादीन्द्रिययुक्तेन तु मनसा नामरूपादिविशिष्टमेव बहा गृह्यते । न तु शुद्धम् । अता मनसैव केवलेन द्रष्टव्य-मित्युच्यते । ननु चक्षुरादिनैरपेक्ष्येऽपि वेदवाक्यापेक्षा विद्यते ब्रह्मणः शास्त्रप्रमेय-त्वात् । बाढम् । अत एवानु द्रष्टव्यमित्युच्यते । श्रत्रह्मप्रितपादकं शास्त्रमनु पश्चा-

अद्यप्रतिपादकशास्त्रश्रवणानन्तरं मनसैव द्रष्टव्यं ब्रद्धोत्पर्थः ।

९ ग. जप्यं म<sup>°</sup> १२ क. ख. ङ. <sup>°</sup>घतात्पर्य सं<sup>°</sup> १३ क. ख. घ. ङ. <sup>°</sup>द्धमु<sup>°</sup> ।

हुष्टव्यम् । अत्र मनसैवेत्येवकारेण चक्षुरादिवाद्योन्द्रियाणि व्यावृत्यानुशब्देन शास्त्रः मङ्गी करोति । न च शास्त्रगन्यत्वे धर्मीधर्मयोरिव परोक्षचोधः शङ्कनीयः । दृष्टान्त-स्यात्र विषमत्वात् । अपरोक्षस्वभावं हि ब्रह्म, " यत्साक्षादपरोक्षाद्भक्ष " इति श्रुतेः । धर्माधर्मी परोक्षस्वभावाविति वैषम्यम् । स्वतोऽपरोक्षेऽपि ब्रह्मण्यस्ति परोक्षत्वभ्रम इति चेत्सत्यम् । अत एव श्रुतिर्जगत्कारणत्वेनोपलक्षितं ब्रह्म सत्यज्ञानाद्यवान्तरवाक्येन(ण) बोधियत्वा पुनः परोक्षत्वभ्रमनिवृत्त्यर्थं तस्य ब्रह्मणो महावाक्येन प्रत्यगात्मना तादा-त्म्यं बोधयति। तथा च वाजसनेयिनः पठन्ति--- "य एवं वेदाहं ब्रह्मास्भीति स इदं सर्वं भवति" इति । अन्नापि प्रत्यगात्मतादात्म्यमेवाभिष्रेत्य यो वेद निहितं गृहाया-मिति वाक्येन च प्रत्यगात्मनि परोक्षैत्वभ्रमः शङ्कितुमि न शक्यः । आबालगी-पाछं सर्वेरिप प्राणिभिः प्रत्यगात्मनोऽहमित्यनेन मानसप्रत्यक्षेण विस्पष्टं व्यवह्रिय-माणत्वात् । यस्य अप्रत्यगात्मनः संबन्धिभिश्रक्षरादीन्द्रियैर्गृह्यमाणा +जडा अपि लिङ्कादिव्यवधानमन्तरेण प्रतीयमानत्वादपरोक्षा इत्युच्यन्ते, तस्य प्रत्य-गात्मनो व्यवधौनशङ्कारहितस्य चिद्रपस्य स्वप्नकाशस्य सर्वीवभासकस्य भ्रान्त्याऽपि कथं परोक्षत्वमाशक्क्रयेत । स्वप्रकाशत्वं सर्वावभासकत्वं चाऽऽम्नायते— " तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाति " इति । एवं सति वस्तुतः सर्वोवभासकस्य चिद्रुपस्य व्यवहारदशायां चाहंप्रत्ययेन भासमानस्य प्रत्यगात्मनो वास्तवं भ्रान्तं वा परोक्षत्वं न राङ्कितुं राक्यते । देहादिभ्यः पञ्चभ्यः कोद्योभ्यो विविक्तः साक्षी परोक्ष इति चेन्न । तस्यात्यन्तापरोक्षत्वात् । यदा तिरोधायकत्वसंभा-वनोपेतैर्जडेर्देहादिभिः संयुक्तस्याप्यपरोक्षत्वमम्युपगम्यते तदा परोक्ष इति किमु वक्तव्यम् । अतोऽपरोक्षप्रत्यगात्मतादात्म्याच्छास्त्रगम्यमपि ब्रह्मा-परोक्षमेव मनसाऽवगम्यते । ननु मनसाऽवगतस्य ब्रह्मत्वमेव नास्ति । तथा च तलवकारा आमनन्ति-

> " यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते "इति ।

अयमर्थः । यत्साक्षिचैतन्यं सर्वो जनो मनसा विषयीकृत्यावगन्तुं न शक्कोति । येन तु साक्षिचैतन्येन तन्मनः प्रकाशितमित्यैंनेन च वेदरहस्यामिज्ञाः कथयन्ति, तदेव साक्षिचैतन्यं ब्रह्मेति हे शिष्य त्वं विजानीहि । उपासकास्तु स्वातिरिक्ततया घटादिवदिदमित्यनेन दृश्यत्वाकारेण भासमानं शास्त्रसिद्धं जगत्कारणं यद्वस्रोपासते,

<sup>\*</sup> कैमुखन्यायेन परोक्षत्वाभावं साधयति । + व्यवधानशङ्कोपेता अपीति शेषः । \* अनेन प्रकारेणेखर्यः ।

९ ग. <sup>°</sup>क्षभ्र<sup>°</sup> । २ ग. लिङ्गव्य<sup>°</sup> । ३ घ. 'धानारा'।

[प्रपा०८अनु०२] कुष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । तदिदमुपास्यं वस्तु मुरूयं ब्रह्म न भवति । न खलु स्वातिरिक्तस्य दृश्यस्योपाधिविशि-ष्टस्य मुख्यब्रह्मत्वमस्तीति । अतो निषेधान्मनसा विषयीकृत्य साक्षात्क्रियमाणं न ब्रह्मेति चेन्नायं दोषः । न ह्यस्यां श्रुतौ ब्रह्मणो भैंनोविषयत्वमम्युपगम्यते । अन्यथा तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति कथमुच्येत । साक्षिणः स्वप्नकाशस्य घटादिवन्मनोजन्यस्फु-रणभास्यत्वमयु+क्तमिति चेदेवं \* तर्हि+ फल्लन्याप्यत्वं मा भूद्वृत्तिन्याप्यत्वं तु भवि-प्यति । साक्षिचैतन्यं ब्रह्मेत्युछिखन्त्या महावाक्यजन्यया मनोवृत्त्या ब्रह्मणि व्याप्य-माने सित तद्वृत्तिरूपया तत्त्वविद्यया प्रत्यम्ब्रह्मणोर्भेदहेतुरविद्या निवर्तते । न चास्या वृत्तेः परोक्षज्ञानत्वं संभवति । विषयसंबन्धस्यैव वृत्त्याकारजनकत्वात् । यथा चक्षुर्जन्या मनोवृत्तिर्घटसंबन्धाद्धटाकारा सती जनैरपरोक्षज्ञानमित्युच्यते, तथा साक्षिसंबन्धात्साक्ष्याकाराया अस्या अप्यपरोक्षज्ञानत्वं कुतो न स्यात् । न च विषय-संबन्धादेव वृत्तेस्तदाकारत्वे वाक्यं व्यर्थमिति शङ्कनीयम् । जगत्कारणत्वेनोपलक्षितं ब्रह्म प्रत्यगात्मरूपाद्मतिरिक्तमित्येतादशस्य भेदभ्रमस्य वाक्येनापोद्य(ह्य)त्वात् । तथा सति प्रत्यम्ब्रह्मैक्यरूपा वृत्तिभेदापवादेन विषयसंबन्धादेव जायत इति \*वाक्यजन्य-मपि ज्ञानमपरोक्षमेव । यस्य तु बहिर्मुखस्य मनोवृत्तिरम्यन्तरवर्तिना साक्षिणा न संबध्यते तस्य शब्दसामध्यीदेव प्रत्यग्बह्मैक्यरूपा वृत्तिजीयते । तदिदं ज्ञानं धमीधर्मस्वर्गनरकादाविव परोक्षम् । न ह्यत्र साक्षात्काराभावे वाक्यापराधो निमित्तम् । किं तु पराद्मुखत्वलक्षणः पुरुषापराधः । यथा प्राद्मुखस्य पश्चिमादास्थितरूपदर्शना-भावे चक्षुदोंषो न निमित्तत्वेन कल्प्यते तद्वत् । स च बहिर्मुखः पुरुषो यदा निदि-ध्यासनशब्दवाच्येन ब्रह्मध्यानेनान्तर्मुखां सूक्ष्मवस्तुनिह्रपणकुशलामेकाग्रां बुद्धिवृत्ति संपादयति, तदाऽसौ बुद्धिवृत्तिः प्रत्यगात्मना संबध्य तदाकारा सती वाक्यानुप्रहेण भेद्भमं निराकुर्वती ब्रह्मसाक्षात्कार इत्युच्यते । वाक्यश्रवणात्पूर्वमेव सगुणब्रह्मोपा-सनेन वा पश्चानिदिध्यासनेन वाऽन्तर्मुखस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां साक्षिचैतन्यं देहादिम्यो विविच्यानुभवतोऽवान्तरवीक्येन(ण) ब्रह्मत्वं निश्चितवतो मुख्याधिकारिणो ×महा-वाक्येन ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एवोत्पद्यते । न तु परोक्षज्ञानम् । तदेतदभिप्रेत्य वाक्यदृत्तावुक्तम्-

" प्रत्यन्बोघो य आमाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः । अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यम्बोचैकलक्षणः॥

<sup>.</sup> \* अविषयत्विमिति च्छेदः । + एवं च यन्मनसा न मनुत इति श्रुतिविरोधस्तदवस्थ इति भावः । \* फलव्याप्यत्वनिषेधप्रतिपादिकैव श्रतिरिति न तद्विरोध इत्यर्थः । + ज्ञानानुकूलव्यापार-जन्यज्ञानरूपफलव्याप्यत्वम् । \* भेदभ्रमनिवृत्तिद्वारेत्यर्थः । † सत्यं ज्ञानमित्यादिना । × भेदभ्रमिनः वृत्तिद्वारेखर्थः ।

इत्थमन्योन्यतादारम्यप्रतिपत्तिर्यदा भवेत् । अब्रह्मत्वं स्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येत्रं किं ततः शृणु । \*पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यम्बोधोऽवतिष्ठते '' इति ॥

मनु प्रत्यम्बद्धाणोरन्योन्यतादात्म्याङ्गीकारे सित नाखण्डैकरसत्वं सिध्यति । नीलमुत्पलमित्यत्र सत्यि तादात्म्यं गुणद्रव्यभेदस्यापि सद्धावात् । एवमत्राप्यात्मैत्वबसत्वकृतो भेदोऽपि प्रसज्येतेति चेन्न । गुणद्रव्ययोः परस्परव्यभिचारेण वैपन्यात् ।
नैल्यगुणो मेघादाविष वर्तमान +उत्पल्लं व्यभिचरति । \*उत्पल्लद्रव्यमि शुक्तरक्तोत्पल्योर्वर्तमानत्वान्नेल्यगुणं व्यभिचरति । अतस्तत्रार्थभेदान्नाखण्डार्थत्वम् । इह
त्वात्मब्रद्धाणोः परस्परव्यभिचाराभावादेकार्थत्वे सत्यखण्डत्वसिद्धिः । एतच्च विश्वरूपाचार्येर्द्रशितम्—

" नाऽऽत्मता ब्रह्मणोऽन्यत्र ब्रह्मता नाऽऽत्मनोऽन्यतः । तादात्म्यमनयोस्तस्मान्नीलोत्पलिवलक्षणम् " इति ॥

एवं तर्हि पर्यायत्वादात्मा ब्रह्मोतिपदद्वयवैयर्ध्यमिति चेत्र । प्रतिपाद्यभेदाभावेऽपि मोहकल्पितयोरब्रह्मत्वपारोक्ष्ययोज्यार्वत्र्ययोभित्रत्वात् । तद्याचार्येर्द्शितम्—

> " आत्माऽपि सदिदं ब्रह्म मोहात्पारोक्ष्युदृषितम् । ब्रह्मापि संस्तथैवाऽऽत्मा +सद्वितीयतयेक्षते " इति ॥

एकमेव वस्तु शास्त्रगम्यत्वाकारेण ब्रह्मत्युच्यते । मानसप्रत्यक्षत्वाकारेणाऽऽत्मिति । तत्र शास्त्रगम्यानां(णां) जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादीनां परोक्षत्वेन ब्रह्मणोऽपि परोक्षत्व- अमः । अहंप्रत्ययरूपेण मानसप्रत्यक्षेण प्रतीयमानानां देहादीनामब्रह्मत्वात्माक्षिणि चिदात्मन्यप्यब्रह्मत्वभ्रमः । ‡तयोर्ब्रह्मात्मनोभेदेन पद्वस्योपयोगात्प्रतिपाद्यस्याखण्डकर् सत्वे सत्यपरोक्षप्रत्यगात्मरूपे ब्रह्मणि महावाक्येनापरोक्षज्ञानोदयात्त्रयाविधज्ञानोपेतः पुमानत्र ब्रह्मविच्छव्देन विवक्षितः । तादृशस्य परप्राप्तियोग्यत्वात्पर्मामोतीति हि तत्प्राप्तिः श्रूयते । परशव्देश्रान्यत्वं तद्त्र न संभवत्यद्वितीयत्वाद्वस्तुनः । "नेह नानाऽस्ति किंचन" इति श्रुत्या निषिद्धत्वात् । उत्कृष्टार्थते तु ब्रह्मवि परशब्देनाभिधातव्यमितरस्य सर्वस्य मायामयत्वेन निकृष्टत्वात् । तथा सति ब्रह्मवि-त्पुमान्बद्मैव प्राप्नोतीत्युक्तं भवति । आयर्यविणकास्तु विस्पष्टमिदमामननित—

<sup>\*</sup> प्रकृत्यादित्वानृतीया । + उत्परत्वमित्यर्थः । \* उत्परजातिरपीत्यर्थः । + मोहादित्यत्रा-प्यन्वेति । ‡ मोहकल्पितोपाधिविशिष्टयोरित्यर्थः । + ब्रृत इति शेषः ।

<sup>॰</sup> ९ क. ख. ग. ड. रिमब्र°। २ ग. 'येष्यते । ३ ख. ब्दस्यान्य°। ४ क. ख. ड. स्तुतः । "ने°। ५ ग. ছি। বৃ।

"स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति " इति । ननु ग्रामं प्राप्तातीत्यत्र गतिपूर्वको ग्रामसंयोगः प्राप्तित्वेन प्रसिद्धः । अतो यथा सगुणब्रह्मोपासको मूर्धन्य-नाड्योत्कम्यार्चिरादिमार्गेण गत्वा ब्रह्मलोकं प्राप्तोति, तथाऽत्रापि ब्रह्मप्राप्तिर्वक्तव्येति चेत्र । उत्कान्तिगत्योनिषेधात् । " न तस्य प्राणा उत्कामन्ति " इति श्रुत्योत्का-न्तिनिषध्यते । गतिनिषेषश्च स्मर्थते —

" सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । देवा मार्गे विमुद्धान्ति ह्यपदस्य पदैषिणः '' इति ॥

अयमर्थः । सर्वेषां प्राणिनामात्मभूतो यो ब्रह्मवित्सोऽयं सर्वान्प्राणिनः स्वात्मत्वेन सम्यक्पश्यति तस्य मार्गे देवा अपि मुद्यन्ति । उत्तरदक्षिणाधोमार्गेष्वातिवाहिकत्वेना-वस्थिता ये देवाः सन्ति ते सर्वेऽपि मार्गत्रयगन्तृणामुपासकानामिष्टापृतीनुष्ठायिना-मिष्टापूर्तीननुष्ठायिनां पापिनां पदं गतिं यथा पश्यन्ति तथा ब्रह्मविदोऽपद्स्य गतिरहि-तस्य पदैषिणो गतिमन्विच्छन्तस्तामदृष्ट्वा आन्ता भवन्तीति। तस्मादस्य ब्रह्म प्राप्ति(प्त)-त्वेनोपचर्यतं इति । तं च विलयं श्रुतिर्दर्शयति—" न तस्य प्राणा उत्कामनत्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति '' इति । बोधात्पुराऽपि ब्रह्मैव सन्नज्ञानाज्जीवत्व-अमं प्राप्य पुनर्बोधाद्ध्वमनुभवेनापि ब्रह्म यथा भवति तथा स्वयमप्येति विलीयते स्वकीयो जीवत्वोपाधिर्विनश्यतीत्यर्थः । यथा स्वकण्ठेऽवस्थितमाभरणमज्ञात्वाऽन्यत्रा-न्विष्यन्केनचिद्धोधितो हस्तेन संस्पृश्येदानीमेतत्प्राप्तमित्युपचरति, तद्वदौपचारिकी ब्रह्मप्राप्तिर्द्रष्टव्या । तदेवं ब्रह्मस्वरूपविषया मीमांसोपरिष्टाद्भविष्यति । वेदनविषया परप्राप्तिविषया चोदाहियते । यद्यपि पूर्वत्र सर्वत्र तत्तदनुवाकस्यावसान एव तत्त-द्विषया मीमांसोदाहृता, तथाऽप्यत्र ब्रह्मितिदित्यारम्येत्युपनिपदित्यन्तस्यानुवाकस्या-तिप्रीढतया तन्मध्ये मीमांसितव्यानामथीनां बहुत्वाद्वृद्धिसौकयीय तत्तद्वाक्यसमीप एव तत्तन्मीमांसोदाहियते । या तु देशिवशेषे ब्रह्मविदित्यारम्य नवानुवाका इति प्रांसीद्धिः सा त्वध्यापकैः पाठसौकर्याय परिकल्पिता, न त्वर्थानुसारिणी । ते हि तद्प्येष श्लोको भवतीत्यस्याः प्रतिज्ञायाः श्लोकपाटस्य च मध्ये तं तमनुवाकं समापयन्ति । न चैतद्युक्तम् । कस्यचिद्य्यर्थस्य पर्यवसानाभावात् । तस्मादितरदेश-गताध्यापकप्रसिद्धा कृत्स्रोऽप्ययमेक एवानुवाकः । एतदेवाभिप्रत्य काण्डानुक्रमणि-कामाप्यकारो वारुण्या उपनिषदः "सह नाववतु" "ब्रह्मविदाप्तोति परम्" " भृगुर्वे वारुणिः " इत्यनुवाकत्रयात्मकत्वं व्याजहार । भारद्वाजसूत्रे मुमूर्वोः कर्णे जॅट्यत्वेनेवमुदाहृतम् — " ब्रह्मविदाप्तोति परम्, भृगुर्वे वारुणिरित्येतावनुवाकौ ब्रह्म-विदो दक्षिणे कर्णे जपित " इति । ब्रह्मविदित्यारम्य भृगुरित्यन्तः(तः) प्राक्तनो प्रन्थ

९ इ. °मार्गेऽपि मुै। २ ग. घ. °थिनां पाँ। ३ घ. 'मेकः स ए'। ४ इ. जपत्वेँ।

एक एवानुवाकः । येषां नवानुवाककल्पना तेपामप्येकवछीत्वप्रसिद्धिरस्ति । ब्रह्मव-छीत्येवं तैन्यीहृतत्वात् । भगवद्भिभीष्यकारैरप्यानन्दवछीत्येवं न्याहृतम् । अते। बहुस्कन्धयुक्तवछीवद्धहृविधावान्तरपार्ठभेदयुक्तोऽप्येक एवायमनुवाकः । तथा सित बुद्धिविक्षेपानुत्पादनाय तक्तद्वाक्यसमीप एव मीमांसोदाहरणं युक्तम् । अत्र यद्वेदनं ब्रह्मः विच्छन्देन न्यवहृतं तस्य स्वातन्त्रयेण पुरुषार्थहेतुत्वं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे अ चिन्तितम्—

> "क्रत्वङ्गमात्मविज्ञानं स्वतम्त्रं वाऽऽत्मनो यतः । देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्योत्कतुगं ततः ॥ नाद्वैतधीः कर्महेतुईन्ति प्रत्युत कर्म सा । आचारो छोकसंग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः ॥

आत्मनो देहातिरेकज्ञानमन्तरेण परलोकगामित्वानिश्चयाज्ज्योतिष्टोमादिप्रवृत्तिरेव न स्यादिति कतुपु प्रवर्तकत्वेनौपनिपदमात्मज्ञानं कर्मोङ्गमिति प्राप्ते ब्रूमः—देहव्यितिरक्तात्मज्ञानं द्विविधम् । परलोकगामिकर्जात्मविज्ञानमेकं द्वितीयं ब्रह्मात्मतत्त्वविज्ञानं चेति । तत्र कर्जात्मज्ञानस्य प्रवर्तकत्वेऽपि नाद्वैतब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानं प्रवर्तकम् । प्रत्युति क्रियाकारकफलनिषेधेन निवर्तकमेव । ननु तत्त्वविदामपि जनकादीनां कर्मप्रवृत्तिन् लक्षण आचारो दृश्यते । बादम् । लोकसंग्रहाथीऽयमाचारः । यदि तत्त्वविदामपि मुक्तये कर्माण्यनुष्ठेयानि स्युः कथं ति प्रजादिवैयर्ध्यश्रुतिरुपपँद्यते । "किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः" इति । आत्मतत्त्वक्रपस्य लोकस्यापरोक्षे सत्यनात्मलोकसाधनमृतायाः प्रजाया वैयर्थ्यं श्रुयते । एवं किमर्था वयमध्येप्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामह इत्याद्यदाहरणीयम् । तस्मादात्मतत्त्वज्ञानं स्वतन्त्रपुरुपार्थसाधनं न तु कर्माङ्गम्"।

तस्य च ज्ञानस्योत्पत्तिकालस्तत्रैव +चिन्तितः--

"इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते । तथाऽभिसंघेर्यज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनौ ॥ असति प्रतिबन्धेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा। श्रवणायेत्यादिशास्त्राद्वामदेवोद्धवादपि" इति ॥

श्रवणमनननिदिध्यासनेष्वनुष्ठीयमानेष्वस्मिन्नेव जन्मनि ज्ञानं जायत इति निय-

<sup>\*</sup> पुरुषार्थोंऽतः शब्दादिति बादरायणः । अ० ३ पा० ४ अ० १ सू० १ । + ऐहिकमत्यप्र-स्तुतप्रातिबन्धे तद्दर्शनात् । अ० ३ पा० ४ अ० १६ सृ० ५१ ।

९ घ. 'त्येव व्या'। २ ग. °ठयु'। ३ ग. °ज्ञानमिति । ४ ख. °पद्येत । "किं।

म्यते । न त्विहैव वा अन्मान्तरे वेति कालविकल्पः । कुतः । श्रवणादिषु प्रवर्तमानस्य पुरुषस्येच्छाया ऐहिकज्ञानोत्पत्तिविषयत्वात् । इहैव मे विद्या जायतामित्यभिसंघाय पुरुषः प्रवर्तते । न चादृष्टफलानां यज्ञादीनां \*तत्साधनत्वेन स्वर्गवज्जन्मान्तरे
ज्ञानोत्पत्तिः शङ्कनीया । श्रवणादिप्रवृत्तेः प्रागेव विविदिषामुत्पाद्य यज्ञादीनां चिरताधित्वात् । तस्मादैहिकत्वेन ज्ञानोत्पत्तिनियम्यत इति प्राप्ते ब्रमः—असति प्रतिबन्धे
ज्ञानमिहैव संभवति । सति तु प्रतिबन्धेऽत्रानुष्ठितैः श्रवणादिभिर्जन्मान्तरे विज्ञानमृत्पद्यते । प्रतिबन्धश्च बहुविधः श्र्यते—

''श्रवणायापि बहुभियों न लम्यः शृण्यन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्रयों वक्ता कुरालोऽस्य लब्बा आश्रयों ज्ञाता कुरालानुशिष्टः'' इति ॥

न च पूर्वमन्मानुष्ठितैः श्रवणादिभिर्जन्मान्तरे ज्ञानोत्पत्तिने दृष्टचरेति वाच्यम् । वामदेवस्य गर्भ एवावस्थितस्य ज्ञानोत्पत्तिश्रवणात् । "गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच" इति श्रुतेः । तस्मादिह वा जन्मान्तरे वा ज्ञानोत्पत्तिः ।

परमामोतीत्यत्र परशब्दोऽन्यवस्तुवाची न भवति । ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽ-सत्त्वादिति यदुक्तं सोऽयमन्याभावस्तस्यैवाध्यायस्य द्वितीयपादे +चिन्तितः —

''अस्त्यन्यद्भद्धणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम् । सेतुत्वोन्मानवत्त्वाच संवन्धाद्भेदवत्त्वतः ॥ धारणात्सेतुतोन्मानमुपास्त्यै भेदसंगती । उपाध्युद्भवनाद्याभ्यां नान्यदन्यनिषेधतः'' इति ॥

यदेतद्वस नेति नेतीति दृक्ष्यप्रतिषेधेन व्यवस्थापितम् , तस्माद्वि ब्रह्मणोऽन्यद्-स्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् । कुतः । सेतुत्वादिव्यपदेशेभ्यः । "अथ य आत्मा स सेतुर्वि-धृतिः" इति सेतुत्वं चोपदिक्ष्यते । तत्र यथा लोके पारावारवाञ्चलस्य विधारकः सेतुस्तं च सेतुं तीर्त्वा जाङ्गलं प्रतिपद्यते, तथा ब्रह्मणोऽपि सेतुत्वेन जगद्विधारकत्वाद्वस्य तीर्त्वा गन्तव्येनान्येन केनचिद्धवितव्यम् । तथोन्मानव्यपदेशोऽपि ब्रह्मणः श्रूयते— "चतुष्पाद्वस्य" "षोडशकलं ब्रह्म" इति । तच्चोन्मानं सद्वितीय एव गवादौ दृष्टच-रम् , न त्वद्वितीये कुत्रचित् । तथा संबन्धव्यपदेशः श्रूयते— "सता सोम्य तदा संपत्रो भवति" इति । स च संबन्धः सद्र्पादसतोऽन्यस्य विद्यमानैतार्योमवकल्पते । तथा "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इति द्रष्टृद्रष्टव्यभेद्व्यपदेशोऽपि भवति । तस्मान्ना-द्वितीयं ब्रह्मोति प्राप्ते ब्र्मः—न तावद्वद्वाणः सेतुत्वं मुख्यं संभवति मृद्दारुमयत्वप्रस-

<sup>\*</sup>ज्ञानसाधनत्वेन । +परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्यः । अ०३ पा०२ अ०० सू०३१।

क्कात् । केनिचत्सेतुसामान्येन सेतुत्विविक्षायां विधारकत्वमात्रं विवक्ष्यताम् । न तु सिद्धितीयत्वम् । सेतुर्विधृतिरितिश्रवणात् । उन्मानं तूपास्त्ये व्यपदिश्यते तत्प्रकरणन्त्वात् , न तु तत्त्वावबोधाय । भेदव्यपदेशश्चोपाध्युद्भवमपेक्ष्य घटाकाश्चमटाकाशवदु-पपद्यते । संबन्धव्यपदेशश्चोपाधिनाशमपेक्ष्य घटमक्के घटाकाशमहाकाशवदुपचर्यते । तस्माद्भक्षव्यतिरिक्तवस्तुसाधकहेत्नामन्यथासिद्भत्वादेकमेवाद्वितीयमित्यन्यवस्तुनिषेधा-चाद्वितीयमेव बैद्ध ।

प्राम्नोतीत्यत्र ब्रह्मलेकिनत्प्राप्तिर्न भवत्युत्क्रान्तिनिषेधादिति यदुक्तं सोऽयं निषेधश्च-तुर्थोध्यायस्य द्वितीयपादे अचिन्तितः—

"िकं जीवादथवा देहात्प्राणोत्क्रान्तिर्निवार्यते । जीवान्निवारणं युक्तं जीवेदेहोऽन्यथा सदा ॥ तप्ताश्मजलवदेहे प्राणानां विलयः स्मृतः । ×उच्लुयत्यत्र देहोऽतो देहात्सा विनिवार्यते" ॥

"न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति " इति तत्त्वविदः प्राणानामुत्क्रान्तिनिषिध्यते तस्य निषेषस्यापादानं जीवः । न तु देहः । अन्यथा देहानुत्क्रान्तौ मरणाभावः प्रसज्येति प्राप्ते ब्रूमः—तप्ताश्मनि प्रक्षिप्तं जलं न यथाऽन्यत्र गच्छिति नापि तत्र दृश्यते किंतु स्वरूपेण लीयते तद्वत्तत्त्वविदः प्राणा देहादनुत्क्रामन्तोऽपि न देहेऽवितिष्ठन्ते किंतु विलीयन्ते । अतो जीवनासंभवान्मृतो देह इति व्यवहारः । न चानुत्क्रान्तौ न मृतो देह इति व्यवहारः । अनुत्क्रान्तानां प्राणानां देहेऽवस्थानाभावे देहस्योच्छूनत्वमेव लिङ्गम् । निवयतः प्रयासाद्धरं देहादुत्क्रान्तिरस्तु प्रतिपेधस्तु जीवापादानको भविष्यति । मैवम् । देहादुत्क्रम्य जीवेन सहावस्थितेषु प्राणेषु देहान्तरप्रहणस्याऽऽवश्यक-त्वान्मुक्तिरेव न स्यात् । तस्मादुत्क्रान्तिप्रतिषेधस्य देह एवापादानं न जीवः "।

प्राप्तिश्चन्देन जीवरवोपाधिविलयो विवक्षित इत्युक्तं सोऽपि विलयस्तत्रैव \*चिन्तितः—

''तस्य वागादयः स्वस्वहेतौ छीनाः परेऽथवा । गताः कला इति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु तल्लयः ॥ नद्यञ्चिलयसाम्योक्तेविद्वदृष्ट्या लयः परे । अन्यदृष्टिपरं शास्रं गता इत्याद्यदाहृतम् ॥

<sup>\*</sup> प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् । अ०४ पा०२ अ०६ सृ० १२ ।× निश्चेष्टो भवतीत्सर्थः । \* तानि परे तथा ह्याह । अ०४ पा०२ अ०७ स०१५।

[प्रपा०८अनु०२] तत्त्वज्ञानिनो वागादयः प्राणा विलीयमानाः प्रातिस्विकेषु कारणेषु विलीयन्ते न तु परमात्मिन । गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा इति कलाशब्दवाच्यानां प्राणादीनां प्रति-ष्ठाशब्दवाच्यस्वस्वकारणप्राप्तिप्रतिपादिकायाः " यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वाग-प्येति वातं प्राणश्रक्षुरादित्यम् " इत्यादिश्रुतेरिति प्राप्ते ब्रूमः —तत्त्वविदृष्ट्या परमा-त्मन्येव लय इति श्रुत्यन्तराज्ञिश्रीयते-

"यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्' इति ।

श्रुतौ नद्यव्यिष्ठयदृष्टान्त उपन्यस्यते। अथ दार्ष्टान्तिके परमात्मनि छय इत्य-यमर्थो न विशदस्तर्हि श्रुत्यन्तरे विशदो गम्यते—" यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रा-यणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एव-मेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति मिद्येते चाऽऽसां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते " इति । भिद्येते विलीयेते । सेयं श्रुतिस्तत्त्व-विदृष्टिविषया । गताः कला इति शास्त्रं तु तटस्थपुरुषप्रतीतिविषयम् । स्रियमाणे तत्त्व-विदि समीपवर्तिनः पुरुषाः स्वस्वदृष्ट्या तदीयवागादीनामप्यग्न्यादिषु लयं मन्यन्तेऽतः श्रुत्योर्न विरोधः । तस्मात्परमात्मनि तत्त्वविदः प्राणानां विलयः "।

उपाधिविलये यन्मुक्तिरूपं त[त्त]स्मिन्नेवाध्याये चतुर्थपादे \*चिन्तितम्—

"नाकवन्नूतनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनम् । अभिनिष्पत्तिवचनात्फलत्वादपि नूतनम् ॥ स्वेन रूपेणेतिवाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनम् । आविभीवोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः ॥

" एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्प-द्यते '' इति श्रूयते। अस्यायमर्थः । सम्यक्प्रसीदत्युपाध्युपशान्ताविति संप्रसादो जीवः। स च शरीरत्रयाभिमानं परित्यज्य परं ब्रह्म प्राप्य मुक्तरूपेणावतिष्ठत इति । तत्रैत-न्मुक्तिरूपं न जीवस्य पूर्विसिद्धं किंतु स्वर्गवदागन्तुकम् । कुतः । अभिनिष्पद्यत इत्यु-त्पाद्यत्वश्चवणात् । पूर्वसिद्धत्वे संसारदशायामि सद्भावेन फलत्वं न स्यात्तस्मात्स्वर्गे-वदिदं नूतेनं मुक्तिरूपमिति प्राप्ते ब्रूमः — स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इति स्वशब्देन विशे-षितत्वात्पूर्वमपि विद्यत एव मुक्तिरूपम् । न चात्र स्वशब्दः स्वकीयत्वमभिष्ते विशे-षणवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । यद्यद्भूपं मुक्तावुपादत्ते तक्तत्स्वकीयमेवेति कस्य व्यावृत्तये विशे-

<sup>\*</sup> संपद्याऽऽविर्मावः स्वेनशब्दात् । अ०४ पा०४ अ०९ सू०९ ।

९ क. ग. घ. ङ. <sup>°</sup>विदो दुष्ट्या। २ ग. घ. <sup>°</sup>तर्नार्मै ।

ष्येत । आत्मवाचित्वे तु स्वशब्दस्य स्वकीयत्वव्यावृक्तिः प्रयोजनम् । न चाभिनिष्प-त्तिरुत्पक्तिः पूर्वसिद्धस्योत्पत्त्यसंभवात् । किं तिर्हं तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मत्वाविभीवोऽभिनि-ष्पित्तः । न चैवं सत्युपसंपद्याभिनिष्पद्यत इत्यनयोः पुनरुक्तिरिति शङ्कनीयम् । संप-त्तिशब्देन तत्पदार्थशोधनस्य विवक्षितत्वात् । अभिनिष्पत्तिस्तु वाक्यार्थावबोधः । न च पूर्वसिद्धत्वे मुक्तिरूपस्य फल्टत्विवरोधः । निवृत्ताज्ञानरूपत्वाकारेण पूर्वसिद्धत्वामा-वात् । तस्मात्पुरातनं वस्त्वेव मुक्तिरूपम् " ।

# तत्रैवान्यचिन्ततम्-

"मुक्तरूपाद्वस भिन्नमभिन्नं वा विभिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं कर्मकर्तृभिद्गोक्तितः ॥ अभिन्निष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । न्नसत्वोक्तेरभिन्नं तद्भेद्गोक्तरुपचारतः" ॥

पूर्वीधिकरणे निर्णीतं यदेतन्मुक्तस्य स्वरूपं तत्परस्माद्धस्यणो मिन्नं भिवतुमहिति । कुतः । कर्मकर्तृव्यपदेशात् । "एष संप्रसादः परं ज्योतिरुपसंपद्य " इत्यत्र संप्रसादः शब्दोदितो जीव उपसंपत्तौ कर्तृत्वेनोपदिश्यते । ज्योतिःशब्दवाच्यं च ब्रह्म कर्मत्वेन । तस्मान्मुक्तस्य जीवस्य स्वरूपं ब्रह्मणो मिन्नमिति प्राप्ते ब्र्मः—ज्योतिरुपसंपद्यति वाक्यं तत्पदार्थशुद्धिविषयमुक्तम् । अतस्तदानीं भेदोऽस्तु नाम । तदुपरि स्वेन रूपे-णामिनिष्पद्यत इति वाक्यं वाक्यार्थदशापत्रं मुक्तस्वरूपं प्रतिपादयति । न च तस्य ब्रह्मणा सह भेदोऽस्ति । "स उत्तमः पुरुषः " इति वाक्यं तच्छब्देनाभिनिष्पन्नरूपं मुक्तस्वरूपं परामृश्य तस्योत्तमपुरुषशब्दवाच्यब्रह्मस्वरूपत्वाभिधानात् । तस्मान्मुक्तस्वरूपं ब्रह्माभिन्नम् "।

# पुनरन्यचिन्तितम्--

" क्रमेण युगपद्घाऽस्य सिवशेषाविशेषते । विरुद्धत्वात्कालभेदाद्यवस्था श्रुतयोक्तयोः ॥ मुक्तामुक्तदशोर्भेदाद्यवस्थासंभवे सित । अविरुद्धं योगपद्यमश्रीतं क्रमकल्पनम्" ॥

मुक्तस्य स्वरूपमूतं ब्रह्म श्रुतिषु द्विधा प्रतिपाद्यते । किचत्सिविशेषं किचित्रिविशे-पम् । तथा हि—" य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिवत्सोऽपि-पासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः " इति सविशेषत्वश्रुतिः । " स यथा सैन्धवघनोऽन-

<sup>\*</sup> अविभागेन दृष्टत्वातः । अ०४ पा०४ अ०२ सू०४ । + ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासा-दिभ्यः । अ०४ पा०४ अ०३ सू०५ ।

न्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव " इति निर्विशेषत्वश्रुतिः । ते एते सिवशेषत्वनिर्विशेषत्व मुक्तिदशायां ब्रह्मणो न युगपत्संमवतः परस्परविरुद्धत्वात् । अतः काल्रभेदेनोभे न्यवस्थापनीये इति प्राप्ते ब्र्मः—प्रतिपत्तृभेदाद्युगपदेव सिवशेषत्वनिर्विशेषत्वे उपपद्येते । मुक्तप्रतिपत्त्या निर्विशेषत्वमेव । बद्धप्रतिपत्त्या तु मुक्तस्वरूपं ब्रह्म सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टं सज्जगत्कारण-स्वेनावमासते । न हि मुक्ताः पुरुषाः कदाचिद्धि सर्वज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वादिगुणयुक्ता वयमिति प्रतिपद्यन्ते । तत्प्रतिपत्तिहेतुभूताया अविद्याया विनाशितत्वात् । बद्धपुरुषास्त्व-विद्यायुक्ताः सन्तो निर्विशेषभेव ब्रह्म सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टं कल्पयन्ति । अतः प्रति-पत्तृभेदाद्युगपैद्यवस्थासिद्धौ किमनेन काल्रभेदकल्पनेन । तस्माद्युगपदेव सविशेषत्विनिर्विशेषत्वे " ।

मुक्तावन्यो विशेषस्तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे अचिन्तितः-

"मुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद्धसलोकवत् । स्वर्गवच नृभेदेन मुक्तिः सातिशयैव हि ॥ बसैव मुक्तिने बस कचित्सातिशयं श्रुतम् । अत एकविधा मुक्तिवेधसो मनुजस्य वौ"॥

यथा ब्रसलोकारूयं फलं सालोक्यसारूप्यसामीप्यसार्ष्टिमेदेन चतुर्विधम् । तत्र सार्ष्टिनीम चतुर्मुलेन(ण) समानैश्वर्यस्वम् । यथा वा कर्मभूयस्त्वात्फलभूयस्त्वमितिन्यायेन खर्गी बहुविधस्तथा मुक्तिरिप फलत्वाविशोषात्सातिशयेति प्राप्ते ब्रूमः—मुक्तिनीम निनिसद्बद्धस्त्रस्त्रभेव न तु स्वर्गवदागन्तुकं किंचिद्रूपमिति वक्ष्यते । ब्रह्म चैकविध्यते श्रुतं निर्णीतं च । तस्माचतुर्मृलस्य मौनुषस्य वा मुक्तिरेकविधैव । सालोक्यादि-विशेषस्तु जन्यरूपत्वादुपासनातारतम्येन सातिशयो भविष्यति । मुक्तिस्तु न तादृशीति सिद्धम् "।

यथोक्तैर्दशभिविचौरेरिंग्णीती ज्ञानमोक्षी साधनफल्लपी ब्रह्मविदाप्ताति परमिति वाक्येन सूत्रिती । इदानीं तस्य सूत्रस्य संक्षिप्तव्याख्यानरूपां कांचिद्दचमुदाहरति—

> तदेषाऽभ्यंक्ता । सत्यं ज्ञानमंनन्तं ब्रह्मं । यो वेद निर्दितं गुर्हायां परमे व्योमन् । सोऽश्रुते सर्वान्कामान्त्सह । ब्रह्मणा विपश्चितेतिं, इति ।

<sup>🗯</sup> एवं मुक्तिफलानियमस्तदबस्थावधृतेस्तदबस्थावधृतेः । अ० ३ पा० ४ अ० १७ मू० ५२ ।

९ क. ख. ड. <sup>°</sup>पत्त्वसि<sup>°</sup> । २ ग. च । ३ ग. घ. मनुष्यस्य ।

तत्त्विमनपुर्वभुत्रार्थे तद्भिप्रायपरिज्ञानार्थमेषाऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणा काचिद्दगभ्य-क्ताडिमतः कथिता । सर्वोऽिष सूत्रामिप्रायस्तस्यां विस्पष्ट इत्यर्थः । ब्रह्मविदि-स्युक्ते कीटशं ब्रह्मत्येवं बुभुत्सोदयात्सत्यादिभिश्चतुर्भिः पदैस्तत्स्वरूपमुच्यते । तानि च पदानि समानाधिकरणत्वाद्विशेषणविशेष्यरूपाणि । यथा नीलं महत्सु-गन्ध्युत्पल्रमित्यत्र विशेषणविशेष्यभावस्तद्वत् । तत्र वेद्यतया विवक्षितत्वात्प्रधानं ब्रह्म विशेष्यं सत्यादिपदानि च स्वार्थविपरीतेभ्यस्तद्भस्य व्यावर्तयन्ति । ननु विवक्षितोत्प-**ङ्गिपरीतान्यन्यान्युत्प**लानि विद्यन्ते रक्तमुत्पलं स्वरूपमुत्पलमीषद्गन्यमुत्पलमित्येवं दृष्टस्वात् । अतो विवक्षितस्योत्पलस्य तेम्यो व्यावृत्तये नीलादिपदानि । अत्र स्वनृतं ब्रह्म जडं ब्रह्म परिच्छिन्नं ब्रह्मेत्येवं विपरीतानि ब्रह्माणि न सन्ति । यथाऽ-सावादित्य एकस्तद्वद्भद्धाप्येकमेव । तस्य व्यावत्यीभावात्सत्यादिविशेषणानि व्यर्था-नीति चेन्न । तेषां छक्षणरूपविशेषणत्वेन व्यावर्त्यसद्भावात् । सजातीयमात्राद्यावर्तकं केवछं विशेषणम् । स्वेतरकृत्स्नव्यावर्तकं लक्षणरूपविशेषणमिति तयोविवेकः । तथा सत्यब्रह्मरूपेम्योऽसत्यजडपरिच्छिन्नेम्यो व्यावृत्तये सत्यादिपदानि भविष्यन्ति । अवकाशक्रपमाकाशमित्येतस्मिक्ठँक्षणे सजातीयस्याऽऽकाशान्तरस्य व्यावर्त्यस्यामा-वेऽपि विजातीयानि मूर्तद्रव्याणि यथा व्यावर्त्यन्ते, तद्वदसत्यादीन्यत्र व्यावर्त्य-न्ताम् । सत्यादिपदानि ब्रह्म विशेष्टुं प्रवृत्ततया परार्थेत्वात्परस्परनिरपेक्षाण्येव ब्रह्म-शब्देन संबध्यन्ते, सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति । यद्वस्तु येन रूपेण निश्चीयते तचेत्कदाचिदिप तद्रूपं न व्यभिचरेत्तदा तद्वस्तु सत्यमित्युच्यते । यथा सर्पस्याधिष्ठानभूता रज्जुः । यस्य तु व्यभिचारोऽस्ति तदनृतम् । यथा रज्ज्वां प्रतीतः सर्पस्तथा सर्वजगद्विष्ठानमूतं ब्रह्म मुक्तावि व्यभिचाराभावात्सत्यम् । ज्ञानवाध्यत्वेन मुक्तौ ब्यभिचरितत्वाज्जगदनृतम् । अत एव माण्ड्क्यश्रुतिर्जगतो मिध्यात्वं दर्श-यति—" मायामात्रमिदं द्वैतम् " इति । छन्दोगाश्च दृष्टान्तत्वेन विकारस्य घटा-देरनृतत्वं प्रकृतेश्च मृत्तिकायाः सत्यत्वमामनन्ति—" वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् " इति । ब्रह्म जडं भवितुमहिति सत्यत्वानमृत्तिकावदित्याशङ्कच **ज्ञानिम**त्युच्यते । व्यावहारिकसत्यं त्वचिद्रूपमित्यभिप्रायः । ब्रह्म परिच्छिन्नं भवि-तुमहीति ज्ञानशब्दार्थत्वाद्धटज्ञानवदित्याशङ्कचानन्तमित्युच्यते । ज्ञायते स्फोर्यते घटादिकमनेनेति ब्युत्पत्त्या घटस्कुरणयोः संबन्धजनकोऽन्तःकरणवृत्तिविशेषो लोके ज्ञानशब्दस्यार्थः । स च भौतिकः । "अन्नमयं हि सोम्य मनः " इति श्रुतेः । तस्माद्युक्तं तस्य ज्ञानस्य परिच्छिन्नत्वम् । इह तु ज्ञिन्निर्जनिमिति व्युत्पत्त्या स्फुरण-मेवोच्यते. तस्य भौतिकत्वाभावादनन्तत्वम् । अन्तः परिच्छेदः । स च त्रिविधः--

# [प्रपा०८अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

देशकृतः कालकृतो वस्तुकृतश्चेति । तत्र "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः" इति श्रुत्या सर्वदेशसर्वकालसंबन्धावगमाद्देशकालपरिच्छेदौ न स्तः ।

" ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तांत्पश्चाद्भक्ष दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् "

इति श्रुतौ सर्वदेशकालसंबन्धवत्सर्ववस्त्वात्मकत्वस्यापि श्रवणाद्वस्य्यतिरिक्तवस्त्व-भावेन वस्तुपरिच्छेदोऽपि नास्ति । तदेवं सत्यादिशब्दैभिध्यात्वजाड्यपरिच्छेदेभ्यो यद्यावर्तितं तद्वस्रोति वाक्यार्थः संपद्यते । ननु सत्यादिपदानामतद्यानृत्तिपरत्वाद्वस-शब्दार्थस्योत्पलादिशब्दार्थवछोके प्रसिद्धचभावाद्वाक्यं शून्यपरं प्रसज्येत—

> " मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः । एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः "

इतिवात्रयार्थवदिति चेन्न । वृंहतेर्धातोर्र्थानुगमेन ब्रह्मशब्दार्थस्य प्रसिद्धत्वात् । प्रकारान्तरेणापि प्रसिद्धिभेगविद्धदेशिता—"सर्वस्याऽऽत्मत्वाच ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति " इति । ब्रह्मणश्चाऽऽत्मत्वादस्तित्वं प्रसिद्धम् । ब्रह्मण-श्चाऽऽत्मत्वम् "अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादिश्चतिसिद्धम् । अतः शून्यार्थत्वाभावे सति सत्यादिपदानां विशोषणत्वं छक्षणत्वं चोपपद्यते । अन्यथा किं विशेष्येत किं बा रुक्ष्येत । वस्तुतो ब्रह्मान्तराभावेऽप्यविद्यादशायामनृतजदपरिच्छिन्नरुपाधिभिरुप-हितत्वाकारेणानृतत्वादिधर्मविशिष्टानां त्रयाणां ब्रह्मान्तराणां सत्रातीयानां सद्भावा-द्विविसतं ब्रह्म तेम्यो ब्रह्मम्यः सत्यादिपदै विशेष्यते । लक्षणपक्षे तु विजातीये-म्योऽप्युपाधिम्यो व्यावर्त्यते । यथा द्रष्ट्रदर्शनदृश्यदित्रिपुटीव्यवहाराद्यावर्त्य भूमप-दार्थी लक्ष्यते तद्वत् । तथा च च्छन्दोगा आमनन्ति—"यत्र नान्यत्पश्यति नान्य-च्छृणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमा'' इति । अन्योऽन्यत्पइयतीत्येवमादिका त्रिपुटी यस्मिन्पदार्थे नास्ति स पदार्थो भूमेत्यतद्यावृत्त्या सर्वेन्यवहाररहितं वस्तु छक्ष्यते । एवमत्रापि सत्यादिपदैर्भिध्यात्वादिव्यावृत्त्या तद्रहितं ब्रह्म लक्ष्यताम् । अत्र केवल-विशेषणत्वपक्षे सत्यादिपदानि त्रीण्यपि परस्परनियामकत्वेन मिलित्वा ब्रह्मस्वरूपं प्रति-पादयन्ति । तथा हि--- बाधराहित्यवाची सत्यशब्दिश्चिविधं सत्यमाचष्टे । प्रातिभासिकं व्यावहारिकं पारमार्थिकं चेति त्रैविध्यम् । क्युक्तिरजतादीनां यावत्प्रतिभासं बाधराहि-त्यात्प्रातिभासिक(कं) सत्यत्वम् । पृथिन्यादिभूतानां शरीरादिभौतिकानां च तत्त्वज्ञानो-दयात्पूर्वं छोकव्यवहारे बाधाभावाद्यावहारिकं सत्यत्वम् । वेदान्तोत्पादितविज्ञानादूर्ध्व-

<sup>\*</sup> व्यावर्खत इत्यर्थः ।

१ घ. °स्ताइद्रा पश्चाः । २ घ. "वाक्त्यव" । ३ क. ड. "णां स" । ४ ग. विशिष्य" । ५ ग. घ. "हारैक्षिः" ।

मिष बाधाभावाद्धहाणः पारमाधिक (कं) सत्यत्वम् । तत्राविशेषेण त्रिष्विप प्रैवर्तमानः सत्यशब्दो ज्ञानानन्तशब्दाभ्यां नियमितः सन्ब्रह्मण्येव पर्यवस्यति । न हि व्यावहारिकप्रातिभासिकयोश्चिद्धपत्वमपरिच्छिन्नत्वं वाऽस्ति । ज्ञानशब्दोऽपि चिद्धस्तुनि बुद्धिरूपज्ञाने च प्रवेर्तमानः संत्यानन्तशब्दाभ्यां नियमितश्चिद्धपे ब्रह्मण्येवावतिष्ठते । न खळु
बुद्धिवृत्तिर्ब्रह्मवदत्यन्तमबाध्या त्रिविधपरिच्छेदरहिता वा । अनन्तशब्दश्च देशपरिच्छेदरहित आकाशे सर्वपरिच्छेदरहिते ब्रह्मणि च प्रवेर्तमानः सत्यज्ञानशब्दाभ्यां नियमितो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते । न द्याकाशस्य पारमाधिकं सत्यत्वं स्फुरणत्वं वाऽस्ति ।
तदेवं परस्परं नियमितानि ज्ञीणि सत्यादिपदानि कृटस्थं चिद्यपमद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । तदुक्तं पूर्वाचार्यैः—

"कीटस्थ्यमेव सत्यत्वं स्फुरणं ज्ञानमुच्यते । आनन्त्यमेकता चैवं बोध्यते ब्रह्म तैस्त्रिमिः " इति ॥

तेष्वनन्तराब्द इतरव्यावृत्तिमुखेनैव ब्रह्म विशिनष्टि । सत्यज्ञानराब्दौ तु स्वार्थरूपं क्ट्रस्थत्वं स्फुरणं च \*समर्पयन्तौ तद्विपरीतं मिथ्यात्वं जाड्यं चार्थान्निवारयन्तौ विशेषणत्वं प्राप्नुतः । तदुक्तं वार्तिककुद्धिः—

"तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तुन्यावृत्त्यैव विशेषणम् । स्वार्थार्पणप्रणाड्या च परिशिष्टौ विशेषणम् ॥ शब्दात्प्रतीयते तावत्संगतिर्धर्मधामणोः । मानान्तरादपोहस्तु न शाब्दस्तेन स स्मृतः" इति ॥

सत्यत्वज्ञानत्वयोर्मिध्यात्वजडत्वयोश्च सहावस्थानान्यथानुपपत्तिर्मानान्तरम् । यद्यपि धर्मधर्मिसंबन्धो न वास्तवस्तथाऽपि ब्रह्मबोधस्य द्वारं भवत्येव । निध्याभूतेन प्रतिबिन्धेन सत्यिबिन्धावबोधदर्शनात्स्वप्रकामिनीदर्शनेन भाविश्चेयःसूचनाच । तदेवं सत्यादिनिरोषणत्रयेण ब्रह्मस्वरूपावबोधादेतावद्वह्मणो छक्षणम् । यद्वा तेषां पदानामेकैकमेव निरपेक्षं ब्रह्मछक्षणम् । सत्यशब्देन निध्याभूतयोरज्ञानतत्कार्ययोव्यावृत्तौ सत्यामः खण्डबोधं ब्रह्मकमेव परिशिष्यते । ब्रह्मण उपछक्षको यः सत्यत्वधर्मः सोऽप्यविद्याकार्यत्वान्मिध्यवेति सत्यशब्देनैव व्यावर्त्यते । यथा कछुषिते जछे प्रक्षिप्तं कतकरणः पूर्वकाछुप्यं निवर्तयत्स्वयमपि निवर्तते । यथा वा भुक्तान्नजरणाय स्वीकृतमोषधमन्नं च स्वात्मानमपि जरयित तद्वत् । न च सत्यत्वधर्मे व्यावर्तिते सित ब्रह्मणो निध्यात्वं

<sup>\*</sup> बोधयन्तावित्यर्थः । + संबन्ध इत्यर्थः ।

१ घ. वर्तमानः । २ ग. घ. वर्तमानः । ३ घ. <sup>©</sup>येव ति<sup>°</sup> । ४ ग. घ. वर्तमानः । ५ ग. <sup>°</sup>स्परिनि<sup>°</sup> ।

प्रसच्येतेति शङ्कनीयम् । मिध्यात्वस्याऽऽदावेव निवर्तितत्वात् । न हि कतकरजसो निवृत्ती पूर्वकालुष्यं पुनरागच्छति । नाप्यौषधे जीर्णे पुनरस्नमजीर्णं भवति । सत्यत्विम-थ्यात्वयोरुमयोरिप व्यावृत्ती निर्धर्मकं ब्रह्मीत लक्षितं भवति । न च तादृशं नौस्त्ये-वेति शङ्कनीयं सदात्मरूपत्वानुपपत्तेः। सदूपत्वमात्मरूपत्वं च च्छन्दोगा " सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" इति सद्धस्तु प्रक्रम्य—" तत्सत्यं स आत्माँ " इति श्रवणात् । अतो यदत्र सत्यशब्देन विवक्षितं तदेव सद्भूपमात्मरूपं चेत्यवगम्यते । न हि तेजसस्तमस्त्वमिव सतोऽसत्ता संभवति । आत्मनोऽसत्त्वं भाष्यकार्वचनमुदाह्रस्य पूर्वमेव निराकृतम्। किंच सत्यत्विमध्यात्वादिकल्पनाया अधिष्ठानत्वादिप ब्रह्मणो नास-त्यत्वम् । न हि निरिधष्ठानो भ्रमः संभवति । एतदेवाभिप्रेत्य च्छान्दोग्ये "तद्भैक आहुर-सदेवेदमम आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत " इति परकीयमतत्वेनासत्पक्ष-मुपन्यस्य "कुतस्तु खलु सोन्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत" इति तं पक्षं दूषियत्वा " सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् " इति सत्पक्षं स्वकीयमतत्वे-नोपसंहरति । युक्तश्रायमेव पक्षः । असतो जगतुपादानत्वे तु पृथिवी नास्त्यापो न सन्तीति सर्वे जगद्सदनुविद्धं प्रतीयेत न त्वेवं प्रतीयते । किं त्वस्ति पृथिवी सन्त्याप इत्येवं सदनुविद्धमेव सर्वं प्रतीयते । तस्माज्जगत्कारणं ब्रह्म सद्भुपमेव । यथा छान्दोग्ये ब्रह्मणः कारणत्वमुपजीव्य सत्त्वासत्त्वपक्षयोर्गुणदोषावृपन्यस्तावेवमत्रापि ब्रह्मणः प्रत्य-गात्मरूपत्वमुपजीव्य सन्त्रासत्त्वपक्षयोस्तावुपन्यसिष्येते--- "असन्नेव स भवति । अस-द्रहोति वेद चेत्। अस्ति ब्रहोति चेद्वेद। सन्तमेनं ततो विदुः " इति। कठाश्चाऽऽ-मनन्ति—" अस्तीत्येवोपलब्धव्यः " इति । तस्माद्वस्तुतः सत्यत्वधर्मरहितमपि ब्रह्म तत्करूपनाधिष्ठानत्वात्सद्भूपमेव । " परस्परिवरोधे हि न प्रकारान्तरिक्थितिः " इतिन्या-येन सत्यत्विमध्यात्वोभयराहित्यमयुक्तमिति चेत् । मैवम् । नपुंसर्कव्यक्तिवत्तदुपपत्तेः । यथा परस्परविरुद्धस्त्रीत्वपुरुषत्वोभयरहिता सा व्यक्तिस्तद्वत् । प्रत्यक्षेण प्रमिताऽसौ व्यक्तिरिति चेत्तिहं ब्रह्मापि श्रुत्या प्रमीयताम् । श्रुतिस्तु सत्यं ब्रह्मेति सत्यशब्दवा-च्यत्वं ब्रुवती सत्यत्वधर्ममङ्गी करोतीति चेन्न । " यतो वाचो निवर्तन्ते " इति वाच्य-त्वप्रतिषेषश्रुतेः । सत्यशब्दस्तु अ व्यावहारिकसत्यत्वधर्मवाचकतया होके व्युत्पनः सन्बद्धाण्यारोपितं व्यावहारिकसत्यत्वधर्ममुपजीव्य तद्विरुद्धं मिथ्यात्वं निराकुर्वन्धर्मद्भय-रहितं सन्मात्रं ब्रह्मतत्त्वं + उक्षयित । यथा पादतले लग्नकण्टकमन्येन कण्टकेनोद्धृत्य कण्टकद्वयं परित्यन्य केवल(लं)पादमवशेषयंति तद्वत्। तस्मात्सत्यं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणं निर्दे-

<sup>\*</sup> व्यावहारिकश्वासी सत्यत्वधर्मश्रेति समासः । + बोधयतीत्पर्थः ।

९ ग. वृत्तेः पूँ। २ ख. नास्तीति । ३ क. ख. घ. ड. °त्मत्वं छन्दोै । ४ ख. °त्मा '' इत्युपसंहारात् । ५ ग. घ. 'ति तत्पक्षं । ६ क. ख. इ. °कत्वच्यै ।

षम् । ननु ज्ञानं ब्रह्मणि किया प्रसच्येत । तथा हि । ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्ती ब्रह्मणो ज्ञानिक्रयांकरणत्वं भावार्थव्युत्पत्ती तु क्रियारूपत्वम् । न चोभयं युज्यते । "निष्कलं निष्कियं शान्तम्" इति किया प्रतिषिध्यते । तस्मादेतल्लक्षणं दुष्टमिति चेत् । मैवम् । सत्यशब्दवज्ज्ञानशब्दस्यापि लक्षणत्वात् । धात्वर्थस्तु बुद्धेर्वृत्तिः । तथा चोपदेशसाह-स्यामिहितम्—

"आत्माभासस्तु तिङ्काच्यो धात्वर्थश्च धियः क्रिया । उभयं त्वविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥ चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्तो बोधोऽभिजायते । बुद्धेः शब्दादिनिर्भासस्तेन मोमुद्धते जगत्" इति ॥

चैतन्यप्रतिबिम्बयुक्तायां राज्यस्पर्शादिविषयावभासिकायां बुद्धौ व्युत्पन्नो ज्ञानराज्दो ब्रह्मण्यारोपिर्तसर्वेद्दश्यभासकत्वधमं जडत्विनवारणायोपजीव्य ततस्तेनापि धर्मेण विस्हितं नित्यचैतन्यं प्रत्यगात्मरूपं ब्रह्मतत्त्वमुपलक्षयति । तदेतत्सर्वं वार्तिककारैर्विस्पष्ट-मिहितम्—

"बुद्धेः प्रत्ययकारित्वं तत्साक्षिण्युपचर्यते । आत्मचैतन्यसंदीमां वृत्तिं धीः कुरुते यतः ॥ चेतन्यालिङ्गिताः सर्वास्तमायोविस्फुलिङ्गवत् । धीवृत्तयो हि जायन्ते न कचिचिद्विवर्जिताः ॥ चैतन्यस्वितान्दष्ट्वा प्रत्ययान्बुद्धिकर्तृकान् । ज्ञानं कियत इत्यज्ञाः कूटस्थमिति भँन्वते ॥ बुद्धमावादविक्वन्नं न दमूपं यथा पुरा । बुद्धगुत्पत्तावपि तथा निष्कियं द्यनुभूयताम्'' इति ॥

"न हि द्रष्टुर्द्दष्टेर्विपरिलोपो विद्यते । स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्त्रो रसघन एवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्त्रः प्रज्ञानघन एवं " इत्यादिश्रुतेर्नित्यचैतन्यैकरसस्वभावावगमात्तादृद्दास्यैव निष्क्रियस्याऽऽत्मनो ज्ञानद्देन लक्ष्यमाणत्वा-ण्ज्ञानं ब्रह्मेत्येतलक्ष्मणमपि निर्दोषमेव । नन्वनन्तं ब्रह्मोतिलक्षणे त्रिविधपरिच्छेदनिषे-धात्तदभावविद्यिष्टं ब्रह्मोति प्राप्नुयात् । इह भूतले घटो नास्तीति निषेधेन यथा घटाभाव-वैशिष्टं भूतलस्य प्रतीयते तद्वत् । तथा च नाखण्डैकरसत्विसिद्धिरिति चेन्मैवम् । वस्तु-परिच्छेदनिषेधेन ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य ॥ वास्तवस्याभावस्यापि निषेधानमायावार्यमेवाभा-

<sup>\*</sup> व्यावहारिकस्येखर्थः।

९ ग. °याकार° । २ ग. °पितं स° । ३ ख. इलाज्ञः । ४ ख. मन्यते ।

वमुपजीव्य परिच्छेदं व्यावर्त्य कतकरजोन्यायेनैनमप्यभावं व्यावर्त्य सदेकरसमेव लक्ष्यते । तथा सति श्रुत्यन्तरे " सदेव सोम्य " इत्यवधारणमुपपद्यते । तस्मादनन्तं ब्रह्मेत्येतदपि इक्षणमदुष्टमेव । तदेतदमिप्रेत्य वार्तिककार आह

"कालाकाशादियोनित्वात्सर्वोत्मत्वात्तथाऽऽत्मनः । वस्त्वन्तरस्य चामावान्मुख्यानन्त्यं परात्मनः ॥ कह्पितेन परिच्छेदो न ह्यकल्पितवस्तुनः । कल्पितश्रेह कालादिर्वाचारम्भणशास्त्रतः'' इति ॥

अनेनैव सत्यादिन्यायेन "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" "अन्नायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति" (पूर्णमदः पूर्णमिदम्'' इत्यादिश्चितिषुक्ता आनन्दस्वयंज्योतिःपूर्णादिशब्दाः प्रत्येकं स्रभागत्वेन योजनीयाः । तदर्थमानन्दादयो गुणा अत्रोपसंहर्तव्याः । ब्रह्मणि निवर्तनी-यानां पुरुषभ्रान्तीनां बहुत्वेन लक्षणबाहुल्यम् । न त्वेतावता ब्रह्मणो बहुविधत्वमस्ति । निर्विशेषमेव सर्वेरिप छक्षणैः प्रतिपाद्यते । आनन्दाद्युपसंहारस्तृतीयाध्यायस्य तृती-यपादे \*चिन्तितः-

''अनाहायी उताऽऽहायी आनन्दाद्यास्तु नाऽऽहृतिः । वामनीसत्यकामादेरिवैतेषां व्यवस्थितेः ॥ विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्यथाविधि । प्रतिपत्तिफडानां तु सर्वशाखासु संहृतिः''॥

"आनन्दो ब्रह्म" "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यानन्दसत्यत्वादयस्तै तिरीयके पर-ब्रह्मविद्यायां पठ्यन्ते । ते "प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्याद्यैतरेयकादिप्रोक्तासु परविद्यासु नोप-संहर्तव्याः । वामनीत्वादिवद्यवस्थोपपत्तेः । " एष उ एव वामनीरेषै उ एव भामनीः" इति कामनेतृत्वभासकत्वादयो गुणा उपकोसलविद्यायामाम्नाताः । "सत्य-कामः सत्यसंकरुपः" इति सत्यकामत्वादयो दहरविद्यायामास्राताः । तत्र यथा पर-स्परं गुणानुपसंहार एवमानन्दादीनां व्यवस्थाऽस्त्विति प्राप्ते ब्रूमः—विषमो दृष्टान्तः । वामनीत्वादीनां ध्येयत्वेन विधीयमानत्वाद्यथाविधि व्यवस्था युक्ता । आनन्दादयस्तु प्रतिपत्तिफला इति न विधीयन्ते । अतो व्यवस्थापकविध्यभावात्प्रतिपत्तिफलस्य सर्वत्र समत्वाचाऽऽनन्दादय उपसंहर्तव्याः'' ।

<sup>\*</sup> आनन्दादयः प्रधानस्य । अ०३ पा०३ अ०६ सू० १९।

९ घ. <sup>°</sup>न्ते। "प्र<sup>\*</sup>। २ क. ख. इ. <sup>°</sup>नीत्यादि<sup>°</sup>। ३ ग. <sup>°</sup>ष ए<sup>°</sup>। ४ क. ग. घ. **इ. <sup>°</sup>कामाद<sup>°</sup>।** ५ क. ख. ङ. °नीत्यादी°।

# मद्मणो निर्विशेषत्वं तत्रैव द्वितीयपादे अचिन्तितम् —

"ब्रह्म किं रूपि वाऽरूपि भवेन्नीरूपमेव वा । द्विविधश्रुतिसद्भावाद्वस स्यादुभयात्मकम् ॥ नीरूपमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यमपूर्वतः । रूपं त्वनृद्यते ध्यातुमुभयत्वं विरुध्यते ॥

"तदेतचतुष्पाद्धस्य" इत्यादिश्रुतयो रूपवद्भस्य प्रतिपादयन्ति । "अस्यूलमनणु" इत्यादिश्रुतयो नीरूपम् । तस्माद्वस्तुत उभयात्मकं ब्रह्मेति प्राप्ते ब्रूमः—नीरूपमेव शास्त्रप्रतिपाद्यं मानान्तरासिद्धत्वात् । जगत्कर्तृत्वादिरूपयुक्तं तु ब्रह्म क्षित्यादिकं सकर्वृकं कार्यत्वादित्यनुमानेनावगन्तुं शक्यमत एवोपासन्।यामनूद्यते न तु तात्पर्येण प्रतिपाद्यते । न चानुमानशास्त्रसिद्धयोरुमयोर्वास्तवत्वमेकस्मिन्वस्तुनि सरूपत्वनीरूपत्वयोविरद्धत्वात् । तस्मादतात्पर्यविषयस्य सरूपत्वस्य आन्तत्वाज्ञीरूपमेव तत्त्वतो ब्रह्म ।
तदेतदखण्डैकरसं ब्रह्म सत्यज्ञानादिवाक्येन लक्षितम् । ब्रह्मविद्यामोति परिमित्मृत्रस्य व्याख्यानरूपायामृचि प्रथमपादेन ब्रह्मशब्दार्थं व्याख्यायाविशष्टेन यो वेदेत्यादिना पादत्रयेण वेदनेपरप्राप्ती व्याख्यायेते । यः पुमान्यदेद स पुमानश्रुते व्यामोति । किं वेदेत्याशङ्कचैतदुच्यते—गृहायां परमे व्योमिनिहितमिति । अन्नमयाद्यानन्दमयान्तानां वस्यमाणानां पश्चकोशानां समुदायो गुहा । तथा चान्यत्रोक्तम्—

"देहादम्यन्तरः प्राणः प्राणादम्यन्तरं मनः । ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा" इति ॥

यदेतत्पञ्चकोशोपादानकारणमन्याकृतं तदेतत्परमं न्योमेत्युच्यते । तचान्याकृतं संप्रदायिद्धिर्दार्शितम्— "शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं सामासमन्याकृतिनित्युच्यते" इति । श्रुतिश्च सर्वस्यास्य जगत उत्पत्तेः प्रागन्याकृतत्वं दर्शयति— "तेद्धेदं तर्द्यन्यकृतन्याकृतत्वं दर्शयति— "तेद्धेदं तर्द्यन्यकृतन्याकृतत्वम् । तच्चान्याकृतममूर्तत्वसाम्येन वाजसन्वित्यास्त्राक्षाद्याणे गार्गीयाज्ञवरुवयप्रक्षोत्तरयोराकाशशाब्देन समामनित— "किस्मिन्नु खरुवाकाश ओतश्च प्रोतश्च" इति प्रश्चः । " एतिस्मिन्खल्वक्षरे गार्गि आकाश ओतश्च प्रोतश्च" इति प्रश्चः । " एतिस्मिन्खल्वक्षरे गार्गि आकाश ओतश्च प्रोतश्च" इत्युत्तरम् । तस्य चाऽऽकाशस्य लोकप्रसिद्धाकाशवाय्वादिपञ्चमहाभूतकारण-त्वात्परमत्वम् । तस्मिन्परमाकाशे निहितमवस्थितं ब्रह्म । यद्यप्यविनाशिन्यक्षरशब्द-वाल्पर सर्वाधिष्ठाने ब्रह्मण्यन्याकृतपञ्चभूतादिकं जगदारोपितं सद्वस्थितम् । तथाऽपि

म न स्थानतोऽिप परस्योभयालेङ्गं सर्वत्र हि । अ०३ पा०२ अ०५ स्० ९९ ।

९ घ. <sup>°</sup>नायानू<sup>°</sup> । २ घ. <sup>°</sup>नप्रा<sup>°</sup> । ३ क. स. इ. तदिदं। ४ इ. <sup>°</sup>तास्मकं।

बुभुत्सोर्बुद्धिबाद्धान्रूपरसादिविषयानुपेक्ष्यात्रमयादिक्रमेणाव्याकृतपर्यन्तं प्रविदय निष्प्र-पञ्चबद्धातत्त्वं साक्षात्करोति । तस्माद्बुभुत्सुदृष्टिमपेक्ष्य परमे व्योमत्रवस्थितिनित्युपच-थेते । यद्वा गुहायां परमे व्योमित्रिति सामानाधिकरण्याद्व्याकृतमेव गुहाशब्देनाप्य-मिश्रीयते । सर्वस्य जगतस्तत्र निगूदत्वात् । अथवा हृदयपुण्डरीकस्य मध्ये स्वाङ्गुष्ठपः रिमितो यः प्रसिद्ध आकाशः स एवात्र परमं व्योमेत्युच्यते । जागरणव्यवहारहेतुं स्वप्नव्यवहारहेतुं देहमध्यवत्याकाशं बाह्याकाशं चापेक्ष्य सर्वदुःलरहितयोः सुष्कृतिस-माध्योः स्थानत्वेन हृदयाकाशस्योत्कृष्टत्वं युक्तम् । तस्मित्राकाशेऽवस्थिता बुद्धिर्गृहा तस्यां ज्ञातृज्ञेयज्ञानरूपित्रपृटीव्यवहारस्य आन्तिविवेकाभ्यां संपादितयोभीगमोक्षयोश्च निगूदत्वात्त्या बुद्ध्योपलम्यत्वेन ब्रह्म तत्र निहितम् । तत्र हि प्रत्यम्बह्मास्ति ।

### एतच वातिके स्पष्टमुक्तम्

"ज्ञातुर्होर्दगुहान्तेस्थं प्रतीचोऽन्यन्न छम्यते । सत्यादिमदतो ब्रह्म प्रत्यगात्मैव तद्विदः " इति ।

स्वरूपत्वेऽपि कामाविद्यादिभिरावृतत्वाद्वहिर्भुखैर्नोपलम्यते । अन्तर्भुखैस्तु तदावर-णबाधादुपलम्यते । तदप्युक्तम्—

"बुद्धौ निगूढं तद्भक्ष कामाविद्याद्युपष्ठवात् । प्रत्यिभ्ययोऽनुपरयन्ति न तु बाह्यभियोऽपरे । सत्याद्यभैविरुद्धेभ्यः सम्यग्ज्यावृत्तभीर्येतिः । भियः प्रत्यक्प्रविश्याथ सत्यात्मानं प्रपश्यति" इति ।

ब्रह्मप्रतीचोरेकत्वे सति वेद्यवेदितृवेदनाभावेन वेदनमयुक्तभिति चेन्न । वेदनसर्वका-मप्राप्तिमुक्त्यादिव्यवहाराणामौपचारिकत्वात् । तद्प्युक्तम्—

"ज्ञात्रभेदात्तु तद्क्रस्य ह्यनीिप्सततमं परम् । ज्ञातुरन्यस्य चाभावाद्यो वेदेत्युच्यते कथम् । सत्यादिलक्ष्याऽज्ञानोत्थासत्याद्यर्थनिषेभर्योः । एवं चाऽऽप्तमवाप्नोति केवलाज्ञानहानतः । तेद्वरुज्ञीतं विज्ञानाति विमुक्तश्च विमुच्यते । निवर्तते निवृत्तं च त्रिवेः शपथयाम्यहम् " इति ।

यथा ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदाभावेऽपि दशमस्त्वमसीतिवाक्येन स्वकीयं दशमत्वं बुध्यते तथा स्वकीयं ब्रह्मत्वमप्यवबुध्यताम् । अबुद्धे तु स्वकीये ब्रह्मत्वे ब्रह्मवोषमात्रेण

९ ग. घ. तच । २ क. ग. ङ. °न्तस्थे प्रै । ३ क. ख. ङ. °र्यतः । घि ै। ४ ग. घ. °घीः । यत्मेनैवाऽऽप्तमाप्नो ै। ५ घ. एवं ज्ञानं । ६ ग. °ज्ज्ञानं वि ै। ७ ग. °र्कायद ै।

स्वकीयो जीवत्वभ्रमो न निवर्तते । तस्माद्गुहानिहितं प्रत्येक्त्वमेव ब्रह्मतया विद्यात् । एतावता सूत्रोक्तं वेदनं व्याख्यातम् । सोऽश्वत इत्यादिना परप्राप्तिव्याख्यायते । स ब्रह्मवित्पुमान्सर्वान्नामान्सर्वप्राणिगतान्मोगान्सहाश्वते युगपदाप्तोति । अज्ञानी पुरुषः क्रमेण विविधानि स्वकर्मफलभूतानि दारीराणि गृहीत्वा चक्षुरादिकरणापेक उपाधिक्रिते जलसूर्यकादिवत्प्रातिबिम्बभूतेन जीवरूपेण तं तं भोगमनुभवति । ज्ञानी तु विपश्चिता ब्रह्मणा सर्वज्ञबह्मरूपेण सर्वान्मोगान्युगपदनुभवति ।

तदेत्पूर्वाचार्येरप्युक्तम्--

"भवगत्याखिलान्कामानेकदा क्रमशून्यया । ब्रह्मज्ञानी सदा वेत्ति ततः सर्वज्ञ ईरितः । आदावन्ते तथा मध्ये धियोऽनेकशरीरगाः । स्वप्रकीशाचिता व्याप्ता ह्यनन्यानुभवात्मना" इति ।

ननु "द्वा मुपर्णा " इतिमन्त्रेण शरीरे चेतनद्वयमाझातम् । "तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्वस्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति " इति । तत्र सोपाधिकेन प्रतिबिम्बरूपेण भोक्त्रा जीवेनैकशरीरमात्रवैता भोगः प्राप्यते । अभोक्त्रा तु साक्षिणा ब्रह्मचैतन्येन निरुपाधिकतया सर्वगतेन कृत्स्नमिप भोग्यजातं प्रकाश्यते । तदेतद्विद्वद्विद्वेद्वेषाः साधारणम् । तथा सित किंविशेषमिप्रेत्य विद्वषः फल्लवेनोपन्यस्यत इति चेद्वच्यते । अत्र विद्वान्हि मदीयं वास्तवस्वरूपं ब्रह्म सर्वभोगप्रकाशकमित्यवगत्य परितृष्यति । मृदस्तु न तथेत्ययमेव विशेषोऽभिप्रेतः । ननु ब्रह्मचैतन्येन सर्वगतशरीरसुखवत्तद्वतदुःखान्यि प्रकाश्यन्ताम् । ततस्तद्वगमेन विदुषः क्षेश्रोऽपि प्रसज्येतेति चेन्न । ब्रह्मणः साक्षिणो दुःखर्लेपभावात् । तथा च कठाः पठन्ति—

"सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" इति ।

दुःखवरसुखेनापि ब्रह्म न लिप्यत इति चेन्माऽस्तु सुखलेपः । सुखं तु ब्रह्मणः स्वरूपमेव । "आनन्दो ब्रह्मित व्यजानात् " "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म " इत्यादिश्रु-तिम्यः । ब्रह्मणः स्वरूपभूतोऽप्यानन्दश्चित्तवृत्त्या परिच्छिद्यमानो विषयानन्द इत्यु-च्यते । अभीष्टविषयेष्विच्छया प्रवर्तमानः पुरुषस्तदलामेन क्विद्यन्कदाचित्पुण्यवज्ञा-द्विषयलामे सति तदिच्छायां निवृत्तायामन्तर्भुखां सान्तिकीं कांचिद्वृत्तिं लभते । सा च वृत्तिरान्तरं ब्रह्मानन्दं व्यवच्छिनत्ति । सोऽयं परिच्छिन्नो विषयानन्दः । एतदेवा-भिप्रेत्य बृहदारण्यके पठ्यते— " एवोऽस्य परमानन्दः । एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि

९ ख. °त्यक्तत्त्वमे । २ क. ख. ङ. °काशान्विता । ३ क. ख. ङ. °वर्ती भो ° । ४ क. ख. ग. ङ. °टेशामा ° ।

भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'' इति । ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु प्राणिषु वर्तमानाः सान्तिवकवृत्ति-भिरवच्छित्रा ब्रह्मानन्दस्य लेशरूपा ये विषयानन्दाः सन्ति तेऽत्र सर्वान्कामानि-त्यनया श्रुत्या विवक्षिताः । काम्यन्त इति कामाः । मुखान्येव प्राणिभिः काम्यन्ते न दुःखानि तेष्वानन्देषु वृत्तिकृतैमवच्छेदं विद्यया बाधित्वा तदवच्छेदरहितमानन्दैक-रसं वस्तु ब्रह्मरूपेणावगत्य कृतं कृत्यं प्राप्तं प्रापणीयमित्येवं ब्रह्मवित्सर्वदा परितु-ष्यति । सोऽयं परितोषो मृढाद्विशिष्यते । तदेवं मूत्रव्याख्यानरूपायां सत्यं ज्ञानमित्यादिकायामृचि ब्रह्मतद्वेदनप्राप्तयः कीटश्य इत्याकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थं त्रयम-प्यतिम्रह्मितम् । श्रौत इतिशब्द ऋक्तमाप्त्यर्थः । वेदो हि मन्त्रब्राह्म-णभेदेन द्विविधः । तत्रेयं ब्रह्मवङ्घी ब्राह्मणरूपा । ब्राह्मणं चाष्टधा भिन्नम् । तद्भेदास्तु वाजसनेयिभिराम्नायन्ते — "इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः क्कोकाः सूत्राण्यनुज्याख्यानानि ज्याख्यानानि" इति । १-- मृगुर्वे वारुणिरित्या-दिरितिहासः । २---यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्यादिकं सर्गप्रतिसर्गादिप्रति-पादकं पुराणम् । ३--य एवमेता महोस १ हिता व्याख्याता वेदेत्यादय उपास्तयो विद्याः । 8-रहस्यार्थोपदेशा उपनिषदः , अत एवानुशासनानुवाके पूर्वमेषा वेदो-पनिषदित्युक्तम् । ५ — श्लोकास्तु तत्र तत्रोदाहरिष्यन्ते । ६ — ब्रह्मविदित्यादिकं सूत्रम् । ७---सत्यं ज्ञानमित्यादिकमनुच्याख्यानम् । अनुक्रमेण सूत्रगतानां पदानां तात्पर्यकथनात् । ८--तस्मिन्ननुज्याख्याने यो बुभुत्सितोऽर्थविशेषस्तस्य विस्पष्टमासम-न्तात्कथनं व्याख्यानम् । तदिदमत्र तावत्तस्माद्वा एतस्मादित्यारम्यान्नात्पुरुष इत्यन्तेन प्रन्थेनाभिधीयते । अनुव्याख्यानगतमनन्तत्वमुपपादयितुं तस्मिन्प्रन्थे सृष्टेः प्रतिपाद्य-मानत्वात् ।

तथा च वाक्यवृत्तिकारैरुक्तम्-

"यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रुतिस्तत्मिद्धये जगौ । तत्कार्यन्वं प्रपश्चस्य तद्धक्षेत्यवधारय " इति ॥

तामेतामानन्त्योपपादैनोपयुक्तां सृष्टिं दर्शयति---

तस्माद्वा एतस्मादात्मनं आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरिषः । अग्नेरापः । अद्भाः पृथिवी । पृथिव्या ओषंधयः । ओषंधीभ्योऽस्नेम् । अस्नॉत्पुर्रुषः, इति ।

तस्माद्वा इत्यादिना । व्यवहिते सूत्रवाक्ये ब्रह्मशब्देन परशब्देन चोपात्तं यद्वस्तु

९ ग. 'तस्यावच्छेदस्य वि'। २ ग. घ. 'धितत्वाद'। ३ ग. 'दनयु'। ४ ग. 'श्रादेतः। रेतसः पुरु'।

तदन्न व्यवहितार्थवाचिना तस्मादित्यनेन तच्छब्देन परामृश्यते । संनिहितायां सूत्र-व्याख्यानरूपायामुचि सत्यादिशब्देन निहितशब्देन च व्यवहृतं वस्तु संनिहितवाचके-नैतस्मादित्येतच्छब्देन परामृश्यते । वैशब्दोऽवधारणार्थः । तस्मादेवैतस्मादित्युक्ते सत्युचा सूत्रेण च प्रतिपादितमेकमेव वस्त्वित्युक्तं भवति । अथवा परोक्षवाचिना तच्छब्देन शास्त्रगम्यो ब्रह्मत्वाकारोऽभिर्धायते । वैशब्दस्तस्मिन्ब्रह्मणि सर्ववेदान्तप्र-सिद्धिप्रदर्शनार्थः । प्रत्यक्षवाचिनैतच्छब्देनापरोक्षानुभवगम्यः प्रत्यगात्मत्वाकारोऽभि-भीयते । तदेव विस्पष्टियतुमात्मन इत्युच्यते । तस्मादेतस्मादितिपदद्वयसामानाधिकर-ण्येन प्रत्याब्रह्मणोस्तादातम्यमुच्यते । एतदेव पूर्वस्यामप्यूचि ब्रह्मणा विपश्चितेतिसामा-नाधिकरण्येनोदाइतम् । सर्वप्राणिनां प्रत्यगात्मभूतं यत्परं ब्रह्म तस्य ब्रह्मण आकाशः वाय्वादिकाञ्जायमीनपदार्थान्प्रति यत्प्रकृतित्वं तत्पञ्चमीविभक्त्या प्रैतिनिर्दिश्यते । " जनिकर्तुः प्रकृतिः " इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेणापादानसंज्ञाविधानात् । आकाशः संभूत इत्युक्तत्वादुत्पद्यमान आकाशो जनिकर्ता तस्य प्रकृतिरुपादानकारणं ब्रह्मोत्यमु-मर्थं बोधियतुं पञ्चमी प्रयुक्ता । प्रकर्षेण क्रियत उत्पाद्यते कार्यमनयेतिन्युत्पत्त्या प्रक्रः तिरुपादानं मृदादिकम् । यद्यपि निमित्तकारणेन कुछाछेनापि घट उत्पाद्यते तथाऽपि कुलालस्य तदुत्पादने प्रकर्षी नास्ति । न हि कुलालो मृत्तिकेव कार्ये घटे सर्वदाऽनुग-च्छति । तस्मात्कार्यं प्रत्युपकारप्रकर्षादुपादानैवन्प्रकृतिः । ननु प्रकृतित्वं मायाया एव न तु ब्रह्मणः । तथा च श्वेताश्वतरा आमनान्त---

"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" इति । नायं दोषः । मायाया ब्रह्मशक्तित्वेन स्वातन्त्र्याभावात् । शक्तित्वमपि तत्रेवाऽऽम्नातम्—

"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिविधिव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबल्लक्रिया च" इति ॥ "ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगृहाम् " इति [च] ।

न खलु शक्तिः कचिदपि स्वाश्रयमुछङ्घ्य स्वतन्त्राऽवितष्ठते । अतः शक्तिरूपाया मायाया यत्प्रकृतित्वं तदेव ब्रह्मणः शक्तिमतः प्रकृतित्वम् । योऽयं प्रकृतिर्ह्षेपः परमात्मा मायी महेश्वरोऽन्यत्र श्वतः सोऽयमत्राऽऽत्मन इत्यनेन पश्चम्यन्तेन निर्दिश्यते । तस्मान्मायिनः परमात्मन आकाशः संभूत उत्पन्नः । परमात्मेवाऽऽकाशवाय्वाः धाकारेणं प्रतिभासत इत्यर्थः । यदुपादानकारणं मृद्र्पं तदेत्त्स्वस्माद्धित्रं घटमारभते । क्षीरस्वरूपमुपादानं स्वयं दध्याकारेण परिणमते । रज्जुरूपमुपादानमज्ञानेन सहितं सर्पा-

१ घ. "मानान्पदा"। २ क. ख. घ. ङ. निर्दिश्यते । ३ घ. निमेन प्रक्तो । ४ क. ख. ङ. "रूपप'। ५ घ. "ण भा'। ६ ग. "तत्तस्मा"।

कारेण विवर्तते । तत्र नैयायिकादयो मृद्धटन्यायेन सैर्व परमाणुभिः पृथिन्या-दिकं जगदारम्यत इत्याहुः । सांख्यास्तु क्षीरदिधन्यायेन सत्त्वरजस्तमोगुणाः त्मकं प्रधानमेव महदहंकारादिजगदाकारेण परिणमत इति वर्णयन्ति । वेदा-न्तास्तु रज्जुसर्पन्यायने सर्वजगत्कल्पनाधिष्ठानभूतमखण्डैकरसं ब्रह्मैव स्वमायावशा-दाकाशादिजगदाकारेण विवर्तत इत्यभिप्रायेण सृष्टि प्रतिपादयन्ति । तेषु त्रिषु मतेष्वारम्भपरिणामवादौ श्वारीरकमीमांसायां निराकृतौ । का तर्हि प्रणीतयोर्वादयोर्गितिरिति चेन्मन्दबुद्धनुप्रहार्थमवान्तरसृष्टिविषयौ तौ वादाविति ब्रूमः । यः पुमा**ँहोकायत**मतानुसारेण देहमात्मत्वेनाभिमन्यमानः स्वर्गनरकयो-र्गन्तारं देहव्यितिरिक्तमात्मानमज्ञात्वा कर्माणि ज्योतिष्टोमादीनि चाननुतिष्ठसुपास्य-भीश्वरमज्ञात्वा तदुपासनेऽपि ब्रह्मलोकहेतौ न प्रवर्तते । तादृशस्य जीवेश्वरविवेकाय प्रयतमानो गौतमादिर्महर्षिः परमाणुभ्यः पृथिन्याद्युत्पत्तिमुवाच । मूलकारणात्परब्र-क्षण उत्पन्ना आकाशकालदिशः परमाणवश्च यदा व्यवस्थितास्तदा तत आरम्योत्तरः कालीना सृष्टिगौतमाञ्चक्तप्रकारेण ब्यवतिष्ठताम् । किं निरुव्वं वेदान्तिनाम् । न चैतावता मायावादस्य हानिः शङ्कनीया । ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां सर्वेषां प्राणिनां विचि-त्रसंसारभ्रममृत्पादयन्त्या माययैत दृश्यस्य गौतमादिमतश्रमस्योत्पादितत्वात् । अने-नैव न्यायेन वेदान्तैर्या सिष्टरभिहिता सा आन्तिभवेदिति चेत्। भवत्वेवं क्रैतस्त्रायाः सृष्टेर्आन्तित्वं बोधियतुमेव वेदान्तैः प्रवृत्तत्वात् । यथा मन्दाधिकारिणो देहव्यतिरिक्तं स्वर्गप्राप्तियोग्यं केत्रीत्मानं बोधियतुं गौतमस्योद्योगस्तथा मध्यमाधिकारिणो ब्रह्मबो-धयोग्यतायै कर्नत्वरहितं साक्षिणं चिदात्मानमसङ्गं बोधयितुं कपिलमद्दर्षिः सांख्य-शास्त्रं निर्ममे । तत्र परमाणुम्यः प्राचीना चिदचिद्विवेकहेतुरवान्तरसृष्टिः कियत्यपि वर्णिता । अखण्डैकरसे ब्रह्मणि मायया चिज्जडभेदश्चिदात्मना परस्परभेदः सत्त्वा-दिगुणाश्चेत्येते पदार्थाः कल्पिताः । तत उत्तरकालीना सृष्टिः सांख्येनाभिधीर्यंताम् । एवमुपास्यभीश्वरं विवेक्तुं सांख्योक्तेम्यः पञ्चविंशतितत्त्वेम्यः पूर्वभावि(वी)न्येकादश तत्त्वानि शैवागमेषु निरूप्यन्ते । श्रुतिस्तु प्रदर्शनार्थत्वेनाऽऽकाशादिकां कियतीमपि सृष्टिमुदाजहार । साकल्येन त्वभिघानमञ्जनयमनुपयुक्तं च । ब्रह्मावबोधद्वारत्वेन तद्भिधानम् । तच द्वारत्वमल्पाभिधानेऽपि संपद्यते ।

द्वारत्वेनोपयोगो गौडाचार्येरुदाह्तः---

''मृह्छोहिविस्फुलिङ्काद्यैः मृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन'' इति ।

१ क. ख. सर्वप°।२ घ. °न जै।३ क. ख. ङ. कृत्यायाः।४ क. ख. ङ. र्गयो°।५ क. ख. ङ. कर्तारमात्मा°।६ ग. घते।ए°।

न हि सृष्टिरुपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन वा स्वतन्त्रपुरुषार्थीय कैरुपते । सृष्टिमुपासीत, सृष्टिविच्छ्रेयः प्राप्नोतीत्येवंवचनाभावात् । अत एव श्रुतिस्मृतिपुराणागमेषु परस्पर-विरोधेन बहुधा कथ्यमाना सृष्टिः सर्वोऽपि वार्तिककारैरङ्गीकृता—

> "यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्तियेह स्यात्साध्वी सौ चानवस्थिता" इति ।

न बहुभिर्दृष्टेषु बहुविधस्वमेषु कश्चिदेवाङ्गीकार्यो न त्वितरेऽङ्गीकार्यो इति निय-मोऽस्तीत्यलमतिप्रसङ्केन । योऽयमाकाशो मायाविशिष्टब्रह्मण उपादानकारणादुत्पन्न-स्तस्मिन्ब्रह्मांशो मायांशश्रोभावनुगतौ । सत्यं ज्ञानमिति यद्भक्ष सत्यत्वेनाभिहितं तत्स-दात्मकम् । सदेव सोम्येति प्रकृत्य तत्सत्यमिति श्रुतत्वात् । सत्त्वं चाऽऽकाशेऽनुग-च्छत्याकाशोऽस्तीत्येवं भासमानत्वात् । मायात्वं नामाऽऽश्वर्यरूपत्वम् । ऐन्द्रजालि-केन गृहपर्वतादी निगीणें सित मायैवैषेति लोकैर्व्यविह्रियमाणत्वात् । यथा निश्चिद्रे कांस्यघनरूपे दर्पणे भासमाना विशाल आकाशप्रतिबिम्ब आश्वर्यरूपस्तथा निशिक्तदे सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसे ब्रह्मण्यसंभावितस्याऽऽकाशस्य प्रतिभास आश्चर्येरूपः । यथा गृहादिनिगरणमैन्द्रजॉलिकव्यतिरेकेण केनापि कर्तुमशक्यत्वादितरैराश्चर्यमित्युच्यते । एवमी श्वरेण निर्मिता आकाशवाय्वादयो जीवेन केनापि निर्मातुमशक्यत्वादा अर्थे रूपा इत्युच्यन्ते । तदिदमाश्चर्यरूपत्वं मायांशः । यस्तु वस्तृनामवकाशप्रदानयोग्यस्वरूपः सोऽयमाकाराभागः । एवं चास्त्याश्चर्यरूपमवकाराप्रदमित्येवं ब्रह्मांशमायांशाम्यामनु-गत आकाशः प्रतिभासते । स च शब्दगुणकः । गिरिगुहादौ यः प्रतिध्वनिः सोऽयमा-काशसमवेतत्वेन प्रतीयमानत्वादाकाशगुण इत्युच्यते । यथोक्तशब्दमात्रगुणकस्याव-काशप्रदस्याऽऽकाशस्य सर्जने कामसंकल्पावेव तु मायाविशिष्टस्य ब्रह्मणः । आकाशं स्रक्ष्यामीत्येवंविधेच्छा काम इत्युच्यते । यथोक्तस्वरूप आकाशो निष्पद्यतामित्येवं-विधा भावना संकल्प इत्युच्यते । ब्रह्मणो मनोराहित्येन मनोवृत्तिरूपाया भावनाया अभावेऽप्यचिन्त्यशक्तिरूपमायैव कामसंकरुपारूयवृत्तिद्वयाकारेण विक्रियत इति । इन्द्रियरहितस्याप्यचिन्त्यशक्तिवलात्सर्वेब्यवहारः श्रृयते—''अपाणिपादो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स ज्ञृणोत्यकर्णः" इति । पूर्वमृष्टावनुष्ठितानि सर्वप्राणिकर्माण पूर्वमपकानि प्रलयकाले मायाविशिष्टे ब्रह्मणि स्थित्वा शनैः पच्यन्ते । पकेषु कर्मसु तत्फलभोगदानाय जगत्मजति ।

१ ग. घ. कल्प्यते । २ ग. सा वाऽन । ३ क. ख. ख. वैधं स्व । ४ घ. "जालव्यतिरि-फेन के । ५ ग. "तिरिक्तेन के । ६ घ. "नेच्छासं"।

#### कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् । [प्रपा०८अनु०२]

तदेतच्छैवागमसारसंप्रहरूपायां तच्चप्रकाशिकायामुक्तम्— "संसारे खिन्नानां निखिलानां प्राणिनां प्रमुः कृपया । कुरुते महार्थसंद्धतिमेतेषामेव विश्रान्त्ये ।

कर्मविपाचनहेतोः पशुदयया पुनरपीह परमेशः । मृष्टि विधाय तेषां कर्म विपाचयति देहभृताम्" इति ।

अतः प्राणिकर्मपरिपाकवद्गात्परमेश्वरस्य सिस्रक्षा स्रष्टव्यपदार्थमृष्टिगोचरसंकल्प-श्चोपजायते । तदीयेच्छासंकल्पावनुसत्य स्रष्टव्यपदार्थोऽपि तथेवोत्पद्यते । अत एव पर-मात्ममकरणे — 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः" इत्यास्नातम् । एवं सत्युत्तरोत्तरपदार्था-न्यथा यथाऽसौ संकल्पयति तथा तथा ते सर्वेऽप्युत्पद्यन्ते । प्रथमं सृष्टेनाऽऽकादो-नोपहितान्मायाविशिष्टब्रह्मणो वायुः संभूतः । मायाब्रह्मणोः सर्वसाधारणकारणस्वा-त्तदुपाविभूतस्याऽऽकाशस्य वायुं प्रत्यसाधारणलक्षणां प्रत्यासत्तिमपेक्ष्याऽऽकाशाद्वायु-रित्याम्नातम् । तस्य यो वायोर्गुणः स्पर्शः स चानुष्णाशीतरूपः । आकाशस्यावकाश-प्रदानवद्वहनं वायोः कृत्यम् । कारणधर्माश्च तस्मिन्वायावनुगच्छन्ति । अस्ति वायुरि-स्यभिधीयमानं सत्त्वं ब्रह्मधर्मः । वस्त्वन्तरेष्वदृष्टत्वेनाऽऽश्चर्यरूपो यो वायौ स्वभावः सोऽयं मायाधर्मः । समुद्रतीरादौ प्रसरतो वायोर्यो घोषः सोऽयं शब्द आकाशधर्मः । एवं वायोराग्निरित्यादौ योजनीयम् । मास्वररूपमग्नेर्गुणः । प्रकाशनमग्नेः कार्यम् । तत्राप्यग्नेः सत्त्वं ब्रह्मधर्मः । इतरसर्ववस्तुविल्रक्षणत्वेनाऽऽश्चर्यकरत्वं मायाधर्मः । ज्वल-ताऽग्नेयोऽयं भुगुभुभितिशब्दः सोऽयमाकाशधर्मः । यस्तूष्णः स्पर्शः सोऽयं वायुधर्मः । तत्र शब्दस्परीयोराकाशवायुनिष्ठशब्दादिवैलक्षण्यं भासमानं यदस्ति तदप्याश्चर्यहेतु-त्वान्मायाप्रयुक्तमेव । यथोक्तादग्नेरापः संभूताः । अपां मधुररसो विशेषगुणः । कारणधर्माश्च तत्रानुगच्छन्ति । आपः सन्ति । ताश्चेतरविलक्षणेन द्रवत्वेनाऽऽश्चर्य-रूपाः । पाषाणबहुल्रनदीप्रवाहादौ बुलुबुल्वित्येवं शब्दः श्रूयते । स्पर्शः शीतलः । रूपं श्वेतम् । तादृशीभ्योऽद्भाषाः पृथिवी संभूता । गन्धस्तस्या विशेषगुणः । अस्ति पृथिवी । सा च काठिन्येनेतरविलक्षणेनाऽऽश्चर्यरूपा । तस्यां च मूर्तद्रव्यसंयोगेन कटकटे-त्येवंशब्दः श्रूयते । स्पर्शः कठिनः। रूपं नीलपीताद्यनेकविषम् । रसी मधुरादिलक्षणः।

एतत्सर्व पश्चभूताविवेके संगृह्योक्तम्-

"शब्दस्पशीं रूपरसी गन्धो भूतगुणा इमे । एकद्वित्रिचतुष्पञ्च गुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥ प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायौ बीसीति शब्दनम् । अनुष्णाशीतसंस्पशी वह्नी भुगुभुगुध्वनिः ॥

उप्णः स्पर्शः प्रभा रूपं जले बुलुबुलुध्विनः । शितः स्पर्शः शुक्कर्षं रसो माधुर्यमीरितम् ॥ भूमौ कटकटाशब्दः स्पर्शः कठिन ईर्यते । नीलादिकं च भूरूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ सुरभीतरगन्धौ द्वौ गुणाः सम्यक्विवेचिताः" इति ।

इत्थमाकाशादिपृथिव्यन्तानां पश्चभूतानां मृष्टिरुक्ता । ओषध्यन्नपुरुषा भौतिकास्तेषां सृष्टिकथनेन गिरिनदीसमुद्रादिकृत्स्वभौतिकसृष्टिरुपळक्ष्यते । यद्यपि मिथुनजन्याः पश्चा-दिदेहाः सर्वेऽप्यन्नमयास्तथाऽपि मनुष्यदेहस्य ज्ञानकमीधिकारित्वेन प्राधान्यमिमिप्रेत्य तेषु पुरुषसृष्टिरुप्रामिहिता । तच्च प्राधान्यमैतरेयके स्पष्टं प्रतीयते—" पुरुषे त्वेवाऽऽ-विस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदित विज्ञातं पश्यित वेद श्वस्तनं वेद छोकाछोकौ मत्येंनामृतमीप्तत्येवं संपन्नोऽथेतरेषां पश्चानाश्चैनायापिपासे एवा-भिविज्ञानं न विज्ञातं वदिन न विज्ञातं पश्यित न विद्धः श्वस्तनं न छोकाछोकौ " इति । एतस्या आकाशादिपुरुषान्ताया भूतभौतिकसृष्टेः स्वयमुपादानर्द्भपा स्वाश्चये ब्रह्म-ण्यिप प्रकृतित्वमापादयन्ती या माया तस्याः स्वभावविशेष उत्तरतापनीये विस्पष्टमा-स्नातः—" माया च तमोस्तपाऽनुभूतेस्तदेतर्ज्ञेडं मोहात्मकमनन्तं तुच्छिमदं स्तपम-स्यास्य व्यिक्षकः नित्यं नित्यिनवृत्ताऽपि मृढैरात्मैव दृष्टाऽस्य सत्त्वमसत्त्वं च दर्शयित सिद्धत्वासिद्धत्वाम्यां स्वतन्त्रास्वतन्त्रत्वेन " इति ।

अस्याः श्रुतेरभिप्रायश्चित्रदीपे प्रपश्चितः---

"माया चेयं तमोरूपा तापनीये तद्दीरणात् ।
अनुभूतिस्तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम् ॥
जडं मोहात्मकं तचेत्यनुभावयित श्रुतिः ।
आवालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य साऽव्रवीत् ॥
अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् ।
यत्र कुण्ठी भवेद्बुद्धिः स मोह इति लौकिकाः ॥
इत्यं लौकिकदृष्ट्यौतत्सवैंरप्यनुभूयते ।
युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥
नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच \*वाघनात् ।
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृक्तितः ॥

<sup>\*</sup> नेह नानाऽस्ति किंचनेतिश्रुत्या निषेधादित्यर्थ: I

तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिया । ज्ञेया माया त्रिभिर्वोघैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः ॥ अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ । प्रसारणाच संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेर्विना चितिम् । स्वतन्त्राऽपि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः॥ कूटस्थासङ्गमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा । चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्भमे ॥ कूटस्थमनुपद्गत्य करोति जगदादिकम् । दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ द्रवत्वमुद्दके वह्नावौष्ण्यं काठिन्यमञ्मि । मायायां दुर्घटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ न वेत्ति मायिनं लोको यावत्तावच्चमत्कृतिम् । धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति । प्रसरित हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु । न चोदनीयं मायायां तस्यां चोद्येकरूपतः । चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात्त्वचोद्ये चोद्यते मया । परिहार्यं ततश्रोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् । विस्मयैकशरीराया मायायाश्रोद्यरूपतः । अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः । मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु । लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम् । न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या । सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे । स्पष्टं भाति जगचेदमशक्यं तन्निरूपणम् । मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः । निरूपयितुमारव्ये निखिलैरपि पण्डितैः । अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्ष्यासु कासुचित् । देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम् । कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ।

१ क. इ. 'यैवेत्यु'। २ ख. तस्याश्चोर्यै'।

वीर्श्वस्येव स्वभाषश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया । अन्वयव्यतिरेको सो भग्नो तो व्यर्थवीर्यतः । न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव । अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम् । एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासिस्थतं रेतश्चेतित हस्तमस्तकपदप्रोद्भतनानाङ्कुरम् । पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावेषैरनकैर्वृतं पश्यत्यत्ति भृणोति निर्घाते तथा गच्छत्यथाऽऽगच्छति । देहवद्वटघानादौ मुविचार्य विलीक्यताम् । क धानाः कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिन् । निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः। हर्षिभादिभिस्ते तु खण्डनादी सुशिक्षिताः। अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् । अचिन्त्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्खलु । अचिन्त्यरचनाशक्तिबीनं मायेति निश्चिन् । मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते" इति ।

ईटब्बायाधिष्ठानत्वेन माथी महेश्वरो यः स श्वेताश्वतरैराम्नातः । तस्य स्नैष्टृत्वं त एवाऽऽमनन्ति—"अस्मान्मायी मृजते विश्वमेतत्तरिंमश्चान्यो मायया संनिरुद्धः" इति ।

स्ष्टिप्रयोजने मतभेदा माण्ड्क्यशालायामाम्नायन्ते-

''विभूतिप्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता । इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टिर्विनिश्चिता । कालात्प्रसूर्ति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः । भोगार्यं सृष्टिरित्यन्ये कीडार्थमिति चापरे । देवस्यैष स्वभावोऽयमासकामस्य का स्प्रहा" इति ।

यः प्रसतो जगदुत्पत्तिः सेयमीश्वरस्य विभूतिस्तत्प्रकटनार्थमीश्वरः मृजतीत्येकं मतम् । यथा स्वप्नो विचारमन्तरेणाकस्मादृत्पद्यते तद्वदिति द्वितीयं मतम् । इन्द्रजाल- रूपा माया यथा लोके चमत्काररूपा तथा चमत्कारप्रदर्शनार्थमिति तृतीयं मतम् । यथा सत्स्विप बहुषु भक्ष्यभोज्येषु कश्चित्किचित्स्वी करोतीत्यत्र तदिच्छैव नियामिका तद्वदिति चतुर्थं मतम् । यथा वसन्ताद्यृत्तिङ्कानि पुष्पोद्गमादीनि कालविशेषाधी-

९ घ. °चार्यावलो ं २ क. स. घ. इ. °केंगुयो ँ। ३ क. स. इ. तदस्य।

नानि तद्धदिति पश्चमं मतम् । यथा कृषिवाणिज्यादिकं स्वभोगार्थं क्रियते तद्धदिति षष्ठं मतम् । यथाऽक्षचूतादिकं क्रीडार्थं तद्धदिति सप्तमं मतम् । यथा ब्रह्मतत्त्वस्य सिच्चदानन्दैकरसत्वं स्वभावस्तथा मायाविशिष्टस्य मृष्टिस्थितिसंहाराः स्वभावभूता अतो निस्प्रहस्य प्रयोजनविशेषो न कल्पनीय इत्यष्टमं मतम् । एतदेव सिद्धान्तरहस्यम् । ननु कर्माण्येव स्वस्वफलदानाय प्राणिदेहानुत्पादयन्ति किमनेनेश्वरेणेति चेत्र । ईश्वर एव फल्रदातिति नृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे \* चिन्तितत्वात् ।

"कर्मैव फलदं यद्वा कर्माराधित ईश्वरः । अपूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलदातृता ॥ अचेतनात्फलासूतेः शास्त्रीयःत्पृ नितेश्वरात् । कालान्तरे फलोत्पत्तेनीपूर्वपरिकल्पना ॥

अन्वस्विनाशिनोऽपि कर्मणोऽपूर्वन्यवधानेन कालान्तरभाविफलप्रद्रवसंभवादि। धरकल्पने गौरविमिति प्राप्ते ब्रूमः — अचेतनस्य कर्मणोऽपूर्वस्य तारतम्येन प्रतिनियतफलं
दातुं न सामर्थ्यमस्ति । लोके सेवादिकियायामचेतनायां तददर्शनात्ततः सेवितराजवत्पूजितेश्वरात्फलसिद्धरम्युपेया । न च कल्पनागौरवं शास्त्रसिद्धत्वेनेश्वरस्याकल्पनीयत्वात् । "एष ह्येव साधु कर्म कारयित तं यमेम्यो लोकेम्य उन्निनीषते । एष उ
एवासाधु कर्म कारयित तं यमधो निनीषते " इति श्रुतिरीश्वरस्यैव धर्माधर्मयोः
फलदातृत्वं तत्कारियतृत्वं चामिद्धाति । सित चेश्वरस्य प्रामाणिकत्वे तवैव प्रत्युताश्रुतस्यापूर्वस्य कल्पने गौरवं भवेत् । तस्मात्कमीभराराधित ईश्वरः फलदाता "।

तस्येश्वरस्योभयविधकारणत्वं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे + चिन्तितम्—

"निभित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वेक्षणात् । कुञालवित्तमित्तं तन्नोपादानं मृदादिवत् ॥ बहु स्यामित्युपादानभावोऽपि श्रुत ईक्षितुः । एकबुच्चा सर्वधीश्च तस्माद्धह्योभयात्मकम् ॥

जगरकारणत्वप्रतिपादकानि सर्वाणि वाक्यानि विषयः । तत्र किं बद्ध निमित्त-कारणमेवोतोपादानकारणमपीति संदेहे निमित्तकारणमेवेति तावत्प्राप्तम् । कृतः । तदैक्षतेति मृज्यकार्यविषयपर्याद्योज्ञनश्रवणात् । पर्याद्योज्ञनं च निमित्तकारणमेवेति प्राप्ते ब्रूमः—"तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय" इतीक्षितुरेव प्रकर्षेणोत्पत्त्या बहुभावः श्रूयते । तत

<sup>\*</sup> फलमत उपपत्तेः—अ०३ पा०२ अ०८ स्०३८। + प्रकृतिश्र प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो॰ धात्—अ०९ पा०४ अ०७ सू०२३।

उपादानत्वमप्यस्ति । किंच येनाश्चतं श्चतं भवतीत्यादिना ब्रह्मण्येकस्मिन्श्चते सत्यश्चतः मिष जगच्छ्तमेव भवतीति प्रतिपाद्यते । तदेतदेकिवज्ञानेन सर्विविज्ञानम् । तच्च ब्रह्मणः सर्वीपादानत्वे सितं ब्रह्मन्यतिरेकेण कार्याभावादुपपादियतुं मुश्तकम् । केवल्रानिमित्तत्वे तु सर्वेषु कार्येषु ब्रह्मन्यतिरिक्तेषु सत्सु कथं नामैकिविज्ञानेन सर्विविज्ञानं प्रतिपाद्यते । तस्मादुभयविधकारणं ब्रह्म " ।

तस्योभयविधकारणत्वस्य प्रतिपादको वेदान्तसमन्वयः श्रुत्यन्तरविसंवादपरिहारेण तत्रेव \* समर्थितः---

> "समन्वयो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथ वा । न युक्तो वेदवाक्येषु परस्परविरोधतः ॥ सर्गक्रमविवादेऽपि नासौ स्रष्टरि युज्यते । अन्याकृतमसत्त्रोक्तं युक्तोऽसौ कारणे ततः" इति ॥

योऽयं वेदान्तानां समन्वयो जगत्कारणविषयः सार्धेस्त्रिभिः पादैः प्रतिपादितस्त-माक्षिप्य समाधातुमयमारम्भः । न युक्तोऽयं समन्वय इति तावत्प्राप्तम् । कुतः । वदान्तेषु बहुशो विरोधप्रतीतेः । प्रामाण्यस्यैव दुःसंपादत्वात् । तथा हि—-"आत्मन आकाराः संमूतः '' इति तैतिरीयके वियदादीन्प्रति स्रष्टृत्वं श्रूयते । छान्दोग्ये-"तत्तेजोऽमुजत " इति तेजआदीन्प्रति । ऐतरेयके—" स इमाँ छोकानमूजत " इति स्रोकान्प्रति । मुण्डके—" एतस्माजायते प्राणः " इति प्राणादीन्प्रति । न केवस्रं कार्यद्वारेणैव विरोधः किंतु कारणस्वरूपोपन्यासेऽपि । "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" इति च्छान्दोग्ये सद्भूपत्वं कारणस्यावगम्यते । तैत्तिरीयके तु-- "असद्वा इदमग्र आसीत् " इत्यसद्भुपत्वम् । ऐतरेयके च — "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् " इत्यात्मरूपत्वम् । अतो विरोधात्र युक्तः समन्वय इति प्राप्ते ब्रूमः--भवतु नाम मृज्येषु वियदादिषु तत्क्रमे च विवादः । वियदादीनामतात्पर्यविषय[त्वाद]द्वितीय• ब्रह्मबोभायेव तदुपन्यासः। तात्पर्यविषये तु जगत्स्त्रष्टरि ब्रह्मणि न कापि विवा-दोऽस्ति । क्वित्सच्छव्देनोक्तस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र सर्वजीवस्वस्तपत्वविवक्षयाऽऽत्मश्च-ब्देनाभिधानात् । यत्त्वसच्छब्देनाभिधानं तद्वयाकृताभिप्रायम् । न त्वत्यन्तासत्त्वा-भिप्रायम् । "कथमसतः सज्जायेत " इति श्रुत्यम्तरे चासत्कारणत्वनिषेधात्। तस्मादेकवाक्यतायाः सुसंपादत्वाद्यक्तो जगत्कारणे समन्वयः ।

<sup>\*</sup> कारणत्वेन चाऽऽकाशादिषु यथा व्यविष्टोक्तेः--अ० १ पा० ४ अ० ४ सु० १४ ।

# [प्रपा०८अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

तत्रेव पुनरिष परमाण्वादिकारणानां श्रीतत्विनराकरणेन स एव \*समींथतः---

"अण्वादेरिप हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिदृष्टान्तादण्वादेरिप तच्छ्रुतम् ॥ ज्ञून्याण्वादिप्वेकबुद्धाः सर्वबुद्धिनं युज्यते । स्युक्रेह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मैव कारणम् ॥

वेदान्तो विषयः । तत्र किं ब्रह्मण इव परमाणुज्ञून्यादीनामि किच्जगत्कारणत्वं श्रुतमस्ति । अथवा सर्वत्र ब्रह्मण एव कारणत्वं प्रतिनियतमिति संशयः । अण्वादेरिष कारणत्वं श्रुतम् । कुतः । वटधानादिदृष्टान्तश्रवणात् । तथा हि—छान्दोग्ये षष्ठाध्याये श्वेतकेतुं प्रत्युपदिश्चलुदृष्टिकः सृक्ष्मतत्त्वे स्यूलस्य जगतोऽन्तर्भावं प्रतिपाद्यितुं महावृक्षगभितानि वटबीजानि दृष्टान्तत्वेनोदाजहार । अतस्तत्सदृशाः परमाणवो दार्ष्टीन्तकत्वेन श्रुता भवन्ति । शून्यस्य च—"असद्वा इदमग्र आसीत्" इति साक्षादेव कारणत्वं श्रुतम् । "स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथाऽन्ये" इति स्वभावकालपक्षौ श्रुतौ । तस्मात्परमाण्वादीनामिष श्रौतं कारणत्विमिति प्राप्ते ब्र्मः—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं शून्यादिमतेषु नोपपद्यते । शून्यादिभिरजन्यस्य ब्रह्मणः शून्यादिज्ञानेनाज्ञातत्वात् । धानादिदृष्टान्तस्तु ब्रह्मणोऽपीन्द्रियागम्यतया सूक्षम् त्वादुपपद्यते । असच्छल्दस्य नामरूपराहित्याभिप्रायश्चतुर्थाधिकरणे वर्णितः । स्वभावकालपक्षौ तु पूर्वपक्षत्वेन श्रुत्योपन्यस्तौ । तस्माद्वद्वीव श्रुत्योपिहतं जगत्कारणं न पर माण्वादीति सिद्धम् " ।

तस्यैतस्य समन्वयस्य स्मृतिविरोधतर्कविरोधौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे त्रयो-दशाधिकरणैः परिहृतौ । तत्र संग्रहकारः +प्रथमाधिकरणमारचयति—

> "सांख्यस्मृत्याऽस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्भे वेदः सावकाद्याः संकोच्योऽनवकाद्यया ॥ प्रत्यक्षश्रुतिम्छाभिर्मन्वादिस्मृतिभिः स्मृतिः । अमूछा कापिछी बाध्या न संकोचोऽनया ततः ॥

अस्मिन्पादे सर्वेष्वधिकरणेषु पूर्वीध्यायोक्तः समन्वयो विषयः । तत्रास्मिन्नधिकरणे वैदिकस्य समन्वयस्य सांख्यसमृत्याऽभिसंकोचोऽस्ति न वेति संशयः । संकोचोऽस्ती-ति तावत्प्राप्तम् । कुतः । सांख्यस्मृतेरनवकाशत्वेन प्रबलत्वात् । सांख्यस्मृतिर्हि

 <sup>\*</sup> एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः—अ० १ पा० ४ अ० ८ सू० २८ । + स्मृत्यनवका-शदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्—अ० २ पा० १ अ० १ सू० १।

वस्तुतत्त्वनिरूपणायैव प्रवृता न त्वनुष्ठेयं धर्मं कचिद्दिष प्रतिपाद्यितुम् । यदि तिसन्निष्ठिष वस्तुन्यसौ बाध्येत तदा निरवकाशा स्यात् । वेदस्तु धर्मब्रह्मणो प्रतिपाद्यन्ब्रह्मण्येकिस्मिन्बाध्यमानोऽषि धर्मे सावकाशः । तस्मादनवकाशया स्मृत्या सावकाशस्य वेदस्य संकोचो युक्त इति प्राप्ते ब्रूमः — सांख्यस्मृत्या वेदस्य संकोचो न युक्तः । कुतः । मन्वादिस्मृतिभिर्बद्धकारणवादिनीभिर्वाधितत्वात् । प्रबल्ला हि मन्वादिस्मृतयः । प्रत्यक्षवेदम्लत्वात् । नै तु तथा कापिली स्मृतिः । न हि प्रधानकारणवादिन्या मूलभूतं कंचन वेदमुपल्पामहे । दृश्यमानवेदवाक्यानां ब्रह्मपरत्वस्य पूर्वमेव निर्णीतत्वात् । तस्मान्न सांख्यस्मृत्या वेदस्य संकोचो युक्तः " ।

### अद्वितीयाधिकरणमारचयति---

"योगस्मृत्याऽस्ति संकोचो न वा योगो हि वैदिकः । तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यते तया ॥ प्रमाऽपि योगे तात्पर्यादतात्पर्यान्न सा प्रमा । अवैदिके प्रधानादावसंकोचस्तयाऽप्यतः ॥

योगस्मृतिः पातञ्जलञ्चास्तं तत्रोक्तोऽष्टाङ्गयोगः प्रत्यक्षवेदेऽप्युपलम्यते । श्वेताश्वत्यात् । किंचायं योगस्तत्वज्ञानोपयोगी । दृश्यते त्वत्र्यया बुद्धोति योगसाध्यस्य चित्तैकात्र्यस्य ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्वश्रवणात् । अतः प्रमाणभूतं योगशास्त्रम् । तच्च प्रधानस्येत जगत्कारणतां वक्ति । तस्माद्योगस्मृत्या वेदस्य संकोच इति प्राप्ते ब्र्मः—अष्टाङ्गयोगे तात्पर्यवत्त्वात्प्रमाणभूताऽपि सती योगस्मृतिरवैदिके प्रधानादौ न प्रमाणं तत्र तात्पर्यभावात् । तथा हि—" अथ योगानुशासनम् " इति प्रतिज्ञाय " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः " इति योगस्यैव लक्षणमुत्तत्वा तमेव कृत्स्त्रशास्त्रण प्रवश्चयामासेति तस्य योगे तात्पर्यम् । प्रधानादीनि तु न प्रतिपाद्यतया प्रतिज्ञ किं तिं दितीयपादे यमनियमादिसाधनप्रतिपादके हेयं हेय-हेतुं हानं हानहेतुं च विवेचयन्प्रसङ्गात्सांख्यस्मृतिप्रसिद्धानि प्रधानादीनि वैवाजहारित ततो न तत्र तात्पर्यम् । तस्मात्र योगस्मृत्या वेदस्य संकोचः ।

+तृतीयाधिकरणभारचयति---

"वैलक्षण्यारुयतर्केण बाध्यतेऽथ न बाध्यते । बाध्यते साम्यनियमात्कार्यकारणवस्तुनोः ॥

<sup>\*</sup> एतेन योगः प्रत्युक्तः---अ०२ पा०१ अ०२ सू०३।+ न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्---अ०२ पा०१ अ०३ सू०४।

मृद्धटादौ समत्वेऽपि दृष्टं वृश्चिककेशयोः । स्वकारणेन वैषम्यं तर्कामासो न बाधकः ॥

अचेतनं जगच्चेतनाद्वसाणो न जायते विलक्षणत्वात् । यद्येन विलक्षणं तत्तस्मान जायते । यथा गोमिहिषात्यनेन तर्केण समन्वयो बाध्यत इति प्राप्ते ब्रूमः—ये ये कार्यकारणे ते ते सलक्षणे इत्यस्या व्याप्तेवृश्चिककेशयोव्यिभिचारो दृश्यते । अचे-तनाद्गोमयाद्वृश्चिकस्य चेतनस्योत्पैत्तेश्चेतनाच पुरुषादचेतनानां केशानामुत्पद्यमान-त्वात् । अतो वेदनिरपेक्षः शुष्कतर्को न कुत्रापि प्रतितिष्ठति ।

तदुक्तमाचार्यः--

"यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुश्लैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैनोपपाद्यते" इति ॥

तस्मादाभासत्वाद्वैल्रक्षण्यहेतुर्न बाधकः" । \*चतुर्थोधिकरणमारचयति—

> ''बाघोऽस्ति परमाण्वादिमतैनों वा यतः पटः । न्यूनतन्तुभिरारच्घो दृष्टोऽतो बाध्यते मतैः ॥ शिष्टेष्टाऽपि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तं मतं किमु । न तैर्बाघो विवर्ते तु न्यूनत्वनियमो न हि ॥

सांख्ययोगस्मृतिम्यां तदीयतर्केण च बाघो माऽस्तु नाम । कणादबुद्धादिस्मृतिभिस्तदीयतर्केण च समन्वयो बाध्यताम् । कणादो हि परमापः परमाणूनां जगत्कारणत्वं स्मरित स्म, तर्कं च तस्मित्रथें प्रोवाच । विमतं द्यणुकादिकं स्वन्यूनपरिमाणेनाऽऽरञ्घम् । कार्यद्रव्यत्वात् । यथा तन्तुभः पट इति । बुद्धश्च मगवतो विष्णोः
रवतारः । स चाभावं जगद्धेतुं स्मरित स्म, तर्कं च तदनुकूलमाह । विमतं भावरूपं
जगदभावपुरःसरं भावरूपत्वाद्यथा सुषुप्तिपुरःसरः स्वप्नप्रच इति । तस्मात्तैः प्रबलैः
कणादादिमतैर्वाध इति प्राप्ते ब्रूमः — यदा वैदिकिशारोमणिभिः पुराणकर्तृभिस्तत्र तत्र
प्रसङ्गादुदाहृता प्रकृतिपुरुषादिप्रतिपादिका सांख्ययोगस्मृतिर्जगत्कारणविषये दौर्वे
स्येन परित्यक्ता तदा निखिलैः शिष्टैरपक्षितानां कणादादिमतानां दौर्वेल्यमिति किमु
कक्तव्यम् । न खलु बाह्मपाद्मादिषु पुराणेषु किचिद्गि प्रसङ्गाद्द्यणुकादिप्रकियोदाहृता ।
प्रत्युत— "हैतुकान्बैकवृत्तींश्च वाब्यात्रेणापि नार्चयेत् " इति बहुशो निन्दोपलम्यते ।
यस्तु न्यूनार्म्यत्वनियम उक्तो नासौ विवर्तवादेऽस्ति । दूरस्थपर्वताग्रस्थितैर्महिद्ववृक्षै-

<sup>\*</sup> एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः—अ०२ पा० १ अ०४ सू० १२।

९ ख. 'त्पत्तिः । अचेत् १ २ ख. 'ते स तैंः । ३ घ. 'न्बलवृ° । ४ ख. 'भ्यनि° ।

रैत्यरुपदूर्वीग्रश्चमस्य जन्यमानत्वात् । यदप्यभावपुरःसरत्वानुमानं तत्रापि साध्यविकछो दृष्टान्तः । सुषुप्तेरवस्थात्वेनावस्थावत आत्मनः सद्भूपस्याङ्गीकरणीयत्वे सति स्वप्तस्य भावपुरःसरत्वात् । तस्मादेतैर्मतैर्नास्ति बाधः'' ।

#### \*पञ्चमाधिकरणमारचयति-

"अद्वैतं बाध्यते नो वा भोकृभोग्यविभेदतः । प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धो भेदोऽसावन्यबाधकः ॥ तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्राभेद इष्यते । भोकृभोग्यविभेदेऽपि ब्रह्माद्वैतं न बाध्यते" इति ॥

समन्वयेनावगन्यमानमद्वैतं प्रत्यक्षादिप्रसिद्धेन भोकृभोग्यविभेदेन बाध्यत इति चेत् । न । तरङ्गादिरूपेण भेदस्य समुद्ररूपेणाभेदस्य च दृष्टत्वेन भेदाभेदयोर्विरोधाभावात् । भेदाभेदविरोधव्यवहारस्याऽऽकारभेदेनापि रहितेऽत्यन्तमेकस्मिन्नपि वस्तुनि सावकारा-त्वात् । तस्माद्धद्याकारेणाद्वैतं भोकृभोग्याकारेण द्वैतमित्याकारभेदाद्यवस्थासिद्धौ न कोऽपि बाधः"।

#### +षष्ठाधिकरणमारचयति ---

"भेदाभेदी तात्त्विकी स्तो यदि वा व्यावहारिकी । समुद्रादाविव तयोर्बाधाभावेन तात्त्विकी ॥ बाधिती श्रुतियुक्तिभ्यां तावतो व्यावहारिकी । कार्यस्य कारणाभेदादद्वेतं ब्रह्म तात्त्विकम् ॥

स्पष्टी संशयपूर्वपक्षी । " नेह नानाऽस्ति किंचन " इति श्रुतिभेंदं बाधते । युक्तिश्र परस्परोपमद्दात्मकयोभेंदाभेदयोरेकत्रासंभवादेकिंसश्रन्द्रमिति द्वित्वासंभवात् । यदुक्तं पूर्विधिकरण आकारभेदाद्धेद इति तदप्यसत् । अद्वेते वस्तुन्याकारभेदस्यासंप्रतिपक्तेः । समुद्रादौ तु दृष्टत्वादभ्युपगम्यते । न हि दृष्टेऽनुपपत्रं नामेति न्यायात् । अत्रापि ब्रह्माकारजगदाकारौ दृष्टाविति चेत्र । ब्रह्मणः शास्त्रेकसमधिगम्यत्वात् । तस्माच्छ्रुतियुक्तिभ्यां बाधितत्वाद्यावहारिकौ भेदाभेदौ । किं तिहं विस्त्विति चेदद्वैतमेवेति ब्र्मः । कार्यस्य कारणाव्यतिरेकेण कारणमात्रस्य वस्तुत्वात् । तथा च श्रुतिर्मृत्तिकादिदृष्टान्तैः कारणस्यैव सत्यत्वं प्रतिपादयति——"यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्नयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यभेवं सीम्य स आदेशो भवति" इति ।

<sup>\*</sup> भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्—अ०२ पा०१ अ०५ सू०१३। + तदनन्यत्वमा-रम्भणशब्दादिभ्यः—अ०२ पा०१ अ०६ सू०१४।

९ ख. °रल्पत्वदृ । २ ख. °दूर्वाङ्कुरावगम । ३ क. ग. इ. सौम्यैकेन । ४ ग. सौम्य ।

अस्यायमर्थः । प्रौढो मृत्पिण्डः कारणं तद्विकारा घटशरावादयः । तत्र मृद्धस्त्व-न्यद्धटादीनि चान्यानि वस्तूनीति तार्किका मन्यन्ते । तत्र घटादीनां पृथम्वस्तुत्विनरा-साय विकारशब्देन श्रुतिस्तान्व्यवहरति । मृद्धस्तुनो विकाराः संस्थानिविशेषा घटादयो न पृथम्वस्तुभूताः । यथा देवदत्तस्य बाल्ययौवनस्थाविरादयस्तद्वत् । एवं च सति घटा-द्याकारप्रतिभासदशायामपि मृन्मात्रमेव स्वतन्त्रं वस्तु । ततो मृद्यवगतायां घटादीनां यत्तास्तिकं स्वरूपं तत्सर्वमवगतम् । आकारिवशेषो न ज्ञायत इति चेन्मा ज्ञायतां नाम । तेषामवस्तुभूतानामजिज्ञासार्हत्वात् । चक्षुषा प्रतिभासमाना अपि विकारा निरूपिताः सन्तो मृद्यतिरेकेण न स्वरूपं किंचिछमन्ते । घटोऽयं शरावोऽय-मिति वाङ्निष्पाद्यनामधेयमात्रं छभन्ते । अतो निर्वस्तुकत्वे सत्युपछम्यमानत्वरूपेण मिथ्यात्वछक्षणेनोपेतत्वादसत्या विकाराः । मृत्तिका तु विकारव्यतिरेकेणापि स्वरूपं छमत इति सत्या । तथा ब्रह्मोपदेशोऽवगन्तव्यः । ब्रह्मणि मृत्तिकान्यायस्य जगित घटादिन्यायस्य च योजयितुं शक्यत्वादिति । तस्माज्ञगतो ब्रह्माभेदादद्वैतं ब्रह्म तात्त्विकम् । एवंविधविचारशून्यानां पुरुषौणामापातदृष्टा वेदेनाम्युपेताद्वितीयब्रह्मप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिभिभेदप्रतिपत्तेश्च सद्भावात्समुद्रतरङ्गन्यायेन भेदाभेदौ भासमानौ व्यावहारिकावेविति स्थितम्" ।

#### \*सप्तमाधिकरणमारचयति---

"हिताहितिकियादिः स्यान्नो वाऽभेदं प्रपश्यतः । जीवाहिताकिया स्वार्था स्यादेषा न हि युज्यते ॥ अवस्तुजीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षतिः । इति पश्यत ईशस्य न हिताहितमागिता ।

परमेश्वरो हि केषांचिजीवानां संसारासक्तानां वैराग्यादिकं हितं निर्मिमीते । अहितं च नरकहेतुमधर्मं निर्मिमीते । निर्मिमालश्च स्वस्य जीवेरमेदं सर्वज्ञतया परयति। तस्मात्त्वस्यैव हिताकरणमहितकरणं च प्रसज्येयाताम् । एतच्च न युक्तम् । न हि छोके प्रेक्षावान्कश्चिद्वि स्वस्य हितं न करोत्यहितं वा करोति । तस्माद्धिताकरणादि-दोष इति प्राप्ते ब्रूमः—सर्वज्ञत्वादीश्वरो जीवसंसारस्य मिथ्यात्वं स्वस्य निर्हेपत्वं च पर्ययस्यतो न हिताहितभाकत्वदोषः ।

इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसिक्तः—अ०२ पा०९ अ० ७ सू०२९ ।

९ न. °स्थावि°। २ म. <sup>\*</sup>टाका<sup>°</sup>। ३ क. ग. ङ. <sup>°</sup>षाणां माया तट्दृष्ट्या । ७३

#### अष्टमाधिकरणमारचयति—

"न संभवेत्संभवेद्वा मृष्टिरेकाद्वितीयतः । नानाजातीयकार्याणां क्रमाञ्जन्म न संभवि । अद्वैतं तत्त्वतो ब्रह्म तचाविद्यासहायवत् । नानाकार्यकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्थशक्तिभिः" इति ।

एकमेवाद्वितीयमिति ब्रह्मणः स्वगतसजातीयविज्ञातीयभेदैः शून्यत्वमवगम्यते । स्रष्टव्यानि चाऽऽकाशवाय्वादीनि विचित्राणि । न ह्यविचित्रे कारणे कार्यस्य विचित्रत्वं युक्तम् । अन्यथैकस्मादिष शीराद्दिविलाद्यनेकविचित्रकार्यप्रसङ्कात् । क्रमश्चाऽऽकाशादीनां श्रुताववगम्यते । न च तस्य व्यवस्थापकं किंचिदिस्त । तस्मादनेककार्याणां क्रमेण जन्माद्वितीयब्रह्मणो न संमवतीति प्राप्ते ब्रूमः—यद्यपि तत्त्वतो ब्रह्माद्वेतं तथाऽप्यविद्यासहायोपेतमिति श्रुतियुक्त्यनुभवैरवगम्यते । "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" इति श्रुतिः । मायैवाविद्या । उभयोरप्यनिर्वचनीयलक्षणस्यक्त्वात् । न च मायाङ्गीकारे द्वैतापित्तर्वास्तवस्य द्वितीयस्याभावात् । अत एकमिष ब्रह्माविद्यासहायवशान्तानाकार्यकरं भविष्यति । न च कार्यक्रमस्य व्यवस्थापकाभावः । अविद्यागतानां शक्तिविशेषाणां व्यवस्थापकत्वात् । तस्मादिद्वतीयाद्वह्मणो नानाकार्याणां क्रमेण मृष्टिः संभवति ।

#### + नवमाधिकरणमारचयति-

"न युक्तो युज्यते वाऽस्य परिणामो न युज्यते । कात्स्न्योद्धसानित्यताप्तिरंशात्सावयवं भवेत् । मायाभिर्वेहुरूपत्वं न कात्स्न्यीन्नापि भागतः । युक्तोऽनवयवस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः ।

आरम्भणाधिकरणे (ब्र० सू० २-१-६)—कार्यकारणयोरभेदः प्रतिपादितः । अतो न वैशेषिकादिवदारम्भवादो ब्रह्मवादिनोऽभिमतः । तस्मात्कीरदिधन्यायेन परिणामोऽम्युपगन्तव्यः । तत्र किं ब्रह्म कार्त्सन्येन परिणमत उत्तैकदेशेन । नाऽऽद्यः । अशेषपरिणामे ब्रह्मणः क्षीरवदनित्यत्वप्रसङ्गात् । द्वितीये सावयवत्वप्रसङ्गः । तस्मान्न परिणाम इति प्राप्ते ब्रह्मः—"इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धप ईयते" इति श्रुतेब्रह्मणो मायाश- क्तिभिर्जगद्भपत्वं परिणामो न त्वसौ वास्तवः । तेन क्रत्स्त्रेकदेशविकलपयोनीवकाशः । तस्माद्युज्यते परिणामः" ।

<sup>\*</sup> उपसंहारदर्शनात्रेति चेन्न क्षीरबद्धि—अ०२ पा०१ अ०८ सू०२४। + क्रत्स्नप्रस-क्तिभिरवयबत्वराव्दकीयो वा—अ०२ पा०१ अ०९ सू०२६।

#### \* दशमाधिकरणमारचयति ---

"नाशरीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विद्यते । ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः ॥ बाह्यहेतुमृते यद्बन्मायया कार्यकारिता । ऋतेऽपि देहं मायैवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥

छोके मायाविनामैन्द्रजालिकानां सशारीरत्वदर्शनादशरीरस्य ब्रह्मणो न माया संभ-वतीति प्राप्ते ब्र्मः---गृहादिनिर्मातॄणां स्वब्यतिरिक्तमृद्दारुतृणादिबाह्यसाधनसापेक्षत्व-दर्शनेऽप्यैन्द्रजालिकस्य बाह्यसाधननैरपेक्ष्येण यथौ गृहादिनिर्मातृत्वं तथा लौकिक-मायाविनः शरीरसापेक्षत्वदर्शनेऽपि ब्रह्मणो मायासिद्धवर्थं तदपेक्षा मा भूत्। अयो-च्येत । ऐन्द्रजाल्किस्य बाह्यसाधननैरपेक्ष्येण निर्मातृत्वे प्रत्यक्षप्रमाणमस्तीति । तर्हि ब्रह्मणोऽपि शरीरनैरपेक्ष्येण मायासद्भावे "र्मायिनं तु महेश्वरम् " इति श्रुतिः त्रमाणमस्तु<sup>"</sup>।

#### +एकादशाधिकरणमारचयति---

"तुप्तोऽस्रष्टाऽथ वा स्रष्टा न स्रष्टा फलवाञ्छने । अतृप्तिः स्यादवाञ्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥ लीलाश्वासवृथाचेष्टा अनुद्दिश्य फलं यतः। अनुन्मत्तेर्विरच्यन्ते तस्मात्तृप्तस्तथा सृजेत्'' इति ॥

" आनन्दो ब्रह्म " इति शास्त्रान्नित्यतृप्तः परमेश्वरः । तादशस्य मृष्टिविषयायामि-च्छायामम्युपगम्यमानायां नित्यतृप्तिव्योहन्येत । अनम्युपगम्यमानायामबुद्धिपूर्विकां मृष्टिं विरचयत उन्मत्तनरतुल्यता प्रसज्येतेति प्राप्ते ब्रूमः बुद्धिमद्भिरेव राजादिभि-रन्तरेण प्रयोजनं लीलया मृगयादिप्रवृत्तिः क्रियते । श्वासोच्छ्वासव्यवहारस्तु सार्व-जनीनः । व्यर्थचेष्टाश्च बालकैः कियमाणा बहुशो हश्यन्ते । तद्वित्रित्यतृप्तोऽपीश्वरः प्रयोजनमन्तरेणाप्यनुन्मत्तः सन्नशेषं जगत्सृजतु"।

#### \*द्वादशाधिकरणमारचयति-

"वैषम्याद्यापतेन्नो वा मुखदुःखे नृभेदतः। सृजन्विषम ईशः स्यानिर्घृणश्रोपसंहरन् ॥

<sup>\*</sup> सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ---अ० २ पा० १ अ० १० सू० ३०। + न प्रयोजनवत्त्वात् ---अ०२ पा० १ अ० ११ सू० ३२ । \* वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षरवात्तथा हि दर्शयति — अ०२ पा० १ अ० १२ सू० ३४।

९ क. ख. ग. ङ. °नां शरीरित्व°। २ ग. 'था मृदादि'। ३ ग. अथोच्यते ।

प्राण्यनुष्ठितकर्मादिमपेक्ष्येशः प्रवर्तते । नातो वैषम्यनैर्घृण्ये संसारस्तु न चाऽऽदिमान्'' इति ।

ईश्वरो देवादीनत्यन्तमुखिनः मृजति पश्चादीनत्यन्तदुःखिनो मनुष्यांश्व मध्यमानेवं तारतम्येन पुरुषिवशेषेषु मुखदुःखे मृजन्नीश्वरः कथं विषमो न स्यात् । कथं च नीचै॰ रप्यत्यन्तज्ञुम्पितं देवतिर्यञ्चनुष्याद्यशेषजगदुपसंहारं कुर्वित्रिर्घृणो न भवेत् । तस्माद्धे-प्रसज्येयातामिति प्राप्ते ब्रूमः---न तावदीश्वरस्य वैषम्यप्रसङ्कोऽस्ति । षम्यनैर्घण्ये प्राणिनामुत्तममध्यमाधमलक्षणवैषम्ये तत्तत्कर्मणामेव प्रयोजकत्वात् । न चैतावतेश्वरस्य स्वातच्यहानिः । अन्तर्यामितया कर्माध्यक्षत्वात् । न त्वेवं सति #घट्टकुटिप्रभात-न्याय आपद्यते । ईश्वरे वैषम्यं परिहर्तुं कर्मणां वैषम्ये हेतुत्वमुक्त्वा पुनरपीश्वरस्य स्वातच्च्यसिद्धये तत्कर्मनियामकत्वेऽम्युपगम्यमाने सत्यन्ततो गैत्वा चेश्वरस्यैव वैषम्य-हेतुत्वप्रसङ्गात् । नायं दोषः । नियामकत्वं नाम तत्तद्वस्तुशक्तीनामव्यवस्थापरिहा-रमात्रम् । शक्तयस्तु मायाशरीरभूताः । न तु तासामुत्पादक ईश्वरः । ततः स्वश-क्तिवद्यात्तत्तत्कर्मणां वैषम्यहेतुत्वेऽपि न व्यवस्थापकस्येश्वरस्य वैषम्यप्रसङ्गः । संहारस्य सुषुप्तिवददुःखजनकत्वात्प्रत्युत सर्वक्केशनिवर्तकत्वाच । ततः सघृणत्वमेव । नन्ववान्तरमृष्टिषु पूर्वपूर्वकर्मापेक्षया मृजत ईश्वरस्य वैषम्याभावेऽपि प्रथमसृष्टी पूर्वक-मीसंभवाद्वेषम्यदोषस्तदेवस्थ इति चेन्न । सृष्टिपरम्पराया अनादित्वात् । नान्तो न चाऽऽदिरित्यादिशास्त्रात् । तस्मान्न कोऽपि दोषः ।

### + त्रयोदशाधिकरणमारचयति--

"नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्भुणस्यास्ति नास्ति सा । मृदादेः सगुणस्यैन प्रकृतित्वोपलम्मनात् ॥ भ्रमाधिष्ठानताऽस्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते । निर्भुणेऽप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः ॥

प्रकृतित्वं नाम कार्याकारेण विकियमाणत्वम् । तच्च लोके सगुण एव मृदादावु-पल्रब्धम् । अतो निर्गुणस्य ब्रह्मणः कथं प्रकृतितेति प्राप्ते ब्र्मः—यद्यपि प्रक्रियतेऽ-नयेतिव्युत्पत्त्या विकियमाणत्वं प्रतीयते तथाऽपि तद्विकियमाणत्वं द्वेघाऽपि संभवति । क्षीरादिवत्परिणामित्वेन वा रज्ज्वादिवद्भमाधिष्ठानत्वेन वा । तत्र निर्गुणस्य परिणा-

<sup>\*</sup> यथा कश्चित्सायं पान्थो द्रव्यिलप्सुर्घद्वपालिभया( घट्टो पर्वतीयविषममार्गः ) तान्प्रतार-यितुं पलायनमार्गश्रंशात्पुनरिप प्रातर्घद्दकृट्यामेवाऽऽयातीति । + सर्वधर्मोपपत्तेश्च—अ०२ पा॰ १ अ०१३ सू० ३५।

मित्वासंभवेऽपि भ्रमाधिष्ठानत्वमस्तु । दृश्यते हि निर्गुणैऽपि जात्यादौ भ्रमाधिष्ठानता । मिलनं ब्राह्मणं दृष्ट्रा शूद्रोऽयमिति भ्रान्तिव्यवहारदर्शनात् । तस्मान्निर्गुणमपि ब्रह्म प्रकृतिरिति सिद्धम् " ।

द्वितीयपादेऽष्टाभिरधिकरणैर्भतान्तरनिराकरणेन ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं प्रतिष्ठा-पितम् । तत्र अप्रथमाधिकरणमारचयति—

> " प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादयः । अन्विताः सुखदुःखाद्यैर्यतो हेतुरतो भवेत् ॥ न हेतुर्योग्यरचनाप्रवृत्त्यादेरसंभवात् । सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कृतोऽन्वयः ॥

सुखतुःखमोहात्मकं प्रधानं जगतः प्रकृतिः। जगित सुँखाद्यन्वयदर्शनात्। घटपटादयो लम्यमानाः सुखाय भवन्त्युद्काहरणप्रावरणादिकार्यकारित्वात्। अत एव घटादयोऽन्यैर-पिह्रियमाणास्तस्यैव दुःखजनकाः। यदा तुद्कानयनादिकार्यं नापेक्षितं तदा न सुखदुःखे जनयन्ति। केवलमुपेक्षणीयत्वेनावितष्ठन्तं। तदिदमुपेक्षाविषयत्वं मोहः। मुह वैचित्य इतिधातोमीहशब्दिनप्तेः। उपेक्षणीयेषु च चित्तवृत्त्यनुदयात्। अतः सुखदुःखमोन्हान्वयद्शनात्प्रधानं प्रकृतिरिति सांख्या मन्यन्त इति प्राप्ते बूमः—न प्रधानं जगतो हेतुः। देहेन्द्रियमहीधरादिक्षपस्य विचित्रस्य प्रतिनियतसंनिवेशिवशिषस्य जगतो रचनायामचेतनस्य प्रधानस्य योग्यत्वासंभवात्। लोको हि प्रतिनियतकार्यस्य विचित्रप्राम्साद्यदेरितबुद्धिमत्कर्तृकत्वोपलम्भनात्। जोस्तां तावदियं रचना तिसद्धर्थं प्रवृत्तिरिव नाचेतनस्योपपद्यते। चेतनानिषष्ठिते शकटादौ तददर्शनात् । अथ पुरुषस्य चेतनस्य प्रकृत्यिषष्ठातृत्वमम्युपगम्येत तर्द्धासङ्गत्वं पुरुषस्य हीयेतत्वपिसद्धान्तापितः। यदुक्तं सुखदुःखमोहान्विता घटादय इति । तदसत्। सुखादीनामान्तरत्वाद्धटादीनां बाह्यन्त्वात्। तस्मान्न प्रधानं जगद्धेतुः"।

+द्वितीयाधिकरणमारचयति---

"नास्ति काणाददृष्टान्तः किंवाऽस्त्यसदृशोद्भवे । नास्ति शुक्रः पटः शुक्रतन्तोरेव हि जायते ॥ अणुद्यणुकमुत्पन्नर्मनणोः परिमण्डलात् । अदीर्घाद्यणुकादीर्घे त्र्यणुकं तनिदर्शनम् ॥

<sup>\*</sup> रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम्—अ०२ पा०२ अ०१ स्०१। + महद्दीर्घवद्वा हरस्वपरि-मण्डलाभ्याम्—अ०२ पा०२ अ०२ सू०११।

१ ग. णेजा । २ ग. °ति व्ये । ३ क. इ. मुखदुः खा । ४ स्त. °न्ते यदि । ५ ग. घ. अस्ति । ६ क. ख. ग. इ. भणवः पे ।

पूर्विस्मिन्पादे चेतनाद्ध्रहाणो विल्रक्षणमचेतनं जगज्जायत इत्यत्र सांख्यान्प्रिति लोकसिद्धं गोमयवृश्चिकादिनिदर्शनमभिहितम् । तावता सांख्यैः क्रियमाणस्याऽऽक्षेपस्य
परिहृतत्वात्स्वपक्षसाधनं संपत्रम् । परपक्षदूषणं चास्मिन्पादे प्रक्रम्य पूर्विधिकरणे
सांख्यमतं दूषितम् । इतःपरं वैशेषिकमतं दूषितिव्यम् । तन्मतस्य च प्रक्रियाबहुल्लत्वात्तद्वासनावासितः कश्चित्पुरुषस्तत्प्रक्रियासिद्धं विल्रक्षणोत्पत्तिदृष्टान्तमन्तरेण ब्रह्मकारणवादं न बहु मन्यते । अतो विसदृशोत्पत्तौ काणाद्मतिसिद्धो दृष्टान्तोऽस्ति वा
न वेति विचार्यते । नास्तीति तावत्प्राप्तम् । यतः शुक्तः पटः शुक्तेम्य एव तन्तुम्यो
जायते न तु रक्तेम्यस्तस्मान्नास्तीति प्राप्ते बूमः—अस्त्येव विसदृशोत्पत्तौ दृष्टान्तः ।
तथा हि । परमाणवः पारिमाण्डल्यपरिमाणयुक्ताः । न त्वणुपरिमाणयुक्ताः । द्वाम्यां
परमाणुम्यामणुपरिमाणरिहताभ्यामणुपरिमाणोपेतं द्यणुकमुत्पद्यते । इदमेकं निदर्शनम् ।
तथा हस्वपरिमाणोपेतत्वाद्दीर्घपरिमाणरिहतं द्यणुकं तादृशेम्यक्तिम्यो द्यणुकेम्यो दीर्घपरिमाणोपेतमणुपरिमाणरिहतं व्यणुकमुत्पद्यते । इदमपरं निदर्शनम् । एवमन्यान्यपि
तत्प्रक्रियाप्रसिद्धानि निदर्शनान्युदाहरणीयानि" ।

## **%**तृतीयाधिकरणमारचयति—

"जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः । आद्यकर्मनसंयोगाद्द्यणुकादिकमाज्जनिः ॥ सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्वाद्यकर्मणः । असंभ्वादिसंयोगे जनयन्ति न ते जगत् " इति ॥

प्रसीने पूर्वसिद्धे जगित यदा महेशस्य सिस्क्षा भवित तदा प्राणिकर्मवशात्रिश्चलेषु परमाणुष्वाद्यं कर्मोत्पद्यते । तस्मात्कर्मण एकः परमाणुः परमाण्वन्तरेण संयुज्यते । तस्मात्कर्मण एकः परमाणुः परमाण्वन्तरेण संयुज्यते । तस्मात्संयोगाद्य्यणुकमारम्यते । तेम्यिक्षम्यो य्यणुकेम्यस्वयणुकमित्यादिक्रमेण कृत्स्वस्य जगत उत्पत्तौ बाधकाभावात्संयुक्ताः परमाणवो जगज्जनयन्तीति प्राप्ते ब्रुमः—यदेत-दौद्यं कर्म तत्सिनिमित्तमिनिमत्तं वा । अनिमित्तत्वे नियामकाभावात्सर्वदा तदुत्पत्तौ प्रस्यामावप्रसङ्गः । सिनिमित्तत्वेऽपि तिन्निमित्तं दृष्टमदृष्टं वा । न तावदृष्टम् । प्रयत्नस्य वाऽभिघातस्य वा शरीरोत्पत्तेः प्रागसंभवात् । ईश्वरप्रयत्नस्य नित्यस्य कादाचित्कीमान्द्यकर्मोत्पित्तं प्रत्यनियामकत्वात् । नाप्यदृष्टमाद्यकर्मनिमित्तम् । आत्मसमवेतस्यादृष्टस्य परमाणुभिरसंबन्धात् । अत एवमादिविकल्पदोषप्रसरे सत्याद्यकर्मासंभवान्न परमा-णुसंयोगो जायते । ततः संयुक्तेभ्यः परमाणुभ्यो जगज्जनिरितिमतं दूरापास्तम् ।

<sup>\*</sup> उमयथाऽपि न कर्मातस्तदभावः—अ० २ पा० २ अ० ३ सू० १२ ।

**\***चतुर्थाधिकरणमारचयति—

''समुदायावुभौ युक्तावयुक्तौ वाऽणुहेतुकः ।
एकोऽपरः स्कन्बहेतुरित्येवं युज्यते द्वयम् ॥
स्थिरचेतनराहित्यात्स्वयं चाचेतनत्वतः ।
न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते ॥

बाह्यास्तित्ववादिनो बीद्धा मन्यन्ते । द्वौ समुदायौ बाह्य आभ्यन्तरश्चेति । तत्र बाह्यो भूनदीसमुद्रादिकः । आन्तरश्चित्तचैत्यात्मकः । तदेतत्समुद्रायद्वयमेवाशेषं जगत्। तत्र बाह्यसमुद्रायस्य परमाणवः कारणम् । ते च परमाणवश्चतृविधाः । केचित्खराः पार्थिवाख्याः । अपरे स्निग्धा आप्याख्याः । अन्ये चौण्णास्तैनसाख्याः । अन्ये चैळनात्मका वायवीयाख्याः । तम्यश्चतृविधेभ्यः परमाणुभ्यो युगपत्पुञ्जीभूतेभ्यो बाह्यः समुद्रायो जायते । आन्तरस्य समुद्रायस्य स्कन्धपञ्चकं कारणम् । रूपस्कन्धो विद्वानस्कन्धो वेदनास्कन्धः संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धश्चेति पञ्च स्कन्धाः । तत्र चित्तेन निरूप्यमाणाः शब्दस्पर्शादयो रूपस्कन्धः । तदिभिव्यक्तिर्विज्ञानस्कन्धः । तज्ञन्यसुख-दुःखे वेदनास्कन्धः । देवदत्तादिनामधेयं संज्ञास्कन्धः । एतेषां वासना संस्कारस्कन्धः । तेभ्यः पञ्चस्कन्धेभ्यः पुञ्जीभूतेभ्य आन्तरसमुद्रायो जायते । तस्माद्युज्यते समुदायद्वय-मिति प्राप्ते ब्रूमः —िकमणूनां स्कन्धानौं च संघातापत्तौ निमित्तभूतश्चेतनोऽन्योऽस्ति । किंवा स्वयं संहन्यन्ते । आद्येऽपि स चेतनः स्थायी क्षणिको वा स्यात् । स्थायित्वेऽ-पिसद्वान्तः । क्षणिकत्वे प्रथमं स्वयमछब्धात्मकः पश्चात्मवातापत्ति करोतिति वक्तम-श्वयम् । द्वितीये त्वचेतनाः स्कन्धा अणवश्च नियामकं चेतनमन्तरेण प्रतिनियताकारेण कथं संहन्यन्ताम् । तस्मान्न युक्तं समुदायद्वयम्" ।

## + पञ्चमाधिकरणमारचयति---

"विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते । युज्यते स्वप्तदृष्टान्ताट्बुद्धीव व्यवहारतः ॥ अबाधात्स्वप्तवेषम्याद्धाद्यार्थस्तूपल्लम्यते । बहिर्वदिति तेऽप्युक्तिनीतो धीरर्थरूपमाक् " इति ॥

केचिद्वौद्धा बाह्यार्थमपलपन्तो विज्ञानस्कन्धमात्रं तत्त्वमित्याहुः । न चात्र व्यवहा-रानुपपत्तिः स्वप्ने बाह्यार्थाननपेक्ष्य केवलया बुद्धा व्यवहारदर्शनात् । तथैव जाप्रद्यव-

<sup>\*</sup> समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः—अ०२ पा०२ अ०४ सृ०१८। + नाभाव उप-छब्धेः—अ०२ पा०२ अ०५ सृ०२८।

१ क. ख. ङ. ँचित्स्थिराः । २ ग. चान्तरिक्षात्मका । घ. च तरलात्मका । ३ **ख. ग.** घ. ैनां सं<sup>\*</sup> ।

हारस्याप्युपपत्तेः । तस्माद्विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यत इति प्राप्ते ब्रूमः—विषमो हि स्वप्तदृष्टान्तः प्रबोधदृशायां स्वप्तस्य बाध्यमानत्वात् । जाग्रद्धवहारस्य न किचिद्धाधं पश्यामः । न च बाह्यार्थसद्भावे प्रमाणाभावः । उपलब्धेरेव प्रमाणत्वात् । उपलम्यन्ते हि घटादयो बहिष्ठत्वेन । अथोच्येत । बुद्धिरेव बाह्यघटादिवद्वभासते । तथा चाऽऽहुः—" यदन्तर्ज्ञेयं तत्त्वं तद्धहिर्वद्वभासते " इति । एवं तर्हि त्वदुक्तिरेव बाह्यार्थसद्भावे प्रमाणमिति ब्रूमः । किचदिप बाह्यार्थसद्भावे तद्व्युत्पत्तिरहितत्वाद्ध-हिर्वदित्युपमानोक्तिर्ने संगच्छते । तस्माद्धाद्यार्थसद्भावाद्विज्ञानमात्रत्वं न युक्तम्" ।

**%षष्ठाधिकरणमारचयति**—

"सिद्धिः सप्तपदार्थानां सप्तमङ्गीनयात्र वा । साधकन्यायसद्भावात्तेषां सिद्धौ किमद्धतम् ॥ एकस्मिन्सदसत्त्वादिविरुद्धप्रतिपादनात् । अपन्यायः सप्तमङ्गी न च जीवस्य सांशता ॥

अत्राऽऽहेता मन्यन्ते । जीवोऽजीवश्रेति द्वौ पदार्थौ । जीवश्रेतनः श्रारेरपरिमाणः सावयवः । अजीवः षाङ्किः । तत्र महीधरादिरेकः । आस्रवसंवरिनर्जरबन्धमोक्षाख्याः पश्च । आस्रवत्यनेन जीवो विषयेण्वित्यास्रव इन्द्रियसंघातः । संवृणोति विवेकिमित्य-विवेकादिः संवरः । निःशेषेण जीर्यत्यनेन कामकोधादिरिति केशोस्त्रुश्चनतप्तशिस्रारो-हणादिकं तपो निर्जरः । कर्माष्टकेनाऽऽपादिता जन्ममरणपरम्परा बन्धः । चत्वारि चांतकर्माणि पापविशेषरूपाणि । चत्वारि चांतकर्माणि पुण्यविशेषरूपाणि । शास्त्रोन्कोपायेन तेम्योऽष्टम्यः कर्मम्यो विनिर्गतस्य जीवस्य संततोध्वगमनं मोक्षः । त एते सप्त पदार्थाः सप्तमङ्गीरूपेण न्यायेन व्यवस्थाप्यन्ते— १स्यादस्ति, २स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्ति च नास्ति च, ४स्यादवक्तव्यः, ५स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, ६स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, ७स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति सप्तमङ्गीनयः । अस्यायमर्थः । स्याच्छव्द ईषदर्थवाची निपातः । प्रतिवादिनो हि चतुर्विधाः । सद्वादिनोऽसद्वादिनः सदसद्वादिनोऽनिर्वचनीयवादिनश्चेति । पुनरप्यनिर्वचनीयमतेन मिलितानि सदसदादीनि मतानि त्रिविधानि । तानेतानसप्तिवधानवादिनः प्रति सप्तविधा न्यायाः प्रयोक्तव्याः । तद्यथा । सद्वादी समागत्याऽऽईतं प्रति किं त्वन्मते मोक्षोऽस्तीति पृच्छिति । तत्राऽऽईतं प्रति किं त्वन्मते मोक्षोऽस्तीति पृच्छिति । तत्राऽऽईत उत्तरं ब्रूत ईषदस्तिति । एवमन्यानि वादिनः प्रतीषन्नास्तीत्यादीन्युत्तरा-

<sup>\*</sup> नैकस्मित्रसंभवात्—अ०२ पा०२ अ०६ सू०३३।

९ ग. घ. घातिक<sup>°</sup>। २ ग. घ. °घातिक<sup>°</sup>। ३ घ. °स्त्रोक्तेनोपा<sup>°</sup>। ४ घ. मिश्रितानि । ५ घ. सदादिम<sup>°</sup>।

ण्युदाहर्तव्यानि । तावता वादिनः सर्वे निर्विण्णाः सन्तो नोत्तरं प्रतिपद्यन्ते । अतोऽस्य सप्तमङ्गीरूपस्य साधकन्यायस्य सद्धावाज्जीवादीनां सप्तपदार्थानां सिद्धौ किमत्राऽऽश्व-र्थिमिति प्राप्ते ब्रूमः—सप्तमङ्गीरूपोऽयमपन्यायः । एकस्य जीवपदार्थस्य सद्घादिनं प्रति सद्रूपत्वमसद्घादिनं प्रत्यसद्भूपत्वं चेत्येवमादिविरुद्धधर्मप्रतिपादकत्वात् । न च जीवस्य सावयवत्वं युज्यतेऽनित्यत्वप्रसङ्गात् । तदनित्यत्वे च मोक्षः कस्य पुरुषार्थः स्यात् । तस्मान्यायाभासेन सप्तमङ्गचारूयेन जीवादिपदार्थीनां न सिद्धिः ।

## **\***सप्तमाधिकरणमारचयति---

"तटस्येश्वरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते । युक्तः कुछाल्रदृष्टान्तान्त्रियन्तृत्वस्य संभवात् ॥ न युक्तो विषमत्वादिदोषाद्वैदिक ईश्वरे । अम्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥

पूर्वाध्यायस्योपान्त्याधिकरणे जगतो निमित्तमुपादानं चेश्वर इत्यागमबछादुक्तम् । तदेतदसहमानास्तार्किकशैवादयः केवछं निमित्तत्वमीश्वरस्य मन्यन्ते । युक्तिं चाऽऽहुः —
यथा कुछाछोऽनुपादानादिभूतो दण्डचकादीलियच्छन्कती भवति तथा तटस्थ ईश्वर
इति प्राप्ते ब्र्मः — न युक्तं केवछनिमित्तत्वं वैषम्यनैष्वृण्यादिदोषस्य दुष्परिहरत्वात् ।
कथं त्वया परिहृतो दोष इति चेत्प्राणिकमेसापेक्षत्वादिति ब्र्मः । तथात्वे चाऽऽगमोऽस्माकं प्रमाणं, त्वयाऽप्यन्ततो गत्वाऽऽगमश्चेदङ्की कियते तर्हि तटस्थत्वमीश्वरस्य त्याज्यं
स्यात्। बहु स्यां प्रजायेयेत्युपादानत्वश्चरया विरोधात्। तस्मान्न युक्तस्तटस्थेश्वरवादः ।

# +अष्टमाधिकरणमारचयति---

"जीवोत्पत्त्यादिकं पाश्चरात्रोक्तं युज्यते न वा । युक्तं नारायणव्यूहतत्समाराधनादिवत् ॥ युज्यतामविरुद्धोऽज्ञो जीवोत्पित्तर्ने युज्यते । उत्पन्नस्य विनाज्ञित्वे कृतनाज्ञादिदोषतः ॥

पाश्चरात्रिका भागवता मन्यन्ते—भगवानेको वासुदेवो जगत उपादानं निभित्तं च।तत्समाराधनज्ञानध्यानैर्भवबन्धविच्छेदः।तस्माच वासुदेवात्संकर्षणाख्यो जीवो जायते। जीवाच पद्युझाख्यं मनः । मनसश्चानिरुद्धाख्योऽहंकारः।त एते वासुदेवादयश्चत्वारो ब्यूहाः सर्वोत्मका इति प्राप्ते ब्रूमः—तत्र वासुदेवं तत्समाराधना-

<sup>\*</sup> पत्युरसामअस्यात्—अ०२ पा०२ अ०७ सू०३७। + उत्पत्त्यसंभवात् —अ०२ पा०२ अ०८ सू०४२।

९ घ. °दानभू°। २ घ. °था सत्याग'।

दिकं च श्रुत्यविरोधादम्युपगच्छामः । यत्तु जीव उत्पद्यत इत्युक्तं तदसत् । कृतना-शाकृताम्यागमप्रसङ्गात् । पूर्वमृष्टो यो जीवस्तस्मिन्नुत्पत्तिमैत्त्वेन प्रलयदशायां विनष्टे सित तत्कृतयोधिर्माधर्मयोरफलप्रदत्वेन विनाशः प्रसैज्यते । अस्मिश्च कल्प उत्पद्यमा-नस्य नूतनजीवस्य धर्माधर्मयोः पूर्वमननुष्ठितयोः सतोरिह सुखदुःखप्राप्तिर्भवतीत्यकृता-म्यागमः प्रसैज्येत । तस्माज्जीवोत्पत्त्यादिकं न युक्तम्" ।

वृतीयपादे नवभिरधिकरणैराकाशादिमृष्टिर्विचारिता । तत्र अप्रथमाधिकरणमा-रचयति—

"व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात् । जनिश्चतेश्च गौणत्वान्त्रित्यं व्योम न जायते ॥ एकज्ञानात्सर्वनुद्धेविंभक्तत्वाज्जनिश्चतेः । विवर्ते कारणैकत्वाद्वद्वाणो व्योम जायते ॥

+द्वितीयाधिकरणमारचयति---

"वायुनित्यो जायते वा छान्दोग्येऽजन्यकीर्तनात् । सेषाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेश्च न जायते ॥ श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्गौण्यनस्तमयश्चतिः । वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम् ॥

<sup>\*</sup> न वियद्धृते:--अ०२ पा०३ अ०१ मू०५ । + एतेन मात्तिश्वा व्याख्यात:--अ०२ पा०३ अ०२ सू०८ ।

९ ग. घ. भित्त्वे प्रै। २ ात. भिज्यतेति कृत्तविप्रणातः। अः। ३ ग. त्तन्यते । तः। ४ ख. शिषवेः। ४ ख. शिषवेः।

तैतिरीय एवाऽऽकाशाद्वायुरिति श्रूयते । सयमुत्पित्तगौँणी । छान्दोग्ये मृष्टिप्र-करणे तेजोबन्नानामेवोत्पत्त्यभिधानाद्वायोरुत्पत्त्यनभिधानात् । ननु कचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं न निवारियतुमुत्सहत इति न्यायेन तैतिरीयश्रुतेः कृतो गौणत्विभितिचेच्छुत्यन्तर-विरोधादिति ज्ञूमः । बृहद्रारण्यके—"सेषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः" इति वायोधिनाधप्रतिषेधादुत्पत्तिमत्त्रे च तदयोगात्तस्मान्न जायते वायुरिति प्राप्ते ज्ञूमः—छान्दोग्ये जन्माश्रवणेऽपि गुणोपसंहारन्यायेन तैतिरीयवाक्यस्येतरत्रोपसंहारे सति श्रुतमेव च्छान्दोग्ये वायुजन्म । अनस्तमयश्रुतिस्तु न मुख्या। उपासनप्रकरणपिठतत्वेन स्तुत्य-र्थत्वात् । आकाशोत्पत्तिहेतवश्रात्रानुसंधेयाः । न च वायोराकाशकार्यत्वेन ज्ञद्यण्यनन्तर्भावाद्वस्य वायुक्तानं न सिध्येदिति शङ्कनीयम् । पूर्वपूर्वकार्यविशिष्टस्य ज्ञद्यण उत्तरोत्तरकार्यहेतृत्वस्य वक्ष्यमाणतया वियद्पापन्नस्य ज्ञद्यण एव वायुकारणत्वात् । तस्माद्वायुर्जायते" ।

# **∗तृतीयाधिकरणमारचयति**—

"सद्भक्ष जायते नो वा कारणत्वेन जायते ! यत्कारणं जायते तद्धियद्वाय्वादयो यथा ॥ असतोऽकारणत्वेन खादीनां सत उद्भवात् । व्याप्तेरजादिवाक्येन बाधात्सन्नैव जायते ॥

छान्दोग्ये — "सदेवं सोम्येदमग्र आसीत्" इति श्र्यते । तत्सद्रूपं ब्रह्म जनमवद्भ-वितुमईति कारणत्वाद्वियदादिवदिति प्राप्ते ब्रूमः — सद्रूपं ब्रह्म न जायते । कुतः । तज्ज-नकस्य कारणस्य दुनिरूपत्वात् । तथा हि न तावदसत्कारणं कथमसतः सज्जायेतेति निषेधात् । नापि सदेव सतः कारणमात्माश्रयापत्तेः । नापि वियदादिकं सतः कारणं वियदादीनां सतो जायमानत्वात् । या तु व्याप्तिर्यद्यत्कारणं तत्तज्जायत इति, सा—स वा एष महानज आत्मेत्यादिश्चितिवाध्या । तस्मात्सद्भक्ष नैव जायते" ।

# +चतुर्थाधिकरणमारचयति---

"ब्रह्मणो जायते विद्ववियोवी ब्रह्मसंयुतात् । तत्तेजोऽसृजतेत्युक्तेर्ब्रह्मणो जायतेऽनलः ॥ वायोरग्निरितिश्रुत्या पूर्वश्रुत्यैकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादिश्नसंभवः॥

<sup>\*</sup> असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः — अ०२ पा०३ अ०३ सू०९। + तेजोऽतस्तथा ह्याह — अ०२ पा०३ अ०४ सू०१०।

छान्दोग्ये तत्तेजोऽस्रजतेति तेजसो ब्रह्मजत्वं श्रूयते । तैतिरीयके वायोरिप्तिति वायुजत्वम् । तत्र वायोरिति पञ्चम्या \*आनन्तर्यार्थत्वस्यापि संभवात्केवलब्रह्मजन्यं तेज इति प्राप्ते ब्रूमः—अनुवर्तमानेन संभूतराब्देनान्विताया वायोरितिपञ्चम्या +उपादानार्थ-त्वस्यैव मुख्यत्वादुभयोः श्रुत्योरेकवाक्यत्वे सित वायुक्तपपन्नाद्भस्रणस्तेजो जायत इति लम्यते"।

#### \*पश्चमाधिकरणमारचयति---

"ब्रह्मणोऽपां जन्म किंवा वहेर्नाग्नेर्जलोद्भवः । विरुद्धत्वान्नीरजन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात् ॥ अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्मग्रुपाधिकात् । अपां जन्म विरोधस्तु सूक्ष्मयोनीग्निनीरयोः ॥

यद्यपि तद्योऽस्जत । अग्नेराप इत्युभयो**रछान्दोग्यतैत्तिरीययो**स्तेजोजन्यत्वमे-वापां श्र्यते तथाऽपि न तैद्युक्तम् । निवर्त्यनिवर्तकयोरग्निजलयोर्विरुद्धयोर्ने हेतुहेतुम-द्धाव इति पूर्वः पक्षः । पञ्चोक्तत्योर्द्दरयमानयोर्विरोधेऽप्यपञ्चोक्ततयोः श्रुत्येकसमधि-गम्ययोर्विरोधकल्पनायोगात्संतापाधिक्ये स्वेदवृष्टग्रुद्धवद्द्यानाच्च श्रुतिद्वयानुसारेण तेजो-रूपपन्नाद्वद्धणोऽपां जनिरिति राद्धान्तः" ।

### +षष्ठाधिकरणमारचयति---

"ता अन्नमसुजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकम् । पृथिवी वा यवाद्येव छोकेऽन्नत्वप्रसिद्धितः ॥ भूताधिकारात्कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । तथाऽद्भयः पृथिवीत्युक्तेरन्नं पृथ्व्यन्नहेतुतः ॥

छान्दोग्ये ता अन्नमसजन्तेत्यद्भचोऽन्नस्य जन्म श्र्यते । तत्रान्नशब्दस्य स्रोकप्र-सिच्चा त्रीहियवादिकमर्थ इति प्राप्ते न्नूमः—पृथिव्यत्रान्नशब्दार्थः । कुतः । पञ्चमहा-भूतस्रष्टेरिषकृतत्वात् । किंच यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्भ्यं यच्छुकं तद्मां यत्कृष्णं तदन्नस्येति श्रुतम् । कृष्णरूपं पृथिव्यां बहुल्मुपल्रज्यते, न तु त्रीहियवादौ । तथाऽद्भचः पृथिवीति तैत्तिरीयश्रुत्येकवाक्यताबल्लाईत्रान्नं पृथिवी । न चान्नशब्दस्य तत्र प्रवृत्त्य-नुपपत्तिः । कार्यकारणयोरन्नपृथिव्योरभेदविवक्षया तदुपपत्तेः । तस्मादन्नं पृथिवी" ।

<sup>\*</sup> पश्चादिस्पर्थः । + जनिकर्तुः प्रकृतिरितिसूत्रात् । \* आपः—अ०२ पा०३ अ०५ सू० ११ । + प्रिथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः—अ०२ पा०३ अ०६ सृ० १२ ।

९ ६. युक्तम् । २ ख. श्रुत्यैक<sup>°</sup> । ३ ख. कृष्णं रू<sup>°</sup> । ४ घ. °दशं ।

## [प्रपा० ८अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

#### **\*सप्तमाधिकरणमारचयति**—

"व्योमाद्याः कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम् । व्योक्नो वायुर्वायुतोऽग्निरित्युक्तेः खादिकर्तृता ॥ ईश्वरोऽन्तर्यमयतीत्युक्तेव्योमाद्यपाधिकम् । ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेजआदीक्षणादिषि ॥

पूर्विधिकरणेषु पूर्वपूर्वकार्योपाधिकाद्भद्धाण उत्तरोत्तरकार्योत्पत्तिरिति यदेतित्सद्धवत्कृत्य सिद्धान्तितम् । तदयुक्तम् । व्योक्तो वायुर्वायुतोऽग्निरित्यादौ ब्रह्मनिरपेक्षात्केवंलाद्योमादेकत्तरकार्योत्पत्तिश्रवणादिति प्राप्ते ब्रूमः — "य आकाशमन्तरो यमयित यो वायुमन्तरो यमयित" इत्यादिनाऽन्तर्यामिब्राह्मणे व्योमादेः स्वातच्चयं निवारितम् । तथा —
"तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त" इति तेजआदेरीक्षणपूर्वकं स्रष्टृत्वं श्रूयते । तच्चेक्षणं
चेतनब्रह्मनिरपेक्षाणामचेतनानां न संभवति । तस्माद्योमाद्युपाधिकस्य ब्रह्मण एव कारणत्वम्" ।

#### +अष्टमाधिकरणमारचयति-

"सृष्टिकमो लये ज्ञेयो विपरीतकमोऽथवा । क्लप्तं करूप्याद्वरं तेन लये मृष्टिकमो भवेत् ॥ हेतावसित कार्यस्य न सत्त्वं युज्यते ततः । पृथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाद्विपरीतकमो लये ॥

आकाशादिकमः सृष्टौ क्रृप्तोऽतः प्रलयेऽपि स एव क्रम इति प्राप्ते ब्रूपः—प्रथ-मतः कारणे लीने सिति निरुपादानानां कार्याणां कंचित्कालमवस्थानं प्रसाल्येत ।

किंच---"जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रलीयने ज्योतिर्वायौ प्रलीयते" ॥

इति पुराणे विपरीतक्रमस्योक्तत्वात्कृत एवायं क्रमः । तस्मात्स्रष्टिविपरीतेन प्रथि-व्यादिक्रमेण प्रविव्यः" ।

#### **\***नवमाधिकरणमारचयति---

"िकमुक्तकमभङ्गोऽस्ति प्राणाद्यैनीस्ति वाऽस्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वियतोर्भध्य ईरणात् ॥

<sup>\*</sup> तदिभिध्यानादेव तु तिक्षिक्वात्सः—अ०२ पा०३ अ० ७ सू० १३। + विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते च--अ०२ पा०३ अ०८ सू० १४। \* अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तिक्षिक्वा-दिति चेन्नाविशेषात्—अ०२ पा०३ अ०९ सू०१५।

प्राणाद्या भौतिका भूतेष्वन्तर्भूताः पृथक्कमम् । नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न कमः श्रुतः ॥

मुण्डके श्रूयते—''एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योंति-रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी'' इति । तत्र प्राणादीनां वियदादिम्यः पूर्वे श्रूयमाण-त्वादाकाशादिकः पूर्वोक्तमृष्टिकमो भज्येतेति प्राप्ते ब्रूमः—''अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेनोमयी वाक्'' इति प्राणादीनां भौतिकत्वश्रवणाद्भृतेष्वेवान्तभीवेन पृथक्त्रमो नापेक्षितः । न च मुण्डकश्रुतिः क्रमवाचिनी । आकाद्वायुर्वायोरप्रिरित्या-दाविव क्रमस्याप्रतीयमानत्वात् । तदुत्पत्तिमात्रं तु केवलं ब्रूते । तस्मान्नानयौ श्रुत्या पूर्वोक्तक्रमभङ्गोऽस्ति''।

तैरेतैरिधकरणेर्मायाविशिष्टाद्वसण आकार्यादिका पुरुषान्ता जगदुत्पित्तः मुस्थिता । तस्यां च मुस्थितायां कारणव्यतिरेकेण कार्यस्याभावाद्वसणो देशकालसर्ववस्त्वात्मक-त्वेनानन्तत्वं मुस्थितम् । तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तमिति प्रतिज्ञातमनन्तत्वं समर्थ्यं यो वेद निहितं गुहायामित्युक्तं गुहाँनिहितत्वं समर्थयितुमन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेभ्यः पञ्चभ्यः कोशेभ्यो ब्रह्मतत्त्वं विवेक्तकाम आदावन्नमयकोशं दर्शयति—

# स वा एष पुरुषोऽत्रंरसमयः, इति ।

यः पुरुषः शिरःपाण्यादिमानकृतिविशेषः सष्टियादावाकाशादिक्रमेणोत्पत्रः स
एवेष इदानीमस्मद्देहत्वेनानुभूयते । यद्यप्ययं न मृष्ट्यादावृत्पत्रस्तथाऽप्याकाशादिपरम्पराप्राप्तान्नकार्यत्वेन सजातीयतया स एवोच्यते । तामेतां विवक्षां स्पष्टीकर्तुमन्नस्समयशब्दः । मधुराम्छछवणितक्तकटुकषायात्मकः षड्विधोऽत्रस्य रसस्तस्य च विकारोऽन्नरसमयः । मातापितृम्यां भुक्तान्नरसस्तयोः शरीरे त्वगमृब्बांसमेदोस्थिमज्जार्शुकास्यसप्तधातुरूपेण कमात्परिणतः सन्गर्भाशये प्रविश्य पुनर्देहरूपेण विकियते । तथा
च गर्भोपनिषद्याम्नायते—"षड्विधो रसो रसाच्छोणितं शोणितान्मांसं मांसान्मेदो
मेदसोऽस्थीन्यस्थिम्यो मज्जा मज्जायाः शुँकं शुक्रशोणितसंयोगादावर्तते गर्भः" इति ।
एतेनान्नरसमयेन स्थूछदेहेन तदन्तर्वतीं सूक्ष्मदेहोऽप्युपछक्ष्यते । तस्यापश्चीकृतभूतकार्यत्वाद्भुक्तेनान्नादिना पोष्यमाणत्वाच्च । तत्र भूतकार्यत्वमाचार्येरुदाहृतम्—"अपश्चीकृतपञ्चमहाभूतानि तत्कार्यं च सप्तदशकं छिङ्गं भौतिकम्" इति । अन्नादिपोष्यत्वं
छन्दोगैराम्नायते—"अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्" इति ।
उपवासेन प्रक्षीणशक्तिकस्य मनसः पारणेनाऽऽप्यायनं जन्तूनामन्वयव्यितरेकसिद्धम् ।
तर्था मार्गश्रमेण प्रक्षीणशक्तेः प्राणो जलपानेनाऽऽप्यायमानो स्रोके हश्यते । तथा

१ घ. °तेष्वन्त° ।२ घ. °यापू° ।३ घ. °शादिपु° । ४ क. ख. घ. ड. °हाहि° । ५ ग. भुक्तोऽन्न° ।६ ख. ग. श्कृकाल्य° ।७ ख. ग. घ. शुक्रं शुक्रशो° ।८ घ. °थाच मा° ।

घृततेलादितैनसद्रव्यसेवया कण्ठशुद्धिं कृत्वा वाचं पोषयन्तो गायका उपलम्यन्ते । ईदृशेन मनःप्राणवागादिना लिङ्कदेहेन संयुतो योऽन्नकार्यः स्थूलदेहोऽस्माभिरुपल-भ्यते सोऽयमाध्यात्मिकः । एतेनाऽऽधिदैविको वैराजदेहो ब्रह्माण्डरूप उन्नेयः ।

सोऽप्याचार्यैवीर्तिके दर्शितः-

''दिगादिकरणो देवः पञ्चभूतरारीरमृत् । सर्वोऽस्मीत्यभिमानेद्धो विराडेवमजायत'' इति ॥

सोऽयमंत्रमयः कोशः शाखाग्रचन्द्रदर्शनन्यायेन ब्रह्मतत्त्वं बोधियतुमुपन्यस्तः । अथास्य कोशस्य चित्याश्रिवत्पक्ष्याकारेणोपासनार्थं पञ्चावयवानुपन्यस्यति—

तस्येदंमेव शिरः । अयं दक्षिणः पृक्षः । अयमु-त्तंरः पृक्षः। अयमात्मां । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, इति ।

यथा श्येनकङ्कादिपक्ष्याकारेण चीयमानस्याग्नेः शिरः पक्षी मैध्यश्रारीरं पुच्छं चेति पञ्चावयवा एवमत्रापि द्रष्टव्यम् । तस्योपासितव्यस्यात्रमयस्य ग्रीवाया उपिर प्रसिद्धत्वेन दृश्यमानिमद्दमेव श्चिरः । नात्रोपचौरः कश्चिद्स्ति । तथा दृश्यमानौ हस्तावेव पक्षत्वेन ध्यातव्यो । कण्ठाद्धस्तान्नाभेश्चोपिष्टादृश्यमानोऽयं शरीरमाग आत्मा जीवावस्थानैक्षमदेशरूपो मध्यदेहः "मध्यं ह्येषामङ्कानामात्मा" इति श्चुतेः । नाभेरधोवर्ति यदङ्गमस्ति तदिदं पक्ष्याकारस्य पुच्छस्थानीयम् । तच प्रतिष्ठा शरीराधारः, प्रतितिष्ठत्यस्यामिति शब्दस्य व्युत्पत्तिः । मनुष्यशरीरे नाभेरधोभागस्योध्विभागं प्रत्याधारत्वं प्रसिद्धम् । गवादिशरीरे मक्षिकादिनिवारणेन पुच्छस्याऽऽधारत्वं द्रष्टव्यम् । पुच्छस्याऽऽधारतोक्तिरुपासनार्था ।

तदेवमन्नमयकोशस्योपासनीय आकारः प्रतिपादितः । अथास्य कोशस्य तदुपा-सनस्य च ब्राह्मणवाक्येनाभिहितस्य संवादेन दार्ढ्यार्थं कंचिन्मन्त्रमुदाहरति—

# तदप्येष श्लोंको भवति ॥

## क्षइति कृष्णयज्ञुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> वैदिकमतानुसरणेन मूलकमतोऽत्रानुवाकपरिसमाप्तिरस्ति, परं च भाष्यकारमतेनात्रानुवा-कसमाप्तिनैत्र । किंतु तेषां मतेनास्य प्रपाठकस्यानुवाकद्वयमेव । तत्र प्रथमोऽनुवाकः शान्तिसमा-प्तावेवावसितः । द्वितीयश्व ब्रह्मविदाप्नोति परिमित्यारभ्य प्रपाठकसमाप्तौ समापितः । अतोऽत्र वैदिक-मतानुसरणेनैव मूले कमः प्रतिनिविद्यो भाष्ये भाष्यकारमतानुसरणेन । एवं पुरतः सर्वत्रोहनीयम् ।

१ ग. उपलक्ष्यन्ते । २ ग. "दिलि" । ३ घ. संयुक्तो । ४ घ.मध्यं श" । ५ क. ख. ङ. "नासत्कश्चि" । ६ ग. घ. निर्दे ।

अन्नाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते। याः काश्चं पृथिवी १ श्रिताः । अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथैनद्रिपयन्त्यन्ततः । अन्न१ हि भूतानां ज्येष्ठंम् । तस्मात्सर्वीष्धमुंच्यते । सर्वे वे तेऽन्नंपामु-वन्ति । येऽनुं ब्रह्मोपासंते । अन्न१ हि भूतानां ज्येष्ठंम् । तस्मा-त्सर्वीष्धमुंच्यते । अन्नांक्तानि जायन्ते । जातान्यनेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति चं भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यंत इति, इति ।

तद्िप तस्मिन्नप्यर्थे ब्राह्मणोक्तेऽन्नमयकोशे संवादबुद्धिजनक एष वक्ष्यमाः णोऽन्नाद्वै प्रजा इत्यादिकस्तरमादत्रं तदुच्यत इत्यन्तः श्लोकः पादबद्धो मन्त्रो विद्यते । पूर्वं सूत्रोक्तेऽर्थे काचिद्दगुदाहृता । तत्समुच्चयमभिप्रेत्यात्रापिशब्दः प्रयुक्तः । चतुर्दशभिः पदिरुपेतोऽयं श्लोकः । ईदृशस्य लोकप्रसिद्धस्य च्छन्दोविशेषस्याभा-वेऽपि वैदिकं किंचिदतिच्छन्दो भविष्यति । जरायुजाण्डजादिदेहरूपाः **प्रजा** याः काश्चित्पृथिवीमाश्चित्योपलम्यन्ते । ताः सर्वी अन्नादेवोत्पद्यन्ते । तच पूर्वमेव प्रपश्चितम् । अपि चान्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति तत्तु छोके प्रसि-द्धम् । अथ जीवनानन्तरमन्तत आयुषोऽन्ते ताः प्रजा एतदत्रमिपयन्ति प्रवि-शन्ति अन्ने छीयन्ते । मृगादिदेहानां व्याघाद्यन्नत्वेनाने छयो द्रष्टव्यः । हि यस्मा-त्कारणाद मं भूतानां प्राणिदेहानां ज्येष्ठमुक्तरीत्या कारणम् । तस्मात्कारणात्सर्वौ-षधं सर्वेषां प्राणिनां क्षुद्रोगनिवर्तकमित्युच्यते । निवर्तिते हि क्षुद्रोगे जीवनरूपायाः स्थितेः कारणं भवति । अतः स्थितिहेतुत्विसद्धये क्षुन्निवर्तकत्वं युक्तम् । अनेनोत्पित्त-स्थितिल्लयकारणत्वप्रतिपादनेनान्नभैयकोशः प्रपश्चितः । सर्वे वा इत्यादिना सफल्रमु-पासनं विधीयते । ये पुरुषा अन्नं ब्रह्मोपासतेऽन्ने प्रतीके ब्रह्मदृष्टिं कुर्वन्ति ब्रह्मदृष्ट्या संस्कृतमन्नं देहाकारेण परिणतं सच्छिरआदिभिः पुच्छान्तैरवयवैरुपेतमिति ध्यायन्ति, ते ध्यातारः सर्वमेवानं भक्ष्यभोज्यलेखचोष्यरूपं प्रामुवन्ति । यद्वा वियदादिपरम्परया ब्रह्मणः सकाशान्त्रिष्पन्नमन्नमाध्यात्मिकमानुषदेहरूपेणाऽऽधिदैवि-कविराड्रेण चावस्थितं तेनान्नोपाधिना विशिष्टं ब्रह्मोपासकाः पुरुषाः सर्वीत्मकं विराड्पं प्राप्य ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां सर्वेषां प्राणिनां यद्यदुचितमन्नं तत्तत्सर्वे प्राप्नु-वन्ति । पूर्वत्र बुभुत्सुं प्रति बोधसाधनभूतकोशप्रतिपादनार्थमत्रं हि भूतानामित्युक्तम् । अत्र तृपास्यवस्तुप्रशंसार्थं पुनरप्युच्यते । अस्मदादीनां विराट्पर्यन्तानां प्राणिदेहानां यस्माद्तं ज्येष्ठमतिशयेन वृद्धं कारणभूतम् , तस्मात्सर्वस्य संसारव्याधेरौषधं निवर्तकम् । यथोक्तोपासनं हि विराट्पाप्तिद्वारा कममुक्तिहेतुः । सर्वप्राणिदेहानामु-

९ क. °मयः को °। २ क. इ. °शिष्टत्र°।

त्पत्त्यभिवृद्धिहेतुत्वादप्युपास्यमन्नं प्रशस्तम् । अन्नशब्दनिर्वचनपर्यालोचनेऽपि सर्व-देहकारणत्वेनान्नस्य प्रशस्तत्वमवगम्यते । अद्यते सर्वैः प्राणिभिर्जीवनार्थं मक्ष्यत इत्यन्नम् । यद्वा सर्वान्प्राणिनोऽत्ति भक्षयित संहरतीत्यन्नम् । सर्वेऽपि देहा अन्नरस-वैषम्योत्पादितरोगादिना म्रियन्त इति लोके प्रसिद्धम् । श्रौत इतिशब्द उदाहृत-श्लोकसमाप्त्यर्थः कोशसमाप्त्यर्थश्च । यः पुमान्गुहाहितं ब्रह्मतत्त्वं बुभुत्सते तं प्रति बोधद्वारभूतोऽयमन्नमयकोशोऽभिहितः । द्वौरत्वं चास्य पुत्रमित्रकलत्रगृहक्षेत्रादिबाह्य-विषयासिक निवार्य देहमात्रपर्यवसायित्वसंपादनादुपपद्यते । प्राणिनां हि स्वभावत एव पुत्रादिप्वात्मव्यवहारो भवति । तं च श्रुतिरनुवदति--- अत्मा वै पुत्रना-मासि " इति । ऐतरेयकेऽप्याम्नायते—" सोऽस्यायमात्मा पुण्येम्यः कर्मभ्यः प्रति-भीयतेऽथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति" इति । अस्यायमर्थः— पुत्रवतो गृहस्थस्य द्वावात्मानौ पुत्ररूपः पितृरूपश्चेति । अस्य गृहिणः संबन्धी सोऽयं पुत्ररूप आत्मा श्रीतस्मार्तपुण्यकमीनुष्ठानार्थं गृहेऽवस्थाप्यते । पितृरूपस्तु स्वस्य कर्त-ज्यानि सर्वीणि कृत्वा वयोगत आयुष्येण विरहितो स्रियत इति । ईटशं पुत्रादावात्म-स्वारोपं भगवान्भाष्यकार उदाजहार —''पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वाऽह-मेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति" इति । स्वस्माद्भेदस्य पुत्रे प्रती-यमानत्वात्तस्मिन्नात्मत्वब्यवहारः सिंहो देवदत्त इतिवत् । तह्यमुमेव मुख्यतार्भावं बोधर यितुं पुत्रमित्रादिकाद्वाह्यात्सर्वस्माछोकाद्यावत्यीऽऽतैमतत्त्वबुद्धि<sup>ँ</sup>देहे संकोचयितुमन्नमय आत्मोपदिश्यते । एतमेवाभिप्रायमुपरिष्टाद्विस्पष्टी करिष्यति — "स य एवंवित् । अस्माछोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति" इति । यस्तु बाह्यविषयासक्तिवा-सनाप्राबल्यात्सकृदुपदेशमात्रेणान्नमयात्मिन न पर्यवस्यति तस्य तत्पर्यवसानार्थं तद्धि-षयोपासनोपदिष्टा । स चोपासको निरन्तरमन्नमयमात्मानमुपासीनो बाह्यविषयेभ्यो व्यावृँत्तोऽर्थोदत्रमये पर्यवस्यति । यदि कश्चिद्रल्पायुः सन्नुपरितन्स्य प्राणमयादिविषे-कस्याभावेन ब्रह्मतत्त्ववोधस्य संपूर्वभावादुक्तोपासनं कुर्वन्नेव स्त्रियेत । तदानीमुक्त-रीत्या तस्य सर्वात्रप्राप्तिर्भवति । ईटशमेव विषयमभिप्रेत्य भगवतोक्तम्-

''प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिनायते" इति ॥

तदेवं विषयाभिमुख्यनिवृत्त्यर्थमत्रमयकोशमुपदिश्य प्रसङ्गात्तदुपासनं तत्फल्णं चोक्तम्। अथ विषयेभ्यो निवृत्तस्यात्रमयकोशादप्यन्तःप्रवेशाय प्राणमयकोशामुपदिशति---

तस्माद्वा एतस्मादत्रंरसम्यात् । अन्योऽन्तर आत्मां प्राणुमयः । तेनैंच पूर्णः, इति ।

९ ग. द्वारं चा<sup>\*</sup> ।२ घ. °त्मत्ववु<sup>°</sup> ।३ ग. <sup>°</sup>हत्त्यार्था° ।४ ग. घ्रियते ।तत्तदा<sup>°</sup> ।

यः परमात्मा स्वयमाकाशादिकमेणात्रमयतां प्राप्त इति ब्राह्मणेन प्रतिपादितः स एव पुनः श्लोकेन स्पष्टीकृतः । तस्मादेव ब्राह्मणोक्तादेतस्माच्छ्लोकेन प्रतिपादितादहं मनुष्य इत्यनुभूयमानाद्यतिरिक्तोऽभ्यन्तरप्रदेशवर्ती कश्चित्माणमय आत्मा विद्यते । तेन प्राणमयेनेषोऽन्नमयः पूर्णः । देहस्यान्तरापादमस्तकं प्राणमयो व्याप्य वर्तते । लिङ्गशरीरे ज्ञानशक्तिः कियाशक्तिश्चतिद्वयं विद्यते । तयोर्भध्ये कियाशक्तिकार्यभूतः कश्चित्प्राणास्त्यः पदार्थः । तस्य च प्राणस्य विकारः पश्चवृत्तिसमृहः प्राणमयः । वृत्तयश्च प्राणापानव्यानोदानसमानास्त्यास्तस्य प्राणपदार्थस्य व्यापारविशेषास्ते च हृदयादिप्रदेशेषु निष्पद्यन्ते ।

### तथा चोक्तम्-

"द्धदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः" इति॥

तस्यैतस्य वृत्तिसमूहरूपस्य प्राणमयस्याऽऽत्मन्यारोपितत्वादहं प्राणिमीत्येवमुच्छ्वासादिकर्तृत्वेनाहंप्रत्ययगम्यत्वाचाऽऽत्मत्वं द्रष्टव्यम् । आत्मत्वं नाम प्रत्यक्खरूपत्वम् । तत्र यथा पुत्रापेक्षया प्रतीच्यन्नमयदेह आत्मत्वेनोपिदेष्टे सित पराप्रूपे
पुत्रादौ मुख्यात्मत्वनुद्धिनिवृत्ता । तथा देहादप्यान्तरे प्राणमयात्मन्युपिदेष्टे सित
देहस्य मुख्यात्मत्वं निवारितं भवति । पुत्रदेहयोर्मुख्यात्मत्वाभावसाम्येऽप्यवान्तरवैषम्याद्गौणात्मत्वं भिथ्यात्मत्वं चास्ति । तच भगवद्भिर्भाष्यकारेरेवमुदाह्रुतम्—
"गौणिमिथ्यात्मनोः सत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् " इति । तयोरात्मत्वव्यवहारदशायां
स्वस्माद्भेदप्रतीत्यप्रतीतिम्यां वैषम्यं द्रष्टव्यम् ।

देहात्मनोभेंदमजानद्भिर्लोकिकैलोंकायतिकैश्रोच्यमानं देहस्याऽऽत्मत्वं मिथ्येति यदत्र प्राणमयात्मोपदेशेनाथीत्संपादितम् , तैदेतज्ञतीयाध्यायस्यतृतीयपादेश्र निर्णीतम् —

> "आत्मा देहस्तदन्यो वा चैतन्यं मदशक्तिवत् । भूतमेल्रननं देहे नान्यत्राऽऽत्मा वपुस्ततः ॥ भूतोपल्रब्थिभूतेम्यो विभिन्ना विषयित्वतः । सैवाऽऽत्मा भौतिकादेहादन्योऽसौ परलोकभाक् ॥

पूर्वत्र मनश्चिदादीनां ऋत्वर्थता नास्ति किंतु पुरुषार्थत्विमत्युक्ते सित कोऽसी पुरुष इति प्रसङ्काद्विचार्यते । तदेतदिधकरणं पूर्वोत्तरयोर्मीमांसयोः शेषभूतम् । देह-व्यतिरिक्तस्य स्वर्गमोक्षभागिन आत्मनः प्रतिपादकत्वात् । तत्र स्रोकायतिका देह

<sup>\*</sup> एक आत्मनः शरीरे भादात्—अ०३ पा०३ अ०३० सू० ५३।

एवाऽऽत्मेति मन्यन्ते । अन्वयन्यितरेकाम्यां चैतन्यस्य देह एवोपलम्भात् । सित च देहे चैतन्यमुपलम्यते न त्वसित । ने च चैतन्यस्य जात्यन्तरत्या देहन्यितिरेक्तान्मत्वं शङ्कनीयम् । कमुकनागवल्लीचूर्णानां संयोगान्मदशक्तिरिव देहाकारपरिणतेम्यो भूतेम्यो जायमानं चैतन्यं कथं नाम जात्यन्तरं स्यात् । तस्माचेतनो देह आत्मेति प्राप्ते ब्रूमः— पृथिन्यादीनां भूतानामुपलन्धिभूतेम्यो न्यतिरिक्ता भिवतुमहित विषयित्वात् । यद्यद्वि-षयि तत्तद्विषयाद्यतिरिक्तम् । यथा रूपाचक्षः । तथा सित तादशचैतन्यस्याऽऽत्मत्वं वदन्तं प्रति कथं भौतिकदेहरूपत्वमापाद्यते । सत्येव देहे चैतन्यमुपलम्यते नासतीति यावन्वयन्यितरेकावुक्तौ तत्र न्यतिरेकोऽसिद्धः । असत्यपि देहे परलोकगामिनश्चिदा-त्मनः शास्त्रेणोपलम्भात् । शास्त्रस्य च प्रामाण्यं समर्थनियम्" ।

अनात्मत्वेन निर्णीतादस्मादेहादम्यन्तरो यः प्राणस्तस्योत्पत्तिर्द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे \* चिन्तिता—

"मुख्यप्राणः स्यादनादिर्जायते वा न जायते । आनीदिति प्राणचेष्टा प्राक्तृष्टेः श्रूयते यतः ॥ आनीदिति ब्रह्मसत्त्वं प्रोक्तं वायुनिषेघनात् । एतस्माण्जायते प्राण इत्युक्तेरेष जायते" इति ॥

मुखिबेले संचरत्रुच्छ्वासैनिश्वासकारी वायुर्मुख्यप्राणः । सोऽनादिः । कुतः । नासदासीदितिस्के आनीदवातिमत्यानीच्छब्देन मृष्टेर्वाक्प्राणचेष्टाश्रवणादिति प्राप्ते क्रूमः—आनीच्छब्दो न प्राणव्यापारं वक्त्यवातिमितिनिषेधात् । किं तिहं ब्रह्मसत्त्वं ब्रते । सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यादिभिः मृष्टिप्रागवस्थाप्रतिपादकश्रुत्यन्तरैः समानार्थत्वात् । एतस्माज्जायते प्राण इति श्रुतिस्तु स्पष्टमेव प्राणजन्म प्रतिपादयति । तस्मादिन्द्रियवत्प्राणो जायते ।

# +तत्रैवान्यचिन्तितम्---

"वायुर्वोऽक्षिक्रया वाऽन्यो वा प्राणश्चितितोऽनिलः । सामान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्यैरेवमुदीरणात् ॥ भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्चितिः । वायुजत्वेन सामान्यवृत्तिर्नाक्षेष्वतोऽन्यता" इति ।

बाह्यवायुरेव वेणुरन्ध्रवनमुखच्छिद्रे प्रविश्यावस्थितः प्राणनाम्ना व्यपदिश्यते । न तु

<sup>\*</sup> भ्रेष्ठश्च—अ०२ पा०४ अ०४ सू०८।+ न वायुक्तिये पृथगुपदेशात्—अ०२ पा०४ अ०५ सू०९।

९ क. ख. ग. ङ. °ित देे। २ ख. न चेे । ३ क. ख. ग. ङ. सिका°।

प्राणो नाम किंचित्तत्त्वान्तरमिल । कुतः । यः प्राणः स वायुरिति श्रुतेः । अथवा पञ्चरस्था यथा बहवः पक्षिणः स्वयं चल्ननः पञ्चरमि चालयन्ति, एवमेकादद्याक्षाणि स्वस्वव्यापारद्वारा देहं चेष्टयन्ते । तत्र देहचालनाख्यो योऽयं सवेंन्द्रियसाधारणो व्यापारः स प्राणो भविष्यति । तथा च सांख्येरुक्तम्—"सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च" इति । तस्मान्न तत्त्वान्तरं प्राण इति प्राप्ते ब्रूमः—"प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्योतिषा भाति" इति श्रुत्यन्तरे चतुष्पाद्वद्वोपास-नप्रसङ्गेनाऽऽध्यात्मिकप्राणस्याऽऽधिदैविकवायोश्चानुग्राह्यानुग्राहकरूपेणे विभेदः स्पष्ट-मेव निर्दिष्टः । अतो यः प्राणः स वायुरित्येकत्वश्रुतिः कार्यकारणयोरभेदवृत्त्या नेतव्या । यत्तु सांख्येरुक्तं तदसत् । इन्द्रियाणां सामान्यवृत्त्यसंभवात् । पक्षिणां तुं सामान्यचलनान्येकविधानि पञ्चरचलनस्यानुकूलानि । न तु तथेन्द्रियाणां दर्शनश्रवणम-नैनादिव्यापारा एकविधाः । नापि देहँचलनानुकूला । तस्मात्तस्वान्तरं प्राण इति परि-रिाष्यते ।

\*तत्रेव पुनर्प्यन्यचिन्तितम्-

"प्राणोऽयं विभुरस्यो वा विभुः स्यात्ष्ठुष्युपकमे । हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥ समासव्यासरूपेण विभुतैवाऽऽधिदैविकी । आध्यात्मिकोऽस्पः प्राणः स्याददृदयश्च यथेन्द्रियम् ॥

ष्ठुविर्नाम मशकादेरिप न्यूनकायः पुत्तिकारूयो जीवस्तमारम्य हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु देहेपु तैस्तैर्देहैः समत्वं प्राणस्य श्र्यते—" समः प्रुविणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्छोकैः समोऽनेन सर्वेण " इति । तस्माद्यापी प्राण इति प्राप्ते ब्र्मः— आधिदैविकस्य हिरण्यगर्भप्राणस्य समष्टिरूपेण व्यष्टिरूपेण चावस्थानाद्विभुत्वमस्तु । वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरिति श्रुतेः । तदेव विभुत्वं समः प्रुविणेत्यादिश्रुतावुपास-नार्थं प्रपश्चितम् । आध्यात्मिकस्तु प्राण इन्द्रियवददृश्यः परिच्छिन्नश्च " ।

यस्त्वनेकजन्माम्यस्तदेहात्मत्ववासनाप्रावस्यातप्राणमयात्मोपदेशमात्रेणाऽऽत्मत्व-बुद्धिं देहे परित्यक्तं न शक्नोति तं प्रत्युपार्संनान्तरं विधातुमुपास्यस्वरूपं दर्शयति—

स वा एष पुरुषविध पुत्र । तस्य पुरुषिविधताम् । अन्वयं पुरुष्विधः । तस्य प्राणं एव शिरः ।

<sup>\*</sup> अणुश्च—अ०२ पा०४ अ०६ सू०**१**३।

१ घ. °ण भे° । २ ग. घ. तुच सा' । ३ घ. °ननव्या' । ४ घ. °हवाल' । ५ ग. °रन्य' । ६ ख. घ. °सनां वि' ।

व्यानो दक्षिंणः पुक्षः । अपान उत्तरः पुक्षः । आकांश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा, इति ।

देहादम्यन्तरत्वेन यः प्रोक्तः स एवेष प्राणिमीत्येवमनुभूयमानः प्राणमयः पुरुष-विध एव । यद्यप्यस्य शिरआद्यवयवाः स्वतो न सन्ति तथाऽपि तान्संपाद्य पुरुषा-कार एव उपासनीयः । न चात्र दुःसंपादत्वं शङ्कनीयम् । तस्य पूर्वोक्तस्यान्नमयस्य पुरुषप्रकारतामनुस्रत्य तन्मध्ये पूर्णत्वेन वर्तमानोऽयं प्राणमयोऽपि पुरुषप्रकार इति वक्तं शक्यत्वात् । यथा मृषायां निषिक्तं द्वैतताम्रं प्रतिमाकारं संपद्यते तद्वत् । तत्र हृद्यादूर्ध्वं मुखनासिकयोः संचारी प्राणाख्यो वृत्तिविशेषः श्लिरस्त्वेन चिन्तनीयः। सर्वासु नाडीषु संचारी व्यानारूयो यो वृत्तिविशेषः । यश्रापानारूयो वृत्तिविशेषो इदयादधो निर्भच्छति, तानुभौ पक्षद्वयरूपेण चिन्तनीयौ । आकाश्वराब्देनोदरमध्य-वर्ती नाभिसमीपस्थो देशविशेष उच्यते । तेन तत्रावस्थितः समानो वायुरुपलक्ष्यते । स च वायुरात्मा प्राणमयकोशस्य मध्यमभागः । पृथिवीशब्देनावशिष्ट उदानवायु-रुपछक्ष्यते । मुरुयार्थस्वीकारे हि प्राणमयकोशाधिकारो बाध्येत । यथा प्रियेवी प्राणिनामवस्थानहेतुत्वात्प्रतिष्ठा । तथैवोदानवायुः प्राणादिवायूनां देहेऽवस्थान-हेतुः । यावदयमुदानवायुरुत्कान्ति न जनयति तावत्प्राणापानादीनां देहेऽयस्था-नम् । अतः प्रतिष्ठा । उदानारूयवृत्तिविशेषयुक्तस्य पञ्चविधवृत्तिकर्तुः प्राणपदार्थ-स्योत्कान्तिप्रतिष्ठयोः स्वातच्यमाथर्वणिका आमनन्ति—" स ईक्षांचक्रे किस्न-व्यहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि । कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति । स प्राणममुजत " इति । अतः प्रतिष्ठाहेतोः प्राणपदार्थस्य वृत्तिविशेष उदानः पक्ष्याकारेण ध्येयस्य प्राणमयकोशास्य पुच्छस्थानीयः । ये शिरःपक्षादिरूपेण परिकल्पिताः प्राणापानादिवृत्तिविशेषाः । यच वृत्तिमत्प्राणतत्त्वं तत्सर्वं मैत्रेयोपनि-षदि स्पष्टमास्नातम्—" प्रजापतिर्वा एक एवाग्रेऽतिष्ठत्स नारमतैकः । स आत्मान-मभिध्यायन्बह्धीः प्रजा अमृजत । ता अदमेवाप्रबुद्धा अप्राणाः स्थाणुरिव तिष्ठमाना अपश्यत्स नारमत। सोऽमन्यतैतासां प्रतिबोधनायाभ्यन्तरं विविश्वामीति। स वायुरिवाऽऽ-त्मानं कृत्वाऽभ्यन्तरं प्राविदात्स एको नाशकत्स पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्योच्यते यः प्राणोऽपानः समान उद्गैनो व्यान इति । अथ योऽयमूर्ध्वमुत्कामत्येष वाव स प्राणः । अथ योऽयमवाङ्संक्रामत्येष वाव सोऽपानः। अथ येन वा एता अनुगृहीता इत्येष वाव स न्यानः । अथ<sup>े</sup> योऽयं स्थविष्ठमत्रधातुमपाने स्थापयत्यिणःष्ठं चाङ्गेऽङ्गे समानयत्येष

१ घ. °रुषाका'। २ घ. दुतंता'। ३ घ. °ख्यो दृ'। ४ ख. °स्मिन्वाहे। ग. °स्ब्लिह°। ५ क. ख. इ. अस्मै वाप्राबुद्धशप्रा°। ६ क. ख. ङ. 'विदय स ए°। ७ ग. 'नं वि'। ८ ग. 'पानो व्यानः। ९ घ. दान इ°।

वाव समानसंज्ञोत्तरं व्यानस्य रूपं चैतेषामन्तरा प्रस्तिरेवोदानस्याथ योऽयं पीतमिशान्तमुद्धिरित निगिरित चैषो वाव स उदानः " इति । पुरा प्रजापितः स्वयमेकािकृत्वेन क्रीडारहितस्तित्सस्यर्थं देहान्सृष्ट्या सृष्टानां तेषां व्यवहारितस्यर्थं प्राणवायूपाधिकजीवा-रमरूपेणान्तः प्रविदय पश्चधा विभज्य व्यवहरतीित श्रुतेरर्थः ।

पूर्वीकान्नमयवत्प्राणमयेऽपि श्लोकमुदाहरति-

तद्प्येष श्लोंको भुवति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः ।

माणं देवा अनुमाणंनित । मनुष्याः प्रश्वश्च ये । माणो हि भुतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुंच्यते । सर्विमेव त आयुर्विन्ति । ये माणं ब्रह्मोपासंते । माणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यंत हृति, हित ।

ये सात्त्विका अग्नीन्द्रादयो देवा ये च राजसा ब्राह्मणक्षित्रयादयो प्रनुष्या येऽपि तामसा गवाश्वादयः प्रावः [ते] सर्वेऽपि स्वस्वदेहमध्यवर्तिनं प्राणवायुं चेष्टमानमनुसूय स्वयमि चेष्टन्ते । प्राण एव हि देहं चालयित । तथा कौषीतिकनः समामनन्ति—"अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृद्धोत्थापयित " इति । आथर्विणकाश्वाऽऽकाशादिभूतिभमानिदेवैवागादीन्द्रियाभिमानिदेवैश्व सह प्राणाभिमानिदेवस्य देहधारणविषये संवादे समामनन्ति—" तान्वरिष्टः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्य- ख्वाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्धाणमवष्टम्य विधारयामि " इति । यथा बाणो धानुष्केण प्रयिते तथा प्राणेन प्रयेमाणत्वाद्धाणश्वन्देन शरीरमुपलक्ष्यते । यः प्राणो देवमनुष्यप्रश्वादिदेहानां चेष्टामुत्पादयित स प्राणो यस्मात्सर्वप्राणिनामायुर्हेतुस्तस्मात्सर्वा- युषमुच्यत इति प्राणस्य नामथेयम् । यथोक्तप्राणमयकोशज्ञानमात्रेणात्रमयात्मवासनां परित्यक्तमशक्तुवन्तो ये पुरुषास्तद्धासनानिवृत्तये प्राणोपाधिकं ब्रह्मोपासते, ते पुरुषा आध्यात्मिकप्राणोपाधिकब्रह्मोपासनादेतिसमञ्जन्यपमृत्युपरिहारेण सर्वमायुः प्राप्तुविन । आधिदैविकहिरण्यगर्भाख्यप्राणोपासनेन तु जन्मान्तरे स्वयमेव हिरण्यगर्भरूपाः सन्तो महाप्रलयपर्यन्तं सर्वमायुः प्राप्तुवन्ति । कोशप्रशंसार्थं पूर्वमुक्तस्य प्राणो हीतिवा- वयस्योपास्तिप्रशंसार्थं पुनरप्यभिधानम् ।

प्राणमयोपदेशस्य तात्पर्यं दर्शयति — तस्यैष एव शारींर आत्मा । यंः पूर्वस्य , इति ।

यः प्राणमय इदानीमुक्तः स एष एव तस्य पूर्वस्यान्नमयस्य शरीरे भनः शारीर आत्मा । यदा प्राणमयस्याऽऽत्मत्वं देढवासितं भवति तदानीमन्नमये स्वात्मैत्वभ्रमोऽ-पगच्छति । किंत्वन्नमयः शरीरं प्राणमयस्तु शरीरी स्वात्मेति निश्चयो नायते । द्वयो-रात्मनोरसंभवादित्यर्थः ।

अथान्नमयकोशान्त्रिवृत्तस्याधिकारिणः प्राणमयकोशाद्य्यन्तःप्रवेशाय मनोमयको-शमुपदिशति—

> तस्माद्वा एतस्मात्त्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मां मनोमयः । तेनैंष पूर्णः, इति ।

ब्रह्मण्याश्रिता जगदुपादानैह्रपा माया त्रिगुणात्मिका । तत्र तमोगुणभागस्यात्रमय-कारणत्वात्तिस्मन्कोशे जाड्यमेव बहुल्रमुपल्लम्यते । न तु क्रियाशक्तिक्ञीनशक्तिवी तस्मिन्नस्ति । रजोगुणभागस्य प्राणमयकारणत्वात्तस्मिन्प्राणमये कियाशक्तिरुपलम्यते । सत्त्वगुणभागस्य मनोमयादिकोशत्रयकारणत्वात्तेषु त्रिषु कोशेषु ज्ञानशक्तिरुपलम्यते । तमोमिश्रः सत्त्वगुणो मनोमयकारणम् । अतो मनोमये तामसभागधर्मा रागद्वेषादय उपलम्यन्ते । रजोमिश्रः सत्त्वगुणो विज्ञानमयकारणम् । अतो विज्ञानमये यज्ञादीनां वैदिककियाणां कृष्यादीनां स्रोकिकिकयाणां च कर्तृत्वमुपस्यते । शुद्धसत्त्वगुण आनन्दमयकारणम् । अतस्तत्र प्रियादिशब्दवाच्याः सुखविशेषा एवोपलम्यन्ते । यद्यपि स्वरूपेणैकैव ज्ञानशक्तिस्तथाऽपि तदवान्तरभेदान्निविधा करणशक्तिः कर्तृश-क्तिभीगशक्तिश्चेति । तत्र करणशक्तिजन्यं मनस्तस्य विकारः कामसंकल्पादिवृत्तिसमृहो मनोमयः । वृत्तयश्च वाजसनेयिभिराम्नायन्ते-"कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ-श्रद्धा घृतिरघृतिर्हीर्घीभीरित्येतत्सर्वं मन एव" इति । तथा तृष्णा स्नेहो रागो लोम इत्यादिश्रुत्यन्तराण्युदाहार्याणि । सोऽयं मनोमयः प्राणमयोदभ्यन्तरः । अत एव . प्रत्यासन्नत्वान्मनस्यात्मचैतन्यं सँवन्तिरमभिव्यज्यते । तदभिव्यक्तिवशादेव मनोमय-स्याऽऽत्मत्वम् । तेनाभ्यन्तेरण मनोमयेन बाह्यः प्राणमयः पूर्णो वर्तते । यथा क्रिया-शक्तेरापादमस्तकं व्याप्तिस्तथा ज्ञानशक्तेरिप व्याप्तिरुपलम्यते । अत्रान्तःकरणेन मनसा बहिष्करणानि वाक्चक्षरादीनि दशाप्युपलक्ष्यन्ते । अतः सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मे-न्द्रियाणां च मनोमयाख्ये कोशेऽन्तर्भावो द्रष्टव्यः ।

९ घ. दढं वा° । २ ख. °त्मभ्र°। ३ ख. °नभृता मा°। ४ घ. °मेंक्टिश°। ५ ख. °यादाभ्य°। ६ ग. सर्वोत्तर'। ७ घ. ʿनि चक्षु°।

# तेषामिन्द्रियाणामुत्पत्तिर्द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे \* चिन्तिता-

"िकिमिन्द्रियाण्यनादीनि मृज्यन्ते वा परात्मना । मृष्टेः प्रागृषिनाम्नेषां सद्धावोक्तेरनादिता ॥ एकवुद्धाः सर्वबुद्धेर्मीतिकत्वाज्जनिश्रवात् । उत्पद्यन्तेऽथ सद्धावः प्रागवान्तरमृष्टितः ॥

"ऋषयो वाव तदग्रे सदासीत्के त ऋषय इति प्राणी वा ऋषयः" इति श्रुत्या सृष्टेः पूर्वमिन्द्रियाणां सद्धावावगमादनादित्वं तेषामिति प्राप्ते क्रूमः—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं ताविदिन्द्रियाणामनुत्पत्ती न घटते । तथा " अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्त्रोजोमयी वाक् " इति भूतकार्यत्वमिन्द्रियाणां श्रूयते । " एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च " इति स्पष्टमेवेन्द्रियाणां जन्मश्रवणम् । यत्तु सृष्टेः प्राक्सद्भाववाक्यं तद्वान्तरसृष्टिविषयं व्याख्येयम् । तस्मादिन्द्रियाणि परमात्मन उत्पद्यन्ते" ।

### +तत्रेवान्यचिन्ततम्-

"सप्तेकादश वाऽक्षाणि सप्त प्राणा इति श्रुतेः । सप्त स्युर्म्धनिष्ठेषु च्छिद्रेषु च विशेषणात् ॥ अशीर्थण्यस्य हस्तादेरिप वेदे समीरणात् । ज्ञेयान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कार्यानुरोषतः ॥

ससैवेन्द्रियाणि । कुतः । सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मादिति सामान्यश्रुतेः । ससै वै शिषंण्याः प्राणा इति शिरोगतसप्तिच्छद्रनिष्ठत्वेन विशेषितत्वाचेति प्राप्ते झूमः— शिरोनिष्ठेम्य इतराणि हस्तादीन्यपि वेदे समीर्यन्ते "हस्तौ चाऽऽदातव्यं चोपस्य-श्चाऽऽनन्द्यितव्यं च" इत्यादिना । तथा च वेदमुखादेव निश्चये सत्येकादशव्यापाराणां दर्शनश्रवणाद्याणास्वादनस्पर्शनाभिवदनादानगमनानन्द्विसर्गध्यानानामुपलम्भात्तत्साधन-त्वेनेन्द्रियाण्येकादशेत्युपगन्तव्यम् " ।

### \*पुनरप्यन्यचिन्तितम् —

"व्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे । वृत्तिलामस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद्भवेत् ॥ देहस्थवृत्तिमद्भागेप्वेवाक्षत्वं प्रकाश्यते । उत्कान्त्यादिश्रुतेस्तानि ह्यणूनि स्युरदर्शनात् ॥

<sup>\*</sup> तथा प्राणा:—अ०२ पा०४ अ०१ सू०९।+ सप्त गतावशेषितत्वाच —अ०२ पा०४ अ०२ सू०५। \* अणवश्र—अ०२ पा०४ अ०३ सू०७।

९ ग. °न्ते च सी। २ घ. भि शी। ३ घ. देशे।

सर्वगतानामिन्द्रियाणां तत्तच्छरीराविच्छन्नप्रदेशेषु तत्तज्जीवकर्मफल्रभोगाय वृत्ति-लम्भो भवतीति यरसांख्येरुक्तं तदयुक्तम् । कल्पनागौरवप्रसङ्गात् । देहाविच्छन्नवृ-त्तिमद्भागैरेवाशेषव्यवहारसिद्धौ किमनया वृत्तिरहितानां सर्वगतानामिन्द्रियाणां कल्प-नया । किंच श्रुतिरुत्कान्तिगत्यागतीर्जीवस्य प्रतिपादयति । ताश्च सर्वगतस्य जीवस्य न मुख्याः संभवन्तीति मुख्यत्वसिद्धवर्थमिन्द्रियोपाधिः स्वीकृतः । यदि सोऽप्युपाधिः सर्वगतः स्यात्कुत्र तद्धीत्कान्त्यादयो मुख्याः संभवेयुः । तस्मादसर्वगतान्यक्षाणि । मध्य-स्परिमाणेष्वदृश्यत्वविवक्षया सूत्रकारेणाणुश्चब्दः प्रयुक्तः" ।

### **\***पुनरप्यन्यिचन्तितम्—

''स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्यात्स्वतन्त्रता । नोचेद्वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चाऽऽत्मनः । श्रुतमग्न्यादितन्त्रत्वं भोगोऽग्न्यादेस्तु नोचितः । देवदेहेषु सिद्धत्वाज्जीवो भुङ्के स्वकर्मणा ।

वागादीन्यक्षाणि स्वस्वविषये स्वातक्येण प्रवर्तन्ते न तु देवतापरतन्त्राणि । अन्यथा वागादिजन्यस्य भोगस्य देवानां भोकृत्वान्त जीवात्मनो भोगः स्यादिति प्राप्ते ब्रूमः— अग्निवीग्मृत्वा मुखं प्राविद्यादित्यादौ वागादीनामग्न्याद्यनुगृहीतत्वं श्रूयते । अतो देवप-रतन्त्रवेनिद्रयप्रवृत्तिः । न चैतावता देवानामत्र भोकृत्वम् । महापुण्यफलं देवत्वं प्राप्ता-नामधमभोगस्यानुचितत्वाद्देवतादेहेषु परमभोगस्य सिद्धत्वाच । मनुष्यादिजीवस्तु देवप्रे-रितेरक्षैरापादितं भोगं स्वकर्मफलतया भुङ्क इत्युपपद्यते । तस्माह्वेवतापरतन्त्राणीन्द्रियाणि" ।

## + पुनरप्यन्यश्विन्तितम्---

"प्राणस्य वृत्तयोऽक्षाणि प्राणात्तत्त्वान्तराणि वा । तद्भुपत्वश्चतेः प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः ॥ श्रमाश्रमादिभेदोक्तेगौंणे तद्भुपनामनी । आस्त्रोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः " इति ॥

इह बागादीन्यक्षाणि मुख्यप्राणवृत्तयो भवितुमईन्ति । कुतः । तेषां प्राणरूपत्वश्रव-णात् । "त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन् " इति श्रुतेः । किंच प्राणशब्देनैव तानि छोके व्यविह्यन्ते म्रियमाणस्य प्राणा नाद्यापि निर्मच्छन्तीत्यादौ । श्रुतिश्च वागादीनां प्राणनाम्नैकतामाह—" न वै वाचो न चक्ष्षि न श्रोत्राणि न मनांसीत्याचक्षते प्राणा

<sup>\*</sup> ज्योतिराद्यिष्ठिष्ठानं तु तदामननात्—अ०२ पा०४ अ०७ मू०१४। + त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्—अ०२ पा०४ अ०८ सू०१७।

इत्येवाऽऽचक्षते " इति । तस्मान्न प्राणादन्यानि तत्त्वानीति प्राप्ते वृमः—" तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छ्राम्यत्येव वाक् " इत्यादिना वागादीनां स्वस्वविषयेषु श्रान्त्यादिमिधाय " अथेममेव नाऽऽप्तोद्योऽयं मध्यमः प्राणो यः संचरंश्रासंचरंश्च न व्यथते " इति प्राणस्य स्वव्यापारे श्रान्त्यभावमाह । अयमेको भेदः । तथा प्राणसंवादे वागादिनिर्गमनप्रवेशयोर्देहस्य मरणोत्थानाभावमिधाय प्राणिनर्गमनप्रवेशयोर्भर-णोत्थाने दर्शयति । अत एवमादिभेदोक्तेवीगादीनां प्राणस्पत्वं प्राणनामत्वं च गौणम् । स्वामिभृत्यन्यायेन च प्राणानुवार्तित्वात् । व्यवहारभेदश्च भूयानुपल्लम्यते । स्वस्वविषयं परिच्छिद्याऽऽलोचकानीन्द्रियाणि । प्राणस्त्वक्षाणां देहस्य च नेता । तस्माद्धहुश्रमा-दिवेलक्षण्यात्प्राणात्तत्त्वान्तराणीन्द्रियाणि ।

एतेषामेकादशेन्द्रियाणां मध्ये मनसो मुख्यत्वात्त्रन्नाम्ना मनोमयकोश इत्युच्यते । प्राधान्यं च मनसो वागादीन्द्रियैः स्वस्वव्यवहारेषूपजीव्यत्वादुपपद्यते । वागाद्यस्तु विवक्षादिदृक्षाशुश्रूषादिरूपां प्रज्ञाशब्दाभिधेयां मनोवृत्तिं पुरस्कृत्येव व्यवहरन्ति । एतच्चान्वयव्यितरेकाम्यां प्रपञ्चय कौषीतिकनः समामनन्ति—" प्रज्ञया वाचं समारुद्ध वाचा सर्वाणि नामान्यामोति प्रज्ञया चक्षुः समारुद्ध चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्या-मोति " इत्यादिरन्वयः । " न हि प्रज्ञापेता वाङ्नाम किंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतन्नाम प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतं चक्षू रूपं किंचन प्रज्ञा-पयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतन्न्यं प्राज्ञासिषम् " इत्यादिव्यतिरेकः ।

एतिसम्सर्वेन्द्रियसमिष्टिरूपे मनोमयकोशे स्वात्मत्वमुपिदश्य तदेव दृदि दृढं वास-यितुमुपासनाविधिमभिष्रेत्योपास्यस्वरूपं दर्शयति—

स वा एप पुरुपविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरु-षविधः । तस्य यर्ज्जरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पुक्षः । सामोत्तरः पुक्षः । ओदंश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा, इति ।

स वा इत्यादिना । यो मनोमयः प्राणमयादभ्यन्तर आत्मत्वेनोपदिष्टः स एवेष संकल्पयाम्यहमित्यनुभूयमान उपासनार्थं पञ्चावयवोपेतः पुरुषाकार एव भवति । पूर्व-वन्मूषानिषिक्तद्भुतताम्रन्यायेन प्राणमयमनुमृत्य पुरुषिवधत्वम् । यजुरादयस्त्रयो वेदन्न-यगता मन्त्राः । आदिश्यते विधीयतेऽनेनेत्यादेशो ।विधायकं ब्राह्मणवाक्यम् । अथवी-रूयेना(णा)ङ्किरोनामकेन च महिषणा दृष्टाश्चतुर्थवेदगता मन्त्रा अथवाङ्गिरसः । तेषां चेहिकाविष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारौ प्रति साधनत्वेन प्रतिष्ठात्वम्। यद्यपि शब्दात्मका यजुरादयो न मनोह्रपास्त्याऽपि तदालोचका मनोवृत्तिविशेषा यजुरादिशब्दैरपलक्ष्यन्ते ।

९ ख. °णि । ते° । २ घ. 'ति" इत्यन्व° । ३ घ. °चकम<sup>े</sup> ।

पूर्ववदस्मिन्मनोमयेऽपि श्रेंग्रोकमुदाहरति---

तद्प्येष श्लांको भवति।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाटके वृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

यतो वाचो निर्वर्तन्ते । अर्थाप्य मनंसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदांचनेति, इति ।

वाचकाः शब्दा ज्ञापकेन मनसा सह ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दमप्राप्य यस्माद्ध-स्मानन्दाश्चिवतेन्ते तद्धसानन्दं विद्वान्मनोमयोपाधिविशिष्टमुपासीनः कदाचिद्पि न विभेति । जातिगुणाद्यभावात्र ब्रह्मणि वाचकशब्दप्रवृत्तिः ।

एतच नैष्कम्यसिद्धावुक्तम्—

''षष्ठीगुणिकयाजातिरूढयः शब्दहेतवः । नौऽऽत्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनाऽऽत्मा नाभिषीयते'' इति ॥

मनोऽ। पे वस्तृनि संकल्पयत्तदानीमी दृगिति वा तादृगिति वा संकल्पयित । न चैत-दुभयं ब्रह्मणि संभवति । तस्मान्मनो ब्रह्मणो निवर्तते ।

तदेतत्पश्चकोशविवेकेऽभिहितम्—

"किंदिक्तदिति चेत्पृ<sup>र्ट</sup>छेरीहक्ता नास्ति तत्र हि । यदनीहगताहक्च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ अक्षाणां विषयस्त्वीहक्परोक्षस्ताहगुच्यते । विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता" इति ॥

पूर्वत्र यथाऽत्रमयोपाधिविशिष्टस्य प्राणमयोपाधिविशिष्टस्य च ब्रह्मण उपासनमुक्तम्, एवमत्रापि मनोमयोपाधिविशिष्टस्योपासनं विविक्षितम्। अन्यथा यजुरादिषु शिरः-पक्षादिकल्पनावैयर्थ्यं प्रसज्येत । विद्वानित्यत्र विदिधातुरुपासनवाची । विद्यपास्तिकिः ययोरुपास्तिकिः ययोरुपास्तिकिः पर्यारुपास्तिकिः पर्यारुपास्तिकिः पर्यारुपास्ति। एतचाऽऽद्वत्यधिकरणे भाष्यकारैरुदाहृतम् किचिद्विदिनोपकम्योपासिनोपसंहरित "यस्तद्वेद यत्स वेद" इत्यत्रा "अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपासने" इति । कचिच्चोपासिनोपकम्य विदिनोपसंहरित । यथा— "मनो ब्रह्मेत्युपासीत" इत्यत्र "भाति च तपित च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद" इति । तस्माद्वेदनमत्रोपासनम् । तेन चोपासनेनेहामुत्र च भीतिर्न भवति । निरन्तरमुपासीनस्य

१ ग. श्लोको भवति । २ घ. °न्ते तंत्रह्मां । ३ घ. नास्मित्रन्यते । ४ क. ख. घ. ङ. \*च्छेदीट । ५ क. ग. ङ. पास्त इं।

रागद्वेषाद्यवसरामावादैहिकभीत्यभावः क्रममुक्तिसद्भावाचाऽऽमुष्मिकभीत्यभावः । उभय-मपि विवक्षित्वा कदाचनेत्युक्तम् ।

मनोमयोपदेशेऽस्य तात्पर्यं दर्शयति--

तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य, इति ।

प्राणमयः शरीरं तत्स्वामी मनोमय आत्मेतिदृढनिश्चयो जायत इत्यर्थः । बृहदारण्यके बालाक्यजातशत्रुसंवादे प्राणात्मवादिनं बालाकि प्रति प्राणस्यानात्मत्वं
बोधियतुमजातशत्रुबीलािकना सह कस्यचित्पुरुषस्य सुप्तस्य समीपे गत्वा शास्त्रप्रसिद्धैः प्राणनामिश्चतुर्भिस्तं पुरुषमामच्य तावता तिस्मन्ननुत्थिते सित जडत्वेन प्राणस्यानात्मत्वं निश्चित्य प्राणादन्यं चेतनमात्मानं दर्शियतुं पाणिना तं पुरुषं पुनः पुनरापिष्य बोधयांचकार । ततश्चेतन आत्मोत्तस्यौ । तथा च श्रूयते—''तौ ह सुप्तं पुरुपमाजम्मतुस्तमेतैर्नामिमरामन्त्रयांचके । बृहत्यांण्डरवासः सोम राजिति । स नोत्तस्यौ ।
तं पाणिनाऽऽपेषं बोधयांचकार । स होत्तस्यौ" इति ।

अथ प्राणमयात्रिवृत्तस्य मनोमयकोशाद्य्यन्तःप्रवेशाय विज्ञानमयकोशमुप-

तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष पूर्णः, इति ।

१ ग. °त्सण्डुर° । २ क. घ. ड. °नोपादि° । ३ क. ख. घ. ड. °तृत्वघ° । ४ ख. घर्मोपे° । ५ इ. न त्वत्र ।

भिमन्ता सर्वेषु प्रमाणव्यवहारेषु प्रमाता सोऽयमत्र विज्ञानमयः । एतमेवोद्दिश्याऽऽ-थर्निणिका:-- "चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च" इत्यादिना प्रमाणप्रमेयजातं सर्वमनुक्रम्य, सर्वव्यवहारकर्तारं पृथगेव विस्पष्टमामनन्ति—"एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" इति । कौषीतिकि-नश्र--- "प्रज्ञया वाचं समारुह्य" इत्यादिना विषयेन्द्रियन्यवहारस्य सर्वस्यान्वयन्य-तिरेकाभ्यां मनोधीनत्वमाम्नाय, अशोषव्यवहारकर्तारं पृथगामनन्ति—"न वाचं विजि-ज्ञासीत वक्तारं विद्यात् " इत्यादिना । नन्वात्मैत व्यवहारस्य कर्ता भवति । नैत्वसौ विज्ञानमयाख्यश्चतुर्थः कोशः । अत एव भगवान्बादरायणो द्वितीयाध्यायस्य तृती-यपादे जीवात्मविचारे — "कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" [ ब्र॰ सृ॰ अ॰ २ पा॰ ३ सृ॰ ३३ ] इति सूत्रयामास । नायं दोषः । आत्मकर्तृत्वस्यौपाधिकत्वात् । एतच "यथा च तक्षोभयथा" [ब्र० सृ० अ०२ पा०३ सू० ४०] इत्येवं सूत्रितम् । लोके तक्षा यथा बाह्यसाधनैर्वास्यादिभिर्युक्तः प्रासादस्य कर्ता भवति । साधनहीनस्तु नैव कर्ता । तथाऽयमात्माऽपि स्वरूपतोऽसङ्ग एव सन्वागादिकरणसहितः कर्तेति सृत्रार्थः । तर्हि पूर्वेक्तिबाह्येन्द्रियान्तःकरणसमूहरूपमनोमयस्य संयोगेनैवाऽऽत्मनः कर्तृत्वसिद्धौ किमनेन विज्ञानमयेनेति चेन्मैवम् । अनेन न्यानेन तक्षण्यपि वैयर्ध्यस्याऽऽ-पादियतुं शक्यत्वात् । वास्यादिसाधनसंयुक्तस्य ब्राह्मणादेरेव प्रासादकर्तृत्वे सित व्यर्थस्तक्षा स्यात् । यदि ब्राह्मणादौ प्रासादगोचरज्ञानिकयाशक्त्योरभावात्तक्षाऽपे-क्ष्येत तर्द्धत्रापि सर्वव्यवहारगोचरज्ञानिकयाशक्तियुक्तो विज्ञानमयोऽपेक्ष्यते । न चासङ्गस्याऽऽत्मन आरोपमन्तरेण शक्तिद्वयं संभवति । आरोपश्च क्वचिन्मुख्यस्यै-वाऽऽधारान्तरे दृश्यते । बिल्लगते हि संर्पे मुख्यं सर्पत्वं रज्जावारोप्यमाणं दृष्टम् । तस्मादत्रापि विज्ञानमये मुँख्यं शक्तिद्वयं चिदात्मन्यारोप्यताम् । एतदेवाभि-प्रेत्य वाजसनेथिनः समामनन्ति—"योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु द्वयन्तज्योंतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव'' इति। अत्र योऽयं चैतन्य-ज्योतिःस्वरूपः पुरुषो विज्ञानमयोपाधिकः स पुरुषस्तेनोपाधिना समानः परिच्छित्रः सक्नुपाधि संचरन्तमनु स्वयमि छोकावुभौ संचरित । स्वयमसंचरन्नेवोपाधिसंचारेण च संचारवानिवोपलम्यते । यथा घटे देशान्तरं प्रति नीयमाने घटाविच्छन्नस्याऽऽकाश-स्यान्यदेशे नयनं न स्वतस्तद्वत् । सोऽयमर्थः श्रुताविवशब्देन स्पष्टी क्रियते । उपाधौ ध्यायति सति चिदात्मा स्वयमपि ध्यायन्निवोपलम्यते । तथोपाघौ छेलायमाने स्वय-मि चल्रिवोपलम्यते । एतमेवोपाधिप्रयुक्तमुत्कान्तिगमनौगमनादिसंसारं भग-**बा**न्सूत्रयामास—" तद्गुणसारत्वात्तु तद्यपदेशः" [ त्र० सू० अ० २ पा० ३

९ ग. <sup>°</sup>दि । न<sup>°</sup> । २ ग. घ. <sup>°</sup>र्ता। न<sup>े</sup> । ३ ख. न वि<sup>°</sup> । ४ घ. मुख्ये । ५ ग. <sup>°</sup>नादि<sup>°</sup> ।

स्० २९ ] इति । एवं च सित कर्तृत्वमिष विज्ञानमयोषाधौ वर्तमानमात्मन्यारोप्यत इत्यम्युपगन्तव्यम् । सोऽयं कर्तृत्वशक्तियुक्तो विज्ञानमयः करणत्वशक्तियुक्तान्मनोम-यादम्यन्तरः । ननु मनसा सिहतान्येकादशेन्द्रियतत्त्वानि पञ्चवृत्त्युपेतं प्राणतत्त्वं चेत्ये-तावदेव छिङ्कशरीरं मीमांसाशास्त्रे विचारितम् । न तु विज्ञानास्यं किंचित्तत्त्वमिति चेत्माणपादे तिद्वचाराभावेऽपि ततः पूर्विसमन्पादे जीवात्मिन संसारधर्मापादकत्वेन तद्गुणसारत्विदित्यादिना विचारितत्वात् । अङ्गीकृतेऽपि विज्ञानास्यं बुद्धितत्त्वे छिङ्क-शरीरस्य सप्तदशसंस्या पूर्यते । सा च संस्या भगविद्धरुदाह्वता—"अपञ्चीकृतपञ्च-महाभूतानि तत्कार्यं च सप्तदशकं छिङ्कम् " इति ।

तस्याश्च संख्यायाः संख्येयानि तत्त्वानि विश्वरूपाचार्येदेशितानि— "ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाण्यपि । वायवः पञ्च बुद्धिश्च मनः सप्तदशं विदुः " इति ॥

नन्वेकस्यैवान्तःकरणतत्त्वस्य मनोबुद्धाहंकारचित्ताख्याश्चत्वारो वृक्तिभेदाः । संशया त्मकं मनः । निश्चयात्मिका बुद्धिः । अभिमानात्मकोऽहंकारः । चेतनात्मकं चित्तमिति वृत्तीनां लक्षणानि । एताश्रतस्रो वृत्तयस्तद्विषयाश्राऽऽथर्वणिकैरनुकान्ताः—''मनश्र मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतियतव्यं च" इति । एते च वृत्तिविशेषाः क्षणिकाः कालभेदेनैवोत्पद्यन्ते "युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्" इति न्यायात् । तथा सति वृत्तिमात्रस्वरूपयोर्मनोमयविज्ञानमययोरत्रमयप्राणमयवत्पृथ-कत्त्वरूपत्वाभावाद्भिन्नकालीनत्वाचान्तर्वहिभीवो न युक्त इति चेत्। न । करणरूपेण कर्तृरूपेण च तयोस्तत्त्वभेदाङ्गीकारात् । पूर्वोक्ता मनोबुद्धादयश्चत्वारोऽपि करणस्यैव व्यापारविशोषाः। कर्तृरूपं तु करणात्पृथगेव तत्त्वम्। तच्च बुद्धिशब्देन विज्ञानशब्देनाहं-शब्देन च तत्र तत्र व्यवह्रियते। तत्र कटाः कर्तरि बुद्धिशब्दमेवमामनन्ति-''आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सार्राथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । इन्द्रि-याणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् " इति । चिदात्मा रथस्वामी । अचिद्रुषा दर्प-णसदृशी चैतन्यप्रतिविम्बस्य कर्तृत्वधर्मस्य वाऽऽधारभूता बुद्धिः सार्थिः । सा हि चिच्छायोपेतत्वेन चेतना कर्तृत्वेन च सार्थिवत्स्वतन्त्रा सती प्रमहसदृशेन मनोरूपेण करणेन हयसद्द्यानिन्द्रियाणि नियमयन्ती स्थसदृशं शरीरं व्यापारयति । अतोऽत्र बुद्धिमनसोस्तत्त्वभेदः । बुद्धिस्थायित्वमेककालवित्वं चावगम्यते । विज्ञानशब्दोऽपि तत्रैवाऽऽम्नायते—" विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवात्ररः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति ताद्विष्णोः परमं पदम् '' इति । बुद्धेरान्तरत्वविवक्षयोत्कर्षस्त्रत्रवेवाऽऽम्नातः---"इन्द्रि-

९ ग. 'ते हि वि'। २ ग. 'वोंक्तम'। ३ ग. घ. बुद्धेः स्था'। ४ ख. 'त्रैव वर्णितः!

थेम्यः परा ह्यर्था अर्थेम्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिः " इति । तथा प्रत्यगा-त्मदर्शनार्थं निरोधसमाधिरूपं योगं ब्रुवती श्रुतिर्विज्ञानस्याम्यन्तरत्वं दर्शयति-" यच्छेद्राष्ट्रान्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि " इति । प्रथमतो वागादीनि बाह्या-नीन्द्रियाण्यभ्यन्तरे मनिस नियम्य तद्पि मनस्ततोऽप्यान्तरे ज्ञानात्मनि नियच्छेत्। **ज्ञानात्मशब्देनात्र विज्ञानमयोऽभिधीयते । न तु चिदात्मा । तस्योत्तरत्र तद्यच्छेच्छान्त** आत्मनीति वक्ष्यमाणत्वात् । परब्रह्मरूपस्य प्रत्यगात्मनः संसारार्थं विज्ञानं प्रथमम्-पाधिस्ततो मनस्ततोऽपि बहिः प्राणः । सोऽयं ऋमः संसारवर्णनप्रस्तावे वाजसनेयि-भिराम्नायते—" स वा अयमात्मा विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयः " इति । सोऽयं बुद्धिविज्ञानशब्दाम्यामभिधीयमानः पदार्थः सर्वैरप्यहंशब्देन व्यवहियते । भाष्यका-राश्चाध्यासमुदाहरन्तः पुत्रभार्यादिकं देहेन्द्रियमनांसि चोदाहृत्य तदृष्टान्तेन विज्ञानमय-स्याध्यासमुदाजहरुः---" एवमहंप्रत्ययिनमशेषस्यप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य " इति । समन्वयसूत्रभाष्येऽप्येवमाहुः—" तेनैवाहंकत्रीऽहंप्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निष्पाद्यन्ते तत्फलं च स एवाश्राति 'तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति' इति श्रुतेः'' इति । अयमेव कर्ता भोक्ता नैयायिकादिमतिसद्धो जीवात्मा । सांख्याश्चैवमाहुः अन्तः करणं त्रिविधमिति । तत्रेन्द्रियाणामेकादशसंख्यापूरकं मनोनामकमेकम् । अहंकार-इति । स एष चितिच्छायोपेतोऽहंकारोऽत्र विज्ञानमयः । तेन विज्ञानमयेन मनोम-यस्य पूर्णत्वात्तादृशमनोमयव्याप्तप्राणमयेन पूर्णेऽन्नमयेऽप्यापादमस्तकमहं मनुष्य इत्य-भिमान उपलम्यते ।

अथ विज्ञानमये स्वात्मत्वबृद्धिदाढ्यीर्थमुपासनं विधित्सुरुपास्यस्वरूपं निरूपयति—

स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रंद्धैव श्चिरः । ऋतं दक्षिणः पृक्षः । सत्यमुत्तरः पृक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा , इति ।

यः पूर्वोक्तप्रकारेण श्रुतिषु नैयायिकादिमतेषु लोकन्यवहारे च प्रसिद्धः कर्ता स एवैषोऽस्माभिरहं कर्तेत्यनुभूयमानो विज्ञानमयः । शिरःपक्षादिकल्पनयोपासितं मनो-मयमनु स्वयमपि ताम्रप्रतिमान्यायेन शिरःपक्षादिकल्पनया पुरुषाकार एव मवति । यद्यपि श्रद्धादयो वृक्तिरूपत्वान्मनोमयस्य कार्याः, तथाऽपि विज्ञानमयस्य कर्तृः त्वेन करणतद्वृक्तिस्वामित्वान्मनोवृक्तय एतदीया अपि भवन्तीत्यभिप्रेत्य विज्ञानमयस्य

श्रद्धा शिर इत्युच्यते । गुरुशास्त्राम्यामभिहिते तत्त्वे तद्ववोधोपाययोश्च परमो विश्वासः श्रद्धा । ऋतसत्यशब्दाम्यामप्यत्र तत्तर्त्वर्तृत्वाभिमानर्द्धपं वृत्तिद्वयं विविक्षित्तम् । योगः संप्रज्ञातासंप्रज्ञातसमाधिद्वयम् । "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः " इति योगशास्त्रे मूत्रितत्वात् । महःशब्देन महतः परमितिश्चत्यन्तरोक्तमव्याकृतस्य प्रथम-कार्यदेशं हिरण्यगर्भास्यं महत्तत्त्वं विविक्षितम् । तच्च सर्वेषामहंप्रत्ययगम्यानां कत्रीत्मनां समष्टिक्षपत्वेन प्रतिष्ठा । एतदेवाभिप्रेत्योत्तरतापनीये समाम्नायते—" सर्वीहंमानी हिरण्यगर्भः " इति ।

अस्मिन्विज्ञानमयेऽपि पूर्ववच्छ्लोकमुदाहरति —

तदप्येष श्लोंको भवति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्ट्रममपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पद्ममोऽनुवाकः ।

विज्ञानं युक्तं तंनुते । कर्पाणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ट्रमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्देदं । तस्माचेत्र प्रमाद्यंति । श्रशरीरं पाप्पंनो हित्वा । सर्वान्कामान्त्समश्चंत हृति, हति ।

यदेतत्कर्तृत्वशक्तियुक्तं विद्वानं तदेव ज्योतिष्टोमादीन्यज्ञाननुतिष्ठति । एतदीय-मनुष्ठानं तत्साक्षिणि चिदात्मिनि आन्त्या परिकल्प्यते । तथा कृषिवाणिज्यादिल्लोकिक-कर्माण्यपि विज्ञानेनैव क्रियन्ते । तदेतल्लोकिकवैदिकसर्विक्रयाकर्तृरूपमाध्यात्मिकं विज्ञानिमन्द्रादयः सर्वे देवा ज्येष्ठज्ञस्यरूपेणोपासते । महत्तत्त्वरूपं हिरण्यगर्भाल्यं प्रथमोत्पन्नज्येष्ठशरीरम् । "स यो हैतन्महः प्रथमनं यक्षम् " इति श्रुतेः । यक्षं पूज्यम् । तथा—" हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे " इति श्रुत्यन्तरम् ।

स्मृतिश्र--- "स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे सैमवर्तत " इति ।

इन्द्रादिवद्यः पुमान्विज्ञानोपाधिकं ब्रह्म यद्युपासीत तदुपासीनेश्च यावज्जीवं तस्मा-द्विज्ञानोपाधिकाद्धह्मणो यदि ने प्रमाद्येत् , उक्तविधं ब्रह्माहमस्मीर्ध्येवं प्रत्ययप्रवाहं परित्यज्य मनुष्योऽहं कर्ता भोक्ता मुखी दुःखीत्येवं प्राकृतजनवद्यवहारः प्रमादः ।

अत्र शकाराकारस्य सानुदात्तः पाठोऽपि वैदिकेषु प्रसिद्धः ।

९ ग. <sup>°</sup>रूपवृ<sup>°</sup>। २ घ. <sup>\*</sup>रूपहि<sup>°</sup>। ३ ग.स व्यव<sup>°</sup>। ४ ड. <sup>°</sup>नस्य या<sup>°</sup>। ५ ड.नो। ६ ग. <sup>°</sup>त्येव प्र<sup>°</sup>।

तं यदि न कुर्यात्तदानीमयं शरीरे वर्तमान एव सन्भाविजन्मरूपदुःखहेतृन्सवीन्पा-प्मनः परित्यज्य ब्रह्मछोके संकल्पमात्रसंपादितान्सर्वान्भोगान्भृत्रत्वा तत्त्वज्ञानोदये सित विमुच्यते । इन्द्रादिदेवानां स्त्रीशृद्भवद्वेदाध्ययनामावेऽप्यस्ति वैदिकब्रह्मविद्याया-मधिकारः । शृद्गादेस्तु वेदमुखेनाधिकाराभावेऽपि स्मृतिपुराणादावैस्त्यधिकारः प्रथ-माध्यायस्य नृतीयपादे # चिन्तितः—

> "नाधिकियन्ते विद्यायां देवाः किंवाऽधिकारिणः । विदेहत्वेन सामर्थ्यहानेर्नेषामधिकिया ॥ अविरुद्धज्ञानवादिमन्त्रादेर्देहसत्त्वतः । अर्थित्वादेश्च सौलम्यादेवाद्या अधिकारिणः" इति ॥

षृहदारण्यके तृतीयाध्याये श्र्यते—" तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्मवत्तथर्षीणाम् " इति । देवादीनां मध्ये यो यो ब्रह्म बुबुधे से स एव ब्रह्मामव-दित्यर्थः । तत्र देवप्यदियो विद्यायां नाधिकियन्त इति प्राप्तम् । कृतः । अर्थी समर्थो विद्वाञ्चाख्रेणापर्युदस्तोऽधिकियत इत्युक्तानामधिकारहेत्नामशरीरेषु देवेष्व-संमवात् । न च मन्त्रार्थवादादिभ्यो देवानां विग्रहवत्त्वम् । विध्येकवाक्यतापन्नानां मन्त्रादीनां स्वार्थे तात्पर्याभावादिति प्राप्ते ब्रूमः—त्रिविधो ह्यर्थवादः । गुणवादोऽनु-वादो भूतार्थवादश्चेति ।

#### तथा चाऽऽहुः---

"विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवघारिते । भृतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः '' इति ॥

आदित्यो यूपो यजमानः प्रस्तर इत्यन्न प्रत्यक्षविरोधे सत्यादित्यादिवद्यूपदिर्यज्ञनिर्वोहकत्वगुण आदित्यादिशब्दैरुपलक्षित इति गुणवादः । "अग्निर्हिमस्य भेषजम् "
"वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता " इत्यादिषु मानान्तरिसद्धार्थवादत्वादनुवादत्वम् । तयोरुभयोः स्वार्थे तात्पर्यं मा भूत् । " इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् " इत्यादिष्वविरुद्धेषु भूतार्थबादेषु स्वतः प्रामाण्यवादे स्वार्थे तात्पर्यस्य निवारियतुमशक्यत्वात्पदैकवाक्यतया
स्वार्थेऽवान्तरतात्पर्थं प्रतिपाद्य पश्चाद्वाक्येकवाक्यतया विधिषु महातात्पर्यं भूतार्थवादाः
प्रतिपद्यन्ते । मन्त्रेष्वप्ययं न्यायो योज्यः । तथा च मन्त्रार्थवादादिवलादेवादीनां
विग्रहवत्त्वे सित श्रवणादिषु सामर्थ्यं सुलभम् । अर्थित्वं चैश्वर्यस्य क्षयित्वसातिशयित्वदर्शनान्मोक्षसाधनब्रह्मविद्याविषय उपपद्यते । विद्वत्ता चोपनयनाध्ययनरहितानामिष

<sup>\*</sup> तदुपर्यपि बादरायणः संभवात् — अ०९ पा० ३ अ०९ । सू० २६ ।

९ ख. °विधि° । २ ग. °तीये पा' । ३ क. ग. 'रुद्धाउज्ञान' । ४ ग. स ए ° । ५ ग. घ. °द्धानिधि° । ६ ख. °माण्यादेव स्वा° ।

स्वयंभातवेदत्वात्सुल्रभैव । तस्माद्देवादीनां विद्याधिकारो न निवारियतुं शक्यः । यद्यप्यादित्यादीनां देवानामादित्यादिध्यानमिश्रासु सगुणब्रह्मविद्यासु ध्येयानामन्येषामा-दित्यादीनामसंभवादादित्यत्वादिप्राप्तिलक्षणिवद्याफलस्य सिद्धत्वाच माऽस्त्विषकारः । तथाऽपि निर्गुणविद्यायामिषकारे को दोषः । तस्मादस्त्येवाधिकारः ।

शूद्राधिकारोऽपि तत्रैव \* चिन्तितः---

"शूद्रोऽभिक्रियते वेदविद्यायामथवा न हि । अत्रैवर्णिकदेवाद्या इव शूद्रोऽभिकारवान् ॥ देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रोऽध्ययनवर्जनात् । नाभिकारी श्रुतौ स्मार्ते त्वभिकारो न वार्यते ॥

छान्दोग्यस्य चतुर्थाध्याये संवर्गविद्यायामान्नायते—" आजहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनाऽऽलापयिष्यथाः" इति। अयमर्थः। जानश्रुतिनीम कश्चिच्छिप्यो गोसहस्रं दुहितरं मुक्ताहारं रथं कांश्चिद्धामांश्चोपायनत्वेनाऽऽनीय रैकनामकं गुरुमुपससाद । तस्य रैकस्य वचनमेतत्। हे शूद्ध जानश्रुत इमा गोसहस्राद्या आजहाराऽऽद्धतवानांस । अनेनेव दुहित्राद्युपायनमुखेन मिचत्तं प्रसाद्योपदेशंयिष्यसीति । तत्र शूद्धोऽपि वेदविद्यायामिष्ठकारवानिति प्राप्तम् । कुतः । अत्रैविणकदेवदृष्टान्तेन शूद्धस्याप्यत्रैविणकस्य तत्संभवादिति प्राप्ते ब्रुमः—अस्ति देवशूद्धयोविषयम् । उपनयनाध्ययनाभावेऽपि स्वयं-प्रतिभातवेदा देवास्तादृशस्य मुकृतस्य पूर्वमुपाजितत्वात् । शूद्धस्तु तादृश्वमुकृतराहित्यात्र स्वयंप्रतिभातवेदः । नापि तस्य वेदाध्ययनमस्त्युपनयनाभावात् । अतो विद्वत्ताख्यस्याधिकारहेतोरभावात्र श्रौतिवद्यायां शूद्घोऽधिकारी । कथं तर्ध्वद्वाहत्वाक्ये जानश्रुतिविषयः शूद्धश्चरोपन्यासेन श्रौतिवद्यायां शूद्धोऽधिकारी । कथं तर्ध्वद्वावत्या श्रुचा गुरुं दुद्वावेति शूद्धः । न च रूद्ध्या योगस्यापहारो रूद्धरत्ञासंभवात् । अस्मिन्नुपाख्याने क्षत्तृप्ररणाद्यश्चर्योपन्यासेन जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगमात् । ननु शूद्धस्य वेदविद्यावाधिकारे सित सुमुक्षायां सत्यामिष मुक्तिने स्यादिति चेन्मैवम् । स्मृतिपुराणा-दिमुखेन ब्रह्मविद्योदये सित सुक्तिसद्धेः । तस्मान्न शूद्दो वेदविद्यायामिधिकियते" ।

सगुणब्रह्मविदो देहपातात्प्रागेव पुण्यपापत्यागस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे+ चिन्तितः--

> "कर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणात्पुरा । उत्तीर्थ विरजां त्यागस्तथा कौषीतकिश्चतेः ॥

<sup>\*</sup> शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि---अ० १ पा०३ अ० १० स्० ३४ । + सांपराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ---अ०३ पा०३ अ० १६ सू०२७।

कर्मप्राप्यकलामावान्मध्ये साधनवर्जनात् । ताण्डिश्रुतेः पुरा त्यागो बाध्यः कौषीतकिकमः ॥

पूर्विधिकरणोक्तसुकृतदुष्कृतपित्यागो ब्रह्मलोक्तमार्गस्य मध्ये भिवतुमहिति । तल्लोकसमीपमार्गवर्तिनद्युक्तरणानन्तरं तच्छ्रवणात् "स आगच्छिति विरैजानदीं तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते " इति । तस्मान्मार्गमध्ये परित्याग इति प्राप्ते
ब्र्मः—ब्रह्मलोकमार्गमध्ये ब्रह्मप्राप्तिच्यतिरिक्तस्य सुकृतदुष्कृताम्यां प्राप्यस्य फल्ल्याभावाक्तयोर्नदीपर्यन्तनयनं निरर्थकम् । किंच मरणात्प्रागपरित्यक्तयोः सुकृतदुष्कृतयोन्
मार्गमध्ये परित्यागस्य साधनं न संभवति । देहरहितेन साधनमनुष्ठातुमशक्यत्वात् ।
न च मरणात्पुरा तत्त्यागे प्रमाणाभावः । "अश्व इव रोमाणि " इति ताण्डिश्चर्तौ
तद्वगमात् । तथां च सति श्रुत्या नदीमुत्तीर्थ परित्याग इत्ययं कौषीतिकप्रोक्तः कमो बाधनीयः । तस्मान्मरणात्प्रागेवोषासकस्य सुकृतदुष्कृतयोः परित्यागः" ।

अथ विज्ञानमयं बुद्धवतस्तदुपासकस्य मनोमये शरीरत्वैबुद्धिदार्ढ्यं पर्यवस्यतीति दर्शयति---

तस्यैष एव शारींर आत्मा । यंः पूर्वस्य, इति ।

पूर्ववद्योजनीयम् । छोके करणस्य कुठारादेरात्मत्वं नास्ति । तथा मनोमयस्यापि करणस्याऽऽत्मत्वाभावाच्छरीरकोटावन्तभीवः परिशिष्यते ।

> तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽ-न्तर आत्मांऽऽनन्दमयः । तेनैंष पृर्णः ।

अथ विज्ञानमयकोशेऽप्यात्मत्वबुद्धि वारियतुमानन्दमयमुपिदशिति—तस्माद्वा इत्या-दिना । आनन्दः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपम् "आनन्दो ब्रह्मिति व्यज्ञानात्" "विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म" इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्याऽऽनन्दस्य विकारो वक्ष्यमाणिप्रयमोदादिस-मूह आनन्दमयः । यद्यप्यानन्दो निर्विकारस्तथाऽपि घटाद्युपाधिभिराकाश इव सात्त्विकान्तःकरणवृत्त्युपाधिभिः परिच्छेदे किष्पते सित प्रियादिरूपतया विकियते । सोऽयमानन्दमयः कर्तृत्वाभिमानयुक्ताद्विज्ञानमयादभ्यन्तरः पृथगेवाऽऽत्मा । तेनाऽऽ-नन्दमयेनेष प्वोक्तो विज्ञानमयः पूर्णः । यथा प्राणमयेन व्याप्ते देहे कृत्स्त्रेऽपि प्राणकार्यं चलनमुपलभ्यते । यथा च मनोमयेन व्याप्ते प्राणविशिष्टे देहे सर्वस्मिन्नपि मनः-कार्यभृता चेतनत्वलक्षणा ज्ञानशिक्तरालभ्यते । यथा च विज्ञानमयेन व्याप्ते मनःप्रा-णोमयविशिष्टे देहे कृत्स्त्रेऽप्यहं कर्तेति कर्तृत्वमुपलभ्यते । एवमानन्दमयेन व्याप्ते विज्ञानमनःप्राणविशिष्टे देहे हस्तपादादिषु मुखविशेषा उपलभ्यन्ते । तदेतदानन्दमयन

९ ग. घ. °रजांने । २ ख. °थासे । ३ ख. रैवदा ।

पूर्णत्वम् । सुखबहुःखमि हस्तादिषृपलम्यत इति चेदुपलम्यतां नाम । दुःखात्मकवृ-त्तिहेतुना मनोमयेन देहस्य पूर्णतया तदुपपत्तेः।दुःखस्य मनोमयधर्मत्वं सुखस्याऽऽनन्द-मयधर्मत्वं चोपरिष्टाद्विस्पष्टी करिप्यते । अत्रेदं चिन्तनीयम् । कोऽयमानन्दो नाम किं दुःखनिवृत्तिराहोस्विद्भावरूप इति । तत्र दुःखाभाव इति तावन्प्राप्तम् । छोके क्षतिपासारोगादिजनितस्य दुःखस्य निवृत्तौ सुखबुद्धिदर्शनात् । ननु विरोधिनि दुःखे वर्तमाने भावरूपं सुखं तिरोधीयते । अतः सुखाविभीवकाले दुःखनिवृत्तिरपेक्षितेत्येक-कालीनतया दुःखनिवृत्तौ मुखत्वभ्रम इति चेन्न । दुःखनिवृत्तिव्यतिरेकेण ज्वरमोचन-काले कस्यचिद्धावरूपस्यानुभवाभावात् । तस्मादुःखनिवृत्तिरेवाऽऽनन्द इति प्राप्ते ब्रमः-अकस्मादुत्पन्नविपञ्चीस्वरश्रवणादन्तरेणापि दुःखपरामर्शमानन्दावभासेन भावरू-पत्वं सिध्यति । अभावत्वे तु प्रतियोगिनिरूप्यत्वेन दुःखस्मृतिपुरःसरमेव प्रतीयेत । घटाभावः पटाभाव इत्यादौ प्रतियोगिपूर्वकप्रतीतिनियमात् । एतच पूर्वाचार्येरेव साधि-तम । आनन्दो दःखाभावो न भवति तदनिरूप्यत्वात् । यदुःखेन न निरूप्यते तदुः-खाभावो न भवति यथा घटः । यद्वा । आनन्दोऽयं भावरूपः प्रतियोग्यनिरूप्यत्वाद्-घटवत् । यद्वा । आनन्दोऽयं भावरूपः सातिशयत्वाद्वःखवदिति । सातिशयत्वं चोपरिष्टात्सार्वभौमाद्यानन्देपु स्पष्टी भविष्यति । सिद्धे भावस्तपत्वे पुनरप्येतचिन्तनी-यम् । किमसावानन्दः क्रियोरूपः किंवा गुणरूप उत कस्यचित्प्रतिबिम्ब आहोस्विद-वच्छितः पदार्थोऽथवाऽनवच्छितः स्वतन्त्रो वेति । तत्र तावत्कियारूप इति प्राप्नोति । कुतः । टुनदि समृद्धावित्यस्माद्धातोरानन्दशब्दनिष्पत्तेः । कौषीतिकनश्च कर्मेन्द्रि-याणां मध्ये गुह्योन्द्रयस्याऽऽनन्दक्रियोपेतं विषयमामनन्ति---"प्रज्ञयोपस्थं समारुह्यो-पस्थेनाऽऽनन्दं रितं प्रजातिं चाऽऽप्रोति" इति । उपस्थजन्ययाऽऽनन्दकियया व्याप्य-मानः शरीरावयवसंयोगोऽत्राऽऽनन्दशब्देनोच्यते । संयोगकालीना ऋाँडा रतिः । संयोगफलभूतप्रजोत्पत्तिः प्रजातिः । यथा वागादीन्द्रियजन्या अभिवदनादयः क्रिया-विशेषाः । तथोपस्थजन्य आनन्दोऽपि क्रियाविशेषः । तथा च सांख्या आहः— "वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दास्तु पञ्चानाम्" इति । आथर्विणकाश्च यथोक्तक्रिया-विशिष्टान्कोनिद्वयविषयानामननित-"वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चाऽऽदातव्यं चोप-स्थश्चाऽऽनन्दयितव्यं च वायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च" इति । तस्याश्चोपस्थजन्याया आनन्दक्रियाया मनोमयान्तःपातित्वादानन्दमयस्य विज्ञानमया-दभ्यन्तरत्वमयुक्तमिति चेन्मैवम् । त्वदुक्तकियाया अतिरिक्तस्याऽऽनन्दस्यात्र विवक्षित-त्वात् । स चांऽऽनन्दः कर्तृत्वभोक्तृत्वोपेतस्याऽऽत्मनो मनःसंयोगजन्यः क्षणिको गुण इति वैशेषिकाणां मतम् । बुद्धिमुखदुःखेच्छादीनां नवानां तैश्वाऽऽत्मविशेषगुणत्वा-

९ घ. 'ते । ततः । २ क. ग. ङ. <sup>°</sup>नुभावा<sup>°</sup> । ३ घ. प्रतीयते । ४ घ. तैरात्म<sup>°</sup> ।

ंक्षीकारात् । सांख्यास्तु मन्यन्ते—'आत्मनोऽसक्कत्वादिच्छाद्याः प्रकृतिगतगुणत्रय-परिणामाः । तत्र सुखं सत्त्वगुणपरिणामः । प्रवृत्ती रजोगुणपरिणामः । प्रमादस्तमोगु-णपरिणामः' इति ।

#### तथा च भगवताऽप्युक्तम्—

"सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत" इति ॥

न्यायैकदेशिनस्त्वेवमाहुः—'यद्विषयमुखमिस्त तदुःखानुषङ्गाहुःखमेव । साधनसं-पादनप्रयासेन सुखस्य तारतम्येन विनाशेन च दुःखोत्पत्तेर्दुःखानुषङ्गो द्रष्टव्यः । मोक्ष-दशायां तु नित्यमुखमात्मगुणभूतं ज्ञानेनाऽऽत्मगुणेन विषयी क्रियते । अतो मोक्षः पुरु-पार्थः' इति । त एते वैशेषिकादिपक्षाः पुरुषबुद्धिभिरुत्प्रेक्षिताः । श्रुतिस्त्वात्मस्व-रूपभूतस्य नित्यानन्दस्य स्वतन्त्रद्रव्यस्य छेशो विषयानन्द इत्याचष्टे—" एषोऽस्य परेम आनन्दः । एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपनीवन्ति " इति । एतमेवार्षं कश्चिद्योगी स्वकीयं विवेकं प्रकटयञ्चदानहार—

> "आनन्ददुरधोदधिमध्यवर्ती कणांस्तदीयान्विषयानछोत्थान् । आस्वादयन्काछिमयन्तमेवं वृथाऽप्यनैषं हि विमूढचेताः" इति ॥

सोऽयमानन्दछेशो द्विविधः । प्रतिविम्बोऽवच्छिन्नश्चेति । प्रतिविम्बपक्षः पूर्वीचा-चैरेवमुदाहृतः—

"अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक् ।
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ ॥
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसात्मकः ।
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥
शान्वा घोरास्तथा मृद्धा मनसो वृत्तयिश्वधा ।
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥
तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः ॥
समोहो भयमित्याद्याः कथिता मृदवृत्तयः ॥
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता ।
प्रतिविन्वति शान्तासु सुखं च प्रतिविन्वति ॥
रूपं रूपं वभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः ।
उपमा सूर्यकादोति स्त्रयामास सूत्रकृत् ॥

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥
जलप्रिविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले ।
विस्पष्टो निर्भले तद्वद्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥
घोरमूदामु मालिन्यात्मुखांशोऽत्र तिरोहितः ।
इंपत्रैर्मस्यतस्तत्र चिदंशः प्रतिबिम्बति ॥
यथाऽतिनिर्मले नीरे वद्वेरीण्यस्य संकर्मः ।
न प्रकाशस्य तद्वत्स्याचिन्मात्रोद्द्तिरत्र हि ॥
काष्ठे त्वोण्ण्यप्रकाशौ द्वावुद्धवं गच्छतो यथा ।
शान्तामु मुखचैतन्ये तथैवोद्धृतिमाप्नुते " इति ॥

प्रतिविन्नपक्ष इत्थमुद्दीरितः । अथाविच्छन्नपक्ष उच्यते । देहेन्द्रियाद्युपाधौ स्वय-मेव भासमानस्य जीवात्मनः स्वरूपभूतो य आनन्दः सोऽयमविच्छन्नोऽतिरायेन प्रीति-विषयत्वात् । आत्मन आनन्दरूपत्वं तद्विषयत्वं च वाजसनियन आमनन्ति—"तदे-तत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा" इति । अयमहंप्र-त्ययेनानुभूयमानो देहेन्द्रियादिसाक्ष्यात्मेति यद्स्ति तदेतदित्रयेनाभ्यन्तरं स्वरूपं तेदेव वित्तपुत्रादिभयस्तारतम्येन प्रत्यासन्नेभ्योऽतिरायेन प्रियम् ।

तच तारतम्यं वार्तिककारो दरीयति-

"वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम् । इन्द्रियाच प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः " इति ॥

आत्मव्यतिरिक्तेषु वित्तादिष्वात्मशेषत्वोषाधिना प्रीतिः । आत्मिनि तु निरुषाधिक-प्रीतित्वेन तस्याः प्रीतेः परत्वम् । एतच सर्वं मैत्रेयीब्राह्मणे—" न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति " इत्यादिभिर्वेहुभिरु-दाहरणैः प्रपश्चितम् ।

तानि चोदाहरणानि कैश्विदेवं संगृहीतानि-

"पतिजायापुत्रवित्तपद्गुब्राह्मणभूमिपाः।

लोका देवा वेदभूते सर्वे चाऽऽत्मार्थतः त्रियम् " इति ॥

मुख्यप्रीतिविषयत्वादात्मा मुख्यानन्दस्वरूपभूतः । एकैकदेहमात्रवर्तित्वादवच्छित्रः। स च स्वाभाविकानन्दत्वाद्विर्गेबस्त्यः । तदीयः प्रतिविम्बोऽनुकूलवित्तपुत्रादिगोचरासु

१ ख. जलं प्रं। घ. जले प्रं। २ ख. ँमः । प्रकाशयित तं। ३ घ. ँरं रूं। ४ क. ख. ख. क. तत एव। ५ क. ट. ँदेव संं। ६ क. ख. ग. ड. ँतिर्जायाँ। ७ घ. ँपवाहुजाः। लों। ८ घ. ँका वेदा देवमुं। ९ क. ड. ंर्व वाऽऽत्माँ। १० ग. घ. ँम्बम्तः। तं।

शान्तवृत्तिप्ववभासते । तस्य प्रतिबिम्बस्य जलदर्पणादिप्रतिबिम्बवन्मिथ्यात्वादवच्छिन न्नस्य वस्तुत्वेऽप्यवच्छेददोषोपेतत्वान्न तयोर्भुरुयानन्दत्वम् । यस्त्ववच्छेदरहितो ब्रह्मः स्वरूपभूत आनन्दः स मुख्यः । तथा च च्छन्दोगा नारदसनत्कुपारसंवादे समा-मनन्ति—" मुखं त्वेव विनिज्ञासितव्यमिति सुखं भगवो विनिज्ञास इति । यो वै भूमा तत्सुखं नारुपे सुखमस्ति । भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विभिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमा । अथ वत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् । यो वै भूमा तदमृतमथ यदरुपं तन्मर्त्वम् " इति । अस्यायमर्थः । शोकस्य पारं तारयेत्येवं नारदेन प्रार्थितः सन-त्कुमारः शोकतरणाय सुखरूपमेव त्वया विचारयितव्यमित्युवाच । तद्विचारमङ्गीकृ-तवते नारदाय भूमपदार्थं सुखत्वेनोपदिदेश । बहोभीवो भूमा । यथा प्रकरणोपपदयोः संकोचहेत्वोरसत्त्वेन निरतिशयबृहत्त्ववाची ब्रह्मशब्द इति पूर्वत्रोक्तम् , एवमत्रापि निरतिशयबाहुल्यवाची भूमशब्दः । लोके हि धनाल्पत्वे सुखं न दृष्टम् । किंतु धन-बाहुल्य एव सुखं दृष्टम् । तस्मात्सुखात्मको भूमैव विचारणीय इत्युक्त्वा तद्विचारामि-मुखाय भूमलक्षणं यत्र नान्यदित्यादिनापदिदेश । लोकन्यवहारे हि कश्चिद्रप्टा स्वस्मा-दन्यदूरं चक्षुषा पश्यति । सेयं द्रष्टृदश्यदर्शनरूपा काचित्रिपुटी । तथा श्रोतृश्रोतव्य-श्रवणिवज्ञातृविज्ञातन्यविज्ञानादयिश्चपुट्यो यस्मिन्पदार्थे न सन्ति स पदार्थो भूमा । र्यंसिमस्तु मायारूपे त्रिपुट्यो विद्यन्ते तन्मायारूपमरूपम् । तयोर्मध्ये भूमा नाशरहितः । अरुपं तु विनश्वरम् । तस्मिन्नरुपे द्वेतरूपे दुःखनिमित्तानां संभवात्तदरुपं दुःखात्मकम् । भृम्नि त्वद्वेते तदभावात्मुखात्मको भूमेति । सोऽयं भूमा त्रिपुटीरहितयोः सुपृप्तिसमाध्योः मुखात्मकोऽनुभूयते । जागरणव्युत्थानयोस्तु त्रिपुटीयुक्तयोर्छोकव्यवहाररूपोऽन्पाख्यः पदार्थो मूर्खेण तत्त्वविदो च दुःखात्मकोऽनुभूयते । अतो दुःखमिश्रत्वादवच्छिन्नो जीवा-त्मस्ररूपभूत आनन्दस्तत्प्रतिविम्बरूपो वृत्त्यानन्दश्च न मुख्यः । किंतु भूमैव मुख्या-नन्द इति सिद्धम् ।

> स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविध-ताम् । अन्वयं पुरुषविधः।तस्य प्रियंमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पुक्षः । प्रमोद उत्तरः पुक्षः । आनंन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।

एतस्याऽऽनन्दस्य विकारे त्रियमोदादिरूप आनन्दमये स्वात्मत्वबुद्धिदार्ढ्यार्थमुपा-सनीयं स्वरूपं दर्शयति—स वा इत्यादिना । य आनन्दमयो विज्ञानमयादम्यन्तरः स एवैषोऽहं सुखी भोक्तेत्येवमनुभूयमानो विज्ञानमयस्य शिरःपक्षादिपुरुषाकारमनु स्वयमि पुरुषाकार एव प्रियमोद्मादाः सात्त्विकवृत्तिप्रतिविन्विता आनन्दाः । तत्राभोष्टपुत्रादिदर्शनजन्यं प्रियम् । तल्छाभजन्यो मोदः । तत्रुतोपकारजन्यः प्रमोदः । यथोक्तवृत्त्युपादानभूताज्ञाने प्रतिविन्वित आनन्दः । यद्वा वृत्तिप्रति-विम्वानां प्रतियोगिजीवात्मस्वरूपभूतोऽविच्छित्रो विम्वस्थानीयः स आनन्दः । अनव-चिछत्रो मुख्य आनन्दो ब्रह्म तदेवेतरेषां प्रतिष्ठाऽऽधारः । अविच्छित्रस्य प्रतिविन्वानां च तदधीनत्वात् । यद्यपि प्रियमोद्प्रमोदा मनसः करणैरूपस्य वृत्तिविशेष-तया कर्तृरूपाद्विज्ञानमयाद्विर्भूतास्तथाऽप्यान्तरस्याविच्छन्नजीवानन्दस्यानविच्छन्नक्षानन्दस्य वा प्रतिविन्वं धारयन्तीत्यान्तरत्वमभिप्रेत्य विज्ञानमयादम्यन्तर आत्माऽऽनन्दमय इत्युक्तम् । तमेतमानन्दमयमात्मानमुपासीनो यदा भावनया साक्षात्करोति तदा पुच्छत्वेनोपचिरिते ब्रह्मण्यप्येकाप्र्यं प्रतिपन्ना मनोवृत्तिः प्रतिविम्बामावाद्वद्वेतत्त्वं साक्षात्करोत्येव " दृश्यते त्वय्यया बुद्धा" इति श्रुतेः । यथा मणिप्रमायां मणित्व-भ्रान्या प्रवर्तमानस्यार्थन्मणितत्त्वसाक्षात्कारस्तद्वत् ।

अयमेवाथीत्मिद्धो ब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कार उपास्तिफलमित्यभिप्नेत्य श्रुतिः फलान्तरमन-भिधाय केवलं ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्येवं सर्वजगदाधारभूतब्रह्मतत्त्वोपदेशे पर्यवसिता ततोऽस्मिन्नानन्दमयकोशे प्रधानभूतस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकं स्ठोकमुदाहरति—

तदप्येष श्लोंको भवति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अथाष्टमे षष्टोऽनुवाकः।

असंत्रेव सं भवति । असद्भक्तेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्देद । सन्तमेनं ततो विदुर्गिति, इति ।

छोके हि जछाहरणचाक्षुपदर्शनादिव्यवहारिवषयं घटमुह्दिश्य प्राणिनः सर्वेऽप्ययं घटोऽस्तीति ब्रुवते । तिद्वपर्यये तु घटो नास्तीति च वदन्ति । अतो व्यवहारवासना- युक्तः पुमानव्यवहार्यस्य ब्रह्मणोऽसत्त्वं मन्यते । अन्यस्तु विवेकी व्यवहार्याणां भूतानां भौतिकानां च श्रुतियुक्त्यनुभूतिभिर्मायामयत्विनश्चयादसत्त्वं प्रतिपद्यते । व्यवहारातीतस्य ब्रह्मणः श्रुत्यादिभिः सत्यत्विनश्चयात्सत्त्वभेव प्रत्येति । तत्र ब्रह्मणोऽसत्त्वं यो वेद स पुमानसन्त्रेव स्थात् । अन्नमयादिकोशानामनात्मत्वस्य प्रति- पादितत्वात्तद्वितिरक्तस्य ब्रह्मणः स्वयमनङ्गीकृतत्वाच्च । यस्तु पञ्चकोशातीतं ब्रह्माः

१ घ. 'णभूतस्य । २ स. ग. 'ह्यत्वं सा' । ३ घ. 'नप्यव्यव' ।

स्तीति वेद तस्य पुंसस्तदेव ब्रह्म स्वरूपम् । ततो ब्रह्मास्तित्ववेदनादेनं विवेकिनं सन्तं विद्यमानं सात्मकं जानन्ति शास्त्रपारं गताः । अथवा योऽसद्भक्षेति वेद सोऽस- लसाधुरेव भवति । वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्य सर्वस्य सन्मार्गस्य ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थ- तया ब्रह्मापलापेन सर्वसन्मार्गद्पको नास्तिको भवति । अस्तित्ववादिनमुक्तविपर्ययेण सन्तं सर्वसन्मार्गस्थापकमाहुः । एतदेवाभित्रेत्य कठा आमनन्ति—" अस्तीत्येवोपल- व्यव्यः" इति ।

अथोपासकस्याऽऽनन्दमये बुभुत्सोश्च ब्रह्मतत्त्वे त्वात्मत्रुद्धिं द्रढियेतुमाह— तस्येष एव शारीर आत्मा। यंः पूर्वस्य, इति ।

य आनन्दमयोऽस्ति स एष एव तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य शारीरः स्वामी । विज्ञानमयः शरीरम् । आनन्दमय आत्मेत्युपासकं प्रति योजनीयम् । बुभुत्सुं प्रति त्वेवं योजयेत् । यो ब्रह्म पुच्छिमित्युक्तः पदार्थ एष एव तस्य पूर्वस्य प्रियमोदादिच-तुष्टयस्य शारीर आत्मा । प्रियादिकं शरीरं तिसम्ब्रारीरेऽवस्थितं ब्रह्मैवाऽऽत्मेति ।

एतदेवाभिप्रेत्य वार्तिककारा आहुः—

"मिध्यात्मनां हि सर्वेषां सत्यादिगुणहक्षणम् । व्याविद्धाशेषसंसारमात्मानं तं प्रचक्षते ॥ न ह्यात्मवान्भवेत्सर्पो दण्डाद्यध्यासरूपिणा । आत्मना ह्येष सत्येन सर्पो रज्जवात्मनाऽऽत्मवान्" इति ॥

अथ भीमांसा । तत्रैकदेशिनां विचारः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे \* दक्षितः —

"संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः संसार्थयं भवेत् । विकारार्थमयट्शब्दात्प्रियाद्यवयवोक्तितः ॥ अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत् । प्राचुर्यार्थो मयट्शब्दः प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः" इति ॥

तैत्तिरीयके देहप्राणमनोजुद्धानन्दरूपा अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयसंज्ञकाः पञ्च पदार्थाः क्रमेणेकैकस्मादान्तुराः पठिताः । तत्र सर्वान्तर आनन्दमयः
संसारी परमात्मा वेति संदेहैंः । संसारिति तावत्प्राप्तम् । कुतः । आनन्दस्य विकार
आनन्दमय इति व्युत्पत्तेः संसारिणि संभवात् । अविक्रिये परमात्मन्यसौ न संभवति ।
किंच—" तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः ।

<sup>\*</sup> आनन्दमयोऽभ्यासात्—अ० १ पा० १ अ० ६ । मू० १२ ।

<sup>9</sup> घ. <sup>°</sup>त्सोश्वाऽऽत्मतत्त्वे त्वात्मत्वबुं। २ ख. <sup>°</sup>हः। आनन्दमयः सं<sup>°</sup>। ३ क. ख. म. ङ् <sup>°</sup>ति प्राप्त<sup>°</sup>।

आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा " इत्यानन्दमयस्य पञ्चावयवा उच्यन्ते । अपेक्षि-तिवयदर्शननन्यं मुखं प्रियम् । तञ्चाभनन्यो मोदः । तञ्चोगनन्यः प्रमोदः । मुपु-प्रयादौ भासमानमज्ञानोपहितं मुखसामान्यमानन्दः । निरुपाधिकं मुखं ब्रह्म । प्रियादीनां पञ्चावयवानां शिरआदिरूपत्वमुपास्तिप्रतिपत्तिसौकर्याय करूप्यते । कर्रियतस्याऽऽनन्दमयस्य शिरः पक्षौ चेत्यवयवत्रयम् । आत्मशब्देन मध्यशरीरं चतुर्थावयवत्वेनोच्यते । पुच्छमपरभागः । प्रतिष्ठाऽऽत्रारः पञ्चमोऽवयवः । न च निरंशस्य परमात्मनोऽवयवा युक्ताः । तस्मात्संसार्थेवाऽऽनन्दमय इत्येवं प्राप्ते ब्र्मः—आनन्दमयः परमात्मा । कुतः । अभ्यासात् । "सेपाऽऽनन्दस्य मीमाध्सा भवति । एतमानन्दमयमान्तमानमुपसंकामित " इत्यादिनाऽऽनन्दमयोऽभ्यस्यते । अभ्यासश्च तात्पर्यक्षक्रम् । तात्पर्यं च वेदान्तानां ब्रह्मण्येवत्यवोचाम । किंच—" सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " इति ब्रह्मोपक्रमात् " इदं सर्वमस्यनत " इति सर्वजगत्स्यष्टृत्वादिभ्यश्चाऽऽनन्दमयो ब्रह्म । न च ब्रह्मणि मयद्शब्दानुपपत्तिः प्राचुर्यार्थसंभवात् । प्रियाद्यवयवा अपि विषयदर्शना-द्युपाधिकृता भविष्यन्ति । तस्मात्परमात्माऽऽनन्दमय इत्येकदेशिनां मतम् ।

इदानीं स्वमतानुसारेणाधिकरणमुच्यते—

"अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्म पुच्छिमिति श्रुतम् । स्यादानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेऽङ्गत्वप्रसिद्धितः ॥ लाङ्ग्लासंभवादत्र पुच्छेनाऽऽधारलक्षेणा । आनन्दमयजीवोऽस्मित्राश्चितोऽतः प्रधानता" इति ॥

" ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा " इति यच्छुतं ब्रह्म तिकमानन्दमयस्याङ्गत्वेन निर्दिश्यत उत स्वैयं प्राधान्येन प्रतिपाद्यत इति संशयः । आनन्दमयस्यावयवत्वेनेति तावत्प्रा- सम् । लोके पुच्छश्वव्दस्यावयववाचित्वेन प्रसिद्धत्वादिति प्राप्त उच्यते—न पुच्छश- व्दोऽनयववाची । किंतु लाङ्ग्लवाची । न चाऽऽनन्दमयस्य लाङ्ग्लं संभवति । लाङ्ग्लस्य गवादिल्क्षणान्तमयावयवत्वात् । अतः पुच्छशब्दस्य मुख्यार्थासंभवे सित योग्य- तावशौदत्राऽऽधारो लक्ष्यते । ब्रह्माऽऽनन्दमयस्य जीवस्याऽऽधारस्तत्कल्पनाधिष्ठान- त्वात् । न चाऽऽनन्दमयः परमात्मा । प्राचुर्यार्थस्वीकारेऽप्यल्पदुःखसद्भावप्रतीतेः । तस्माज्जीवाधारत्वाद्वस्य प्राधान्येन प्रतिपाद्यते । तर्थो — " असन्नेव स भवति । अस- द्वस्थिति वेद चेत् " इत्यादिब्रह्माम्यासः " ब्रह्मविद्याप्रोति " इति ब्रह्मोपक्रमश्चानुक्लो भवति । अतः क्रववृत्युक्तपुरुपन्यायेन ब्रह्मैव क्षेयम् । न त्वाकाशादिसृष्टिरन्नमयादि- कोशाश्च ।

९ क. स्त्र. इ. क्षणम् । आे । २ घ. स्वप्राे । ३ घ. क्षादाधाः । ४ ख. धाचासे ।

स च न्यायस्तृतीयाध्यायस्य श्रृतीयपादेऽभिहितः—

"सर्वी परम्पराऽक्षादेर्ज्ञेया पुरुष एव वा ।

ज्ञेया सर्वी श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्वेह्नि हि ॥

पुनर्थः पुरुषज्ञानं तत्र यत्नः श्रुतेर्महान् ।

तद्घोधाय श्रुतोऽक्षादिर्वेद्य एकः पुनानतः ॥

कठविशु पठ्यते—" इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था ह्यर्थेम्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्नुद्धेरात्मा महान्परः । महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात्पुरुपः परः । पुरुषात्र परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः " इति । अस्यायमर्थः । मनसा विषयानिभेळैप्य पश्चादिन्द्रियेबीह्यान्विषयानाप्नोति । तत्र बाह्यविषयेम्य इन्द्रियाणामान्तरत्वात्परत्वं प्रसिद्धम् । इन्द्रियेम्यश्चामिळप्यमाणत्वदशापत्रा अर्था आन्तरास्त्रेम्योऽप्यमिळाषानिमका मनोवृत्तिरान्तरा । वृत्तेरि वृत्तिमती बुद्धिरम्यन्तरा । बुद्धेरि बुद्धग्नुपादानभूतो महच्छ्य्य्वद्वाच्यो हिरण्यगर्भस्तप आत्माऽऽन्तरः । महतोऽपि तदुपादानभूतमञ्यक्तास्यं मूळाज्ञानमान्तरम् । अञ्यक्तादिष तद्धिष्ठानभूतश्चिद्व्यः पुरुषोऽम्यन्तरः । पुरुष्धादम्यन्तरं न किंचिद्वस्त । पुरुष एवाभ्यन्तरतारतम्यस्य विश्वान्तिभूमिः । पुरुषार्थकाभैः परमो गन्तञ्यः प्रदेशश्चेति । तत्र यथा पुरुषः श्रुत्या तात्पर्येण प्रतिपाद्य एविभिन्द्रियादिपरम्पराऽपि प्रतिपाद्येव । अन्यथा तद्युपन्यासवैयर्थ्योत् । बहूनां प्रतिपाद्य एविभिन्द्रियादिपरम्पराऽपि प्रतिपाद्येव । अन्यथा तद्युपन्यासवैयर्थ्योत् । एकवाक्यत्व-स्यासंभवदिति प्राप्ते बृद्धाः—पुरुषज्ञानस्याशेषसंसारनिदानभृताज्ञाननिवर्तकत्वात्पुरुष एव ज्ञेयतया प्रतिपाद्यः । अत एव वाक्यशेषे पुरुषज्ञानायैव महता प्रयत्नेन योग उपदिष्टः।

''एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वस्यया बुद्धा सृक्ष्मया सृक्ष्मदर्शिभिः'' इति ।

अयमर्थः — सर्वोभ्यन्तरत्वेन गृढ आत्मा बहिर्मुखानां(णां) न प्रकाशते । अन्तर्मुखानां(णां) तु प्रकाशते । अन्तर्मुखा ये सूक्ष्मतत्त्वदर्शनशीलास्तैयोगाभ्यासेनैकाश्यमाप्न्त्रया बुद्धा सूक्ष्मवस्तृविषयया द्रष्टुं शक्यत इति । न च पुरुषस्यैव प्रतिपाद्यत्वे परम्परोपदेशवैयर्थ्यम् । बहिर्मुखस्य चित्तस्य क्रमेण पुरुषप्रवेशे परम्परायाः साधनत्वात् । तस्मात्पुरुष एव झातव्यः "।

अनेन न्यायेन ब्रह्मण आनन्त्यमुपपादयितुमाकाशादिसृष्टिरुक्ता । गृहाहितत्वमुप-पादयितुं पञ्चात्रमयादिकोशा उपन्यस्ताः । ज्ञातव्यं तु ब्रह्मैव । तच्च सत्यज्ञानादिरुक्षणं गुहाहितत्वेन प्रत्यगात्मस्वरूपं चेति स्थितम् ।

<sup>\*</sup> आध्यानाय प्रयोजनाभावात्—अ०३ पा०३ अ०७ सु० १४।

१ क. ख. इ. °लक्ष्य प'। २ क. इ. उपादिष्ट:।

इत्थं ब्रह्मोपदेशरूपं श्रवणप्रकरणं परिसमाप्य बहिर्मुखाना(णा)मुपपादनरूपस्य मन-नप्रकरणस्याऽऽरम्भे शिष्यप्रश्नान्त्रतिजानीते—

## अथाते।ंऽनुमुक्षाः, इति ।

उपदेशानन्तरमुपिदेष्टेऽभें यस्मात्कारणाच्छिप्यस्य बुद्धिदोषेण बहवः संदेहाः प्रादु-भेवन्त्यतः कारणादुपिदेष्टानुरूपाः प्रश्नाः क्रियन्ते । अत्राथशब्देन विवक्षितं श्रवणमः ननयोः पूर्वीपरभावमन्यत्र विस्पष्टमेव श्रुतिराह—"श्रोतब्यो मन्तब्यः" इति । तयोः स्वरूपमेवं स्मर्थते—" श्रोतब्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तब्यश्रोपपत्तिभिः " इति । तयोः प्रयोजनं विभज्याऽऽङ्गायते—" भिद्यते हृदयप्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः " इत्युपदेशेन ब्रह्मतत्त्वे ज्ञाते सति प्रत्यगात्मनोऽन्तःकरणेन सह तादात्म्यश्रमस्वरूपो प्रन्थिनवर्तते । उपपत्तिपर्याखोत्त्वनरूपेण मननेन संशयाश्चिद्यन्ते । तस्मादन्न च्छेत्तब्य-संश्वापन्यासरूपाः प्रश्नाः क्रियन्त इत्यर्थः ।

प्रतिज्ञातान्प्रश्नानुपन्यस्यति-

जुताबिद्वानुमुं लोकं पेत्यं । कश्चन गंच्छती ३ । आहेां विद्वानुमुं लोकं पेत्यं । कश्चित्समंश्रुता ३ ज, इति ।

यदुक्तं— "ब्रह्मविदामोति परम्" इति तेन बृद्धिस्थेन तत्प्रतियोगिन्यविदुिष द्वौ प्रभौ क्रियेते । उत्तराब्दः प्रश्नयोतकः किमित्येतिस्मन्नथे वेर्तते । उत्तराब्दः प्रश्नयोतकः किमित्येतिस्मन्नथे वेर्तते । उत्तराब्दः प्रश्नयोतकः किमित्येतिस्मन्नथे वेर्तते । उत्तराब्दः कोऽपि देहा-द्रित्य परमात्मानं गच्छतीति श्रौत आद्यः । अथवा न गच्छतीत्यर्थसिद्धो द्वितीयः प्रश्नः । तथा विद्वद्विद्विषयाविष द्वौ प्रश्नावित्येवं चत्वारः प्रश्नाः । सर्वजगत्कारणस्य जीवरूपेण देहेषु प्रविष्टस्य ब्रह्मणो विद्वद्विद्वत्साधारणत्वेन विद्वष्तत्प्राप्तावविद्वानिष प्राप्नुयात् । अविदुषोऽप्राप्तौ विद्वानिष न प्राप्नुयादिति चतुर्णा प्रश्नानामिप्रायः । यद्वा श्र्यमाणौ विद्वद्विद्वद्विषयौ द्वावेव प्रश्नौ । पूर्ववाक्यमूचितेन प्रश्नेन सह समुचित्वाद्वाद्वद्ववनिर्देशः ।

> सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजीयेयेति । स तपोऽ-तप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदश् सर्वमस्रजत, इति ।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति निर्दिष्टो योऽयं ब्रह्मपदार्थोऽन्नमयादीनामानन्दमयान्तानां पश्चानां कोशानां शारीर आत्मेत्युक्तः सोऽयमात्मा मृष्टेः पूर्वमेक एवाद्वितीयः सन्ख-शक्तिसंयोगात्कामितवान् । आत्मन्याश्रिता मायाशक्तिः कामनाकारेण विकियामा-पद्यत इत्यर्थः । न ह्यविक्रियस्य चिदेकरसस्य मायामन्तरेण कामः संमवति । \*यद्य-प्यस्तीश्वरस्य मायाकल्पितः कामस्तर्थाऽपि कामित्वेन जीववन्नित्यत्रप्तो न स्यादिति चेत्र । छीछाश्वासादिदृष्टान्तेन मीमांसायां परिहृतत्वात् । कामितार्थस्य कचिद्पि विघातामावाद्पि जीववैषम्यम् । अत एव----"सत्यकामः सत्यसंकल्पः" इत्यन्यत्राऽऽ-**म्नातम् ।** कामनाप्रकार एव निर्दिश्यते — बहु स्यां प्रभूतं भवेयम् । नन्वाकाशस्य घटादिपदार्थान्तरोपाधिकृतं बहुभवनं दृष्टमद्वितीयस्य तु कथं बहुतेत्याशङ्क्रयोच्यते---मजायेय प्रकर्षेण पूर्वावस्थितात्स्वरूपादाधिक्येनोत्पर्धेय । ननु विद्यमानः पिता पुत्रमुत्पादयति न तु स्वयमुत्पद्यते । तथा सत्यत्रापि जगदुत्पादकस्य ब्रह्मणः . स्वोत्पत्त्यमावात्प्रजायेयेत्युक्तिरनुपपन्नेति चेन्न । उत्पद्यमानयोर्नाम्रूपयोर्न्रह्मणोऽत्य-न्तभेदाभावात् । यथा समुद्रादाविर्भवन्तस्तरङ्गादयो नात्यैन्तं ब्रह्मशक्ती मायायानवस्थिते पूर्वमनभिन्यक्ते नामरूपे पश्चादभिन्यज्यमाने सती ब्रह्मणः सद्भूपतामपरित्यज्यैव स्वयमपि सद्भुपत्वेन भासेते बाजसनेयिन आमनन्ति—" तद्धेदं तह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याकिः यत " इति । तस्माद्वद्धण एव मायया जगद्ववेण प्रतिभासात्प्रजायेयेत्युक्तिरुपपद्यते । स परमात्मोक्तप्रकारेण कामयमानस्तपोऽतप्यत । तपःशब्देन ज्ञानमुच्यते । "यस्य ज्ञानमयं तपः" इति श्रुत्यन्तरात् । सृज्यमानजगद्रचनालोचनमकरोदित्यर्थः । न खलु परमेश्वरस्य क्रच्ल्चान्द्रायणादिरूपेण तपसा किंचित्प्रयोजनमस्ति । स परमेश्वरः स्रष्टव्यवस्तुपर्यालोचनं कृत्वां प्राणिकमीनिमित्तानुरूपिपदं सर्वे जगद्देशतः कालतो नाम्ना रूपेण च सर्वप्राणिभिः सर्वावस्थैरनुभूयमानं मृष्टवान् । अत्र कामयितृत्वपर्या-छोचकत्वजगत्स्रष्टृेत्वरूपैहेंतुभिः परमात्मनः सद्भावः प्रतिपाद्यते । असद्वादी तावदेवं मन्यते — यद्यदस्ति तत्सर्वे नामरूपात्मकमित्याकाशादिभूतेषु देवतिर्यगादिभौतिकदेहा-दिषु चेत्यादिव्याप्तिर्देष्टा । परमात्मा तु नामरूपाम्यामन्यः " आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निविहिता ते यदन्तरा तद्वहा " इति श्रुत्यन्तरात् । यस्तु परमात्मा ब्रह्मे-त्यादिव्यवहारः सोऽपि तत्सद्भावं साधियतुं न प्रभवति । नरविषाणादिवत्तस्य विकल्प-मात्रत्वात् । " शब्दज्ञानानुपाती वस्तुज्ञान्यो विकल्पः " इति हि पातञ्जलं सूत्रम् । ततो नामरूपे ब्रह्मणो व्यावर्तमाने स्वव्याप्यं सद्भावमि व्यावर्तयतः । एवं च सित

\* यदीखर्थः । + तहींखर्थः ।

९ ग. 'त्यन्ताभे'। २ घ. 'घृत्वादिरू'। ३ ग. 'व्याप्तं सं'।

"असद्वा इदमप्र आसीत्" "यतो वाचो निवर्तन्ते " "अथात आदेशो नेति नेति " "अस्थूलमनण्वहस्वम् " इत्याद्याः श्रुतयोऽनुगृहीता भविष्यन्ति । तस्मान्त्रास्ति बद्धेति । तमेतमसद्वादिनं प्रति सद्भावः साध्यते । परमात्मा सद्भूषः कामयितृ-त्वात्स्वर्गीदिकामयितृवत् । पर्यालोचकत्वाद्राजमित्रवत् । स्रष्टृत्वात्स्त्रुम्भकारादिवत् । यत्तु नामरूपयोः सत्त्वं भवतोदाहृतं तदेवास्मदभिप्रेतं ब्रह्म । सद्भूषे ब्रह्मण्यधिष्ठाने मायया नामरूपयोः कल्पितत्वात् । असद्वा इत्यादेस्त्वर्थो वक्ष्यते ।

किंच ब्रह्म सद्भुष प्रवेष्टुत्वाद्यथा गृहादौ प्रवेष्टा पुरुष इत्यभिप्रेत्य प्रवेशं दर्शयति—

यदिदं किंचं। तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविश्वत्, इति ।

हिरण्यगर्भोदिस्थावरान्तं शरीरजातं यर्तिकचिदस्ति तत्सर्वं सृष्ट्वा तदेव सृष्टं शरीरजातं परमात्मा प्राविश्वदित्यर्थः । अत्रेदं चिन्तनीयम् । यः परमात्मा स्रष्टाऽस्ति स किं तेनैव रूपेण प्राविशात्किवा रूपान्तरेणेति । तत्र मृष्ट्वेति क्त्वाप्र-त्ययेन मृष्टिप्रवेश्योः समानकर्तृकत्वावगमात्स्रष्टृरूपेणैव प्रवेश इति चेन्न । मृत्पिण्ड-वदुपादानस्य प्रवेशनानुपपत्तेः । न खल्लु यो मृत्पिण्डो घटाकारेण परिणतः स एव घटमनुप्रविद्याति । तथा शारीराकारेण परिणतस्य स्रष्टुस्तेष्वेव शारीरेषु कथं प्रवेशो घटेत । ननु तर्हि रूपान्तरेण प्रवेशोऽस्तु । यथा मृत्पिण्डविकारे घटे पुनरन्या चूर्ण-रूपा मृत्यविश्वति । तथेश्वररूपेण प्रवेशाभावे जीवरूपेण प्रवेशः स्यात् । मेवम् । अद्वयस्य रूपद्वयाभावात् । तदङ्गीकारेऽपि प्रवेष्टव्यप्रदेशाभावात् । उपादानत्वेन सर्वकार्येषु पूर्वमेवानुगतोऽवतिष्ठते । तथासित परमात्मशून्यप्रदेशामावेन कुत्रायं प्रविशेत्। अवस्थितं परमात्मन्येव प्रविशेदिति चेन्न । तदेवानुपाविश्वदिति मृष्टे कार्ये प्रवेशश्रवणात् । सृष्टं शरीररूपं कार्यं पुनर्जीवलक्षणकार्यान्तराकारेण परिण-मते । सोऽयं परिणामः प्रवेश इति चेत्र । कुम्माकारपरिणामस्य पुनः शारीराकारप-रिणामादर्शनात् । जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बवत्प्रवेदाः स्यादिति चेन्मैवम् । अपरिच्छित्र-त्वादमूर्तत्वाद्विप्रकृष्टदेशावस्थितस्य प्रतिबिम्बाधारस्याभावाच । परिच्छिन्नो मूर्तश्च सुर्यविम्बो विप्रकृष्टदेशस्थे जलादौ प्रतिविम्बितो भवति । ब्रह्म तु न परिच्छिन्नम् । नापि मूर्तम् । न च ब्रह्मणो विप्रकृष्टदेशवर्ती कश्चिदुपाधिरस्ति । तस्मान्न केनापि प्रकारेण प्रवेश उपपादियतुं शक्यते । अत्रोच्यते । जगत्मृष्टिवदयं प्रवेश उपपाद-नीयः । अचिन्त्यरचनारूपं जगद्यथा परमेश्वरो मायावलेन ससर्ज तथा मायावले-नैव प्रविशतु । अथोच्येत । येयमाकाशादिका मायामयी मृष्टिर्न तां वस्तुत्वबुद्धचा श्रुतिः प्रतिपादयति । कि तर्हि मृद्घटन्यायेन कार्यस्य कारणव्यतिरेकेणाभावं विव-क्षित्वा ब्रह्मण आनन्त्यं पूर्वत्र प्रतिज्ञातमुपपादियतुं भ्रान्तिसिद्धा सृष्टिरन्द्यत इति ।

तर्हि प्रतिज्ञातं गुहानिहितत्वं पञ्चकोशोपन्यासद्वारेण ब्रह्म पुच्छिमित्युपपाद्य पुनरिष तदेव स्पष्टी कर्तुं भ्रान्तिसिद्धः प्रवेशोऽन्यताम् । यथा कश्चित्पुमान्गृहं निर्माय तत्र प्रविश्याम्यन्तरे स्थित उपलेभ्यते, एवं ब्रह्माप्याकाशादिकार्यं सृष्ट्वा तस्यान्तः प्रविष्टिमव हृद्यपुण्डरिकेऽवस्थितायां बुद्धौ द्रष्टृ श्रोतृ विज्ञात्रित्येवं विशेषवदुपल्लम्यते । सोऽयमस्य प्रवेश इत्युपचर्यते । वाजसनियिभिरप्ययं प्रवेश आम्नायते—"स एप इह प्रविष्ट आनलाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुर्धानेऽविहतः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकु- लायः" इति ।

## एतस्य वाक्यस्यार्थो वातिकसारे विस्पष्टं व्याख्यातः---

"तच्छब्देन परामृष्टः साक्ष्यव्याकृतभासकः । एतच्छब्देन कार्यस्थः प्रत्यक्ष उपदिश्यते ॥ अद्वितीयमधिष्ठानं कार्यस्थः सद्वयस्तयोः । स एष इत्यमेदोक्तिर्दुष्करेति न चोद्यताम् ॥ अज्ञातवस्तृतत्त्वस्य दुष्करं नास्ति किंचन । नीलीकृतं नभः पैरय चक्षुषा नीलवस्त्रवत् ॥ योग्यायोग्यव्यपेक्षेयं मानव्यवहृती भवेत । करुपनामात्रनिष्पत्तेर्नापेक्षाऽज्ञानभूमिषु ॥ इहेत्यनेन मुत्रादिस्थाणुपर्यन्तविग्रहाः । उच्यन्ते तेषु जीवोऽयं विस्पष्टमुपलभ्यते ॥ प्रविष्ट इति शब्देन चिदाभासतैमोन्विता । जीवत्वेनोपल्रक्थियों चितः सेषाऽभिधीयते ॥ चिदाभासप्रवेशस्तु प्रत्यब्गोहे स्वतो भवेत् । तत्कार्येष्वनुवृत्तः सन्नुपाधिश्चित्प्रवेशने ॥ जपाकुसुमरक्तत्वं स्फटिके कल्पितं यथा । चिदाभासप्रवेशोऽयं चित्यध्यारोप्यते तथा ॥ सुत्रादिस्थाणुपर्यन्तं जगत्सृष्ट्राऽऽत्ममायया । स्वाभासैकस्वभावेन स एवं प्राविशत्परः ॥ आनलाग्रेम्य इत्युँका मयीदाऽस्य प्रवेशने । उँप्णस्पर्शेन चैतन्यं नखाप्रावधि रूक्ष्यते ॥

१ क. ख. ड. <sup>'</sup>लक्ष्यते । २ घ. पश्येचक्षु<sup>°</sup> । ३ ख. 'तयोचिता। ४ ग. 'र्योऽन्वितासें' । ५ ख. एव । ६ क. ख. ड. 'स्युक्त्याम' । ७ क. ख. ड. उक्तर स्प<sup>°</sup> । ८ घ. लभ्यते ।

सामान्येन विशेषाच चिद्देहं व्याप्य वर्तते । दृष्टान्ताभ्यां द्वयी वृत्तिर्द्विविधाभ्यामिहोच्यते ॥ दारु कृत्स्नमभिन्याप्य यथाऽग्निर्दारुणि स्थितः । संव्याप्य देहमखिलं तद्वदात्मा व्यवस्थितः ॥ तस्थावसंव्याप्य यथा क्षुरपौत्रं क्षुरस्तथा । श्रोत्रादिनाडीमध्यस्थस्तनुमन्याप्य संस्थितः ॥ क्षुरपात्रे स्थानमेदाद्विभिद्यन्ते यथा क्षुराः । चैतन्यानि विभिद्यन्ते तथा नाडीविभेदतः॥ प्राप्तोति वृत्ती द्वे जीवः स्वप्तजाग्रदवस्थयोः। सामान्यवृत्तिमेवैकां सुषुप्ते प्रतिपद्यते ॥ सामान्यवृतिर्या साऽत्र जीवनायोपयुज्यते । विशेषवृत्तयो देहे शब्दाद्यालोचनोद्यताः ॥ प्रवेशवाक्यं पदशस्तात्पर्याच स्फुटीकृतम् । तदनुमाहको न्याय इदानी प्रविचार्यते॥ किं देवदत्तगृहवत्प्रवेशोऽथोपलाहिवत्। जलार्कविम्बवितंकवा यद्वा द्रव्यगुणादिवत् ॥ फलबीजवदाहोस्विन्नाऽऽद्यः सर्वगतत्वतः। देवदत्तः परिच्छिन्नः सांशश्राऽऽत्मा तु नो तथा ॥ अन्यावृत्ताननुगतयाथात्म्यादात्मवस्तुनः । परिच्छेदाद्यसंमान्यं नेति नेतीतिवारणात् ॥ नातोऽनवच्छिन्नतनोर्निर्विभागात्मवस्तुनः । पूर्वस्थानवियोगेन नूत्नस्थानान्तरागमः॥ न द्वितीयोऽपरिणतेर इमान्तं सर्परूपतः । भूतानि परिणम्यन्ते न त्वात्मा परिणामवान् ॥ न तृतीयोऽर्कजलयोरिव देहचिदात्मनोः । न संयोगविभागी स्तो येन तद्वत्प्रवेशनम् ॥ न चतुर्थोऽपारतन्त्र्याद्भव्यतम्त्रा गुणाद्यः । न चाउँ उत्मा देहतन्त्रोऽयं सर्वेश्वर इति श्रुते: ॥ न पञ्चमोऽविकियत्वाद्वीनं विकियया युतम् । षड्भावविक्रियाहीन आत्मा शास्त्रेषु निश्चितः॥

९ घ. चिदेवं ब्या<sup>\*</sup>। २ ग. <sup>°</sup>पात्रे क्षु<sup>°</sup>। ३ घ. <sup>°</sup>रइमान्तः स<sup>°</sup>।

आधाराधेयता सर्पशिलयोः फलबीजयोः । अंशांशितेति वैषम्यात्र तत्र पुनरुक्तता ॥ परिच्छिन्नो जीव एव देहेषु प्रविशैत्यतः । न दोष इति चेन्मैवं स्रष्टुरेव प्रवेशनात् ॥ तत्सृष्ट्वाऽथ तदेवानुप्राविशत्स इति श्रुतेः । स्रष्ट्रप्रवेष्ट्रोरेकत्वं स्याद्भक्तवा त्रजतीतिवत् । अतः केनाप्युपायेन प्रवेशो घटते न हि ॥ इति प्राप्ते पूर्वपक्षे प्रवेश उपपाद्यते । अप्रविष्टस्वभावोऽयं दिग्देशाद्यनभिष्ठुतेः ॥ कल्पितोऽस्य प्रवेशः स्याज्जन्नपत्राकिविम्बवत् । विभागाद्यंशवैषम्येऽप्यस्ति साम्यं विवक्षितम् ॥ जपाधिस्थोपलब्ध्यादिसाम्यं केन निवार्यते । उपाधावुपलब्धत्वमन्यथात्वेन भासनम् ॥ बहुत्वमानमित्येतदृष्टदाष्टीन्तयोः समम्। तेजोधिकं रवेर्बिम्बमशक्यं द्रष्टुमञ्जसा ॥ तथाऽपि जलमध्ये तद्धिम्बं सम्यगवेक्ष्यते । स्वयंप्रकाश आत्मैवं नोपलम्योऽनुपाधिकः ॥ जडदेहाद्युपाधौ तु विस्पष्टमुपलम्यते । दर्गणाभिहता दृष्टिः पर्यावृत्य स्वमाननम् ॥ व्याप्नुवत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दर्शयेन्मुखम् । देहाद्युपप्रुतैवं धीरात्मानं व्याप्नुवत्यसौ ॥ अविकियं विकियाभिर्युक्त इत्यवभासयेत्। एकोऽप्यनेकघा भाति तरणिः पात्रभेदतः ॥ एवं नानादेहभेदाद्भात्यात्मैकोऽप्यनेकघा । निर्भूताशेषनानात्वं तद्धेतुरविमागवान् ॥ अनन्यसाक्षिकोऽपीद्दक्त्यात्प्रवैदाश्रमादयम् । द्रष्ट्रादिरूपरहितः प्रत्यगात्माऽभवत्पुरा ॥ नामरूपजनौ सत्यां द्रष्टृत्वादियुतो भवेत् । द्रष्टुश्रोत्रादिरूपो यो यश्च द्रष्ट्रादिवर्नितः ॥

९ क. ख. ङ. °शस्वतः । २ घ. °भिमुखा द° । ३ क. ङ. °वेशाझमा°।

बुद्धितत्कारणोपाधी क्षेत्रज्ञेश्वरसंज्ञकौ । . जिञ्राणीममहं गन्थमिति यो वेत्त्यविक्रियः ॥ स सर्वसाक्षी पृवीभ्यामुपल्रक्षणमर्हति । अप्पान्नोत्थापिताद्भानोर्दिवि भानुर्यथेक्ष्यते ॥ सर्वसाक्षी तथा धीस्थात्कर्तृभोक्त्रादिलक्षणात् । प्रकाशात्मा यथा चन्द्रः शाखाव्रादतथाविधात् ॥ लक्ष्यस्तथा चिदात्माऽपि कारणोपाधितो जडात । जीवत्वभ्रान्तिरेवैषा प्रत्यम्बोधोपयोगतः ॥ जलपात्रार्कसाम्येन प्रवेश इति कल्प्यते । दिग्देशकालशृन्यस्य प्रवेशो विलसर्पवत् ॥ न त्वञ्जसा परस्यास्ति तेनाविद्याप्रकल्पितः । अविद्यया तु साक्ष्येव केवलोऽप्यविवेकतः॥ बुद्धादिकार्यगैर्घमैंः प्रतिबिम्बवदीक्ष्यते । अग्निः सूर्यो मरुचेति दृष्टान्ताः श्रुत्युदीरिताः ॥ अप्रविष्टस्वभावोऽतः कार्यमात्माऽविशाज्जगत् । अग्निर्यथैको भुवनं कार्छकोष्ठादिरूपकम् ॥ प्रविष्टः प्रतिरूपोऽभूदप्रविष्टोऽपि सैन्स्वतः । बायुर्यथैको भुवनं नानाव्यजनरूपकम् ॥ प्रविष्टो बहुरूपोऽभृदप्रविष्टोऽपि सन्स्वतः । सूर्यो यथोदपात्रेषु प्रविष्टो बहिरेव सन् ॥ तथाऽऽत्माऽप्यप्रविष्टः सॅन्प्रविष्ट इव लक्ष्यते । यथा मृष्ट्यादयः क्रृप्ताः प्रवेशोऽपि तथेक्ष्यताम् ॥ युक्त्या नैवोपपद्यन्ते मृष्टाद्याः कल्पितास्ततः । नासतो जन्मना योगः सतः सत्त्वात्र चेप्यते ॥ क्टस्थे विकिया नास्ति तस्मादशानतो जनिः। रूपं रूपमितीयं तु स्पष्टमृक्प्रत्यगात्मनः ॥ याथात्म्यदर्शनायैव मृष्टादीन्यभ्यभाषत । क्षुरपात्राख्यदृष्टान्ताद्विशेषेण प्रदेशनम् ॥ इन्द्रियेप्वपि विस्पष्टमुपलम्यत्वमात्मनः । यद्गिकाष्ठुदृष्टान्तात्सामान्येन प्रवेशनम् ॥

१ ग. 'क्ष्येवं कें । २ क. ख. ङ. 'इलोष्टादि' । ३ ग. स स्वतः । ४ ग. स प्रवि<sup>°</sup> । ५ ग. 'नाष्ट्येव ।

तद्धिष्ठानरूपेण कार्यव्यापित्वमुच्यते । अधिष्ठानारोप्यभावमन्तरेण न कुत्रचित् ॥ व्याप्यव्यापकयोः कृत्स्नस्वरूपव्याप्तिरिष्यते । अत्यन्तभिन्नयोर्व्याप्तिनी हि दृष्टा गवाश्वयोः ॥ नाप्यत्यन्तमभिन्नस्य व्याप्यव्यापकवर्जनात् । भेदाभेदी वास्तवी तु दुर्छभी तेन शिष्यते ॥ अधिष्ठानारोपितयोरेवं व्याप्तिर्वलादियम् । तमसेव यथा सर्पं स्नक्प्रविष्टा न तु स्वतः ॥ प्रत्यगज्ञानकार्याणि स्वात्मैवं मायया बलात् । व्यापित्वमुपलम्यत्वमिति द्वेघा प्रवेशनम् ॥ सिद्धं प्रैवेशाद्ये दोषास्तात्रिराचक्ष्महेऽधुना । पर एव प्रविष्टश्चेत्प्रविष्टानामनेकतः॥ तदनन्यत्वतः प्राप्ता महेशस्याप्यनेकता । नैष दोषोऽस्य चोद्यस्य विपरीतत्वसंभवात् ॥ बहुनामेकतादात्म्यादेकत्वं किं न चोद्यते । नियामकश्चाऽऽगमोऽत्र स च भेदं निवारयेत्॥ कल्प्येः सर्पादिभिभेदैने च रज्जुर्विभिद्यते। एको देवो निविष्टोऽत्र बहुधेति श्रुतीरणात् ॥ वियद्वदेक एवैष ईश्वरोऽम्युपगम्यताम् । संसारित्वात्प्रविष्टानां परस्य तदभेदतः ॥ संसारित्वं प्रसक्तं चेन्न क्षुधाद्यत्ययश्चतेः । मुखदुःखविमोहादिद्शीनात्रेति चेत्र तत्॥ न लिप्यते लोकदुः वैर्लीकवाह्य इति श्रुतेः। उपाधिजनितो योऽयं चिदामासोऽवमासते ॥ दुःखाद्यनुभवस्तत्र सावकाशो भविष्यति । दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत् ॥ दुःखिनः साक्षिता नैव साक्षिणो दुःखिता तथा । नर्ते स्याद्विकियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः ॥ धीविकियासहस्राणां साक्ष्यतोऽहमविकियः । द्यारीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेनाभिमानिनीम् ॥

चिदाभासयुतां बुद्धिं विशिषन्ति सुखादयः । उदासीनो यथा पश्येद्दण्डिनं कलहोद्यतम् ॥ मुखदुःखादिमद्बुद्धिं साक्षी तद्वदसंहतः । एवं सति पराच्येव दुःखं प्रत्यक्षमीक्ष्यताम् ॥ प्रतीच्यात्मनि वेदोऽसमक्षादीनि निषेधति । विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति अति:। विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति च श्रुतिः॥ अहं दुःखीतिविज्ञानमात्मच्छायैककर्मकम् । आत्मन्यारोप्यते भ्रान्तैर्विद्वद्भिश्रोपचर्यते ॥ नासिकाग्रे महदुःखं पादाङ्गुष्टाग्र इत्यपि । देहावयवगं दृष्टं दुःखमात्मनि तत्कथम् ॥ प्रतीचि चेद्भवेदुःखं व्याप्रुयाद्वोधवद्वपुः । चिद्वद्भैष्ट्रस्वरूपत्वात्प्रतिकृष्ठं च नो भवेत् ॥ आत्मनश्रेव भोगाय सर्वं प्रियमिति श्रुते: । मुखमात्मैकविषयमिति चेत्तन युज्यते ॥ यत्र वा अन्यकृतिः स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प्रपद्यति । इति भ्रान्तात्मविषयं श्रुतं द्वैतं सुखादिकम् ॥ यत्र त्वात्मैव सेर्व स्यात्तत्र कैः केन पश्यति । इति बुद्धात्मनि द्वैतं सुखदुःखादि वारितम् ॥ तुम्यं न रोचते पापान्मया त्वित्यनुभूयते । प्रत्यक्प्रवणया दृष्टा संसारः कोऽपि नाऽऽत्मनि ॥ इच्छाद्वेषादिमानात्मेत्येवं समयबन्धनम् । तार्किकै: क्रियतां तत्तु नैव युक्त्योपपद्यते॥ नित्यानुमेय आत्मा चेन्मनसा तस्य दुःखिता । न भयाद्दश्य आत्मा चेद्द्रष्ट्रभावः प्रसज्यते ॥ दृश्यत्वं द्रष्टृता चास्य निरंशत्वान्न युज्यते । सांशत्वे स्यादनित्यत्वं नातो दुःखित्वमात्मनः ॥ अदुःखित्वे परस्येष्टे तदन्यस्याप्यभावतः । कस्य दुःखनिवृत्त्यर्थमारब्धोपनिषत्त्वया ॥ प्रत्यगज्ञानहेतृत्थदुःखित्वादिभ्रमोऽत्र यः । तद्ध्वंसमात्रसिद्धर्थमारब्धोपनिषन्मया ॥

९ ग. <sup>\*</sup>ट्द्रष्टुः स्व<sup>°</sup>। २ ग. घ. सर्वः । ३ ख. ग. कं।

नवसंख्येयमात्रेक्षी दशमो विश्वमाद्यथा ।
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तात्रव ॥
निःशेषानात्मदक्तद्धदिनर्ज्ञातात्मतत्त्वकः ।
न वेत्त्यैकात्म्यमस्तीति वीक्षमाणोऽप्यनात्मनः ॥
दशमोऽसीतिवाक्योत्थसम्यक्षानानलाचिषा ।
सुष्टात्मदशमाज्ञाँनो दशमोऽस्मीति वीक्षते ॥
तथा तत्त्वमसीत्यादिवाक्योत्थज्ञानविद्वना ।
सुष्टाऽनात्मतमस्तज्जं चैकात्म्यं प्रतिपद्यते ॥
प्रत्यगज्ञानहेतृत्थशास्त्राचार्योदसाधनः ।
तिद्विरुद्धं निजैकात्म्यं प्रत्यपद्यत मायया ॥
प्रविष्टमुपजीञ्यापि दोषः कोऽपि न वादिभिः ।
इहाऽऽपादियतुं शक्यः प्रवेशस्तेन सुस्थितः" इति ॥

अन्यान्यपि प्रवेशवाक्यान्येवं व्याख्येयानि । "पुरः पुरुष आविशत्" इति मधु-ब्राह्मणवाक्यम् । "विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्यामृद्धो मूद इव व्यवहरन्नास्ते माययैव'' इत्युत्तरतापनीयवाक्यम् । सर्वगतस्य देहे प्रवेशाय प्राणवायुरूपोपाधिः साधनम् । तथा च मैत्रेयोपनिषद्यामनन्ति—''स वायुमिवाऽऽत्मानं कृत्वाऽभ्य-न्तरं प्राविशतः" इति । तस्य वायोः प्रवेशिनर्गमावात्मन्यध्यारोप्य व्यवह्रियेते । तदे-तदाथर्वणिकैः पठ्यते—''स ईक्षांचके कस्मिन्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणममृजतः इति । यद्यपि लिङ्कदेहः कृत्स्नोऽप्यात्मनः स्थ्लशारीरे प्रवेशोपाधिस्तथाऽपि प्राणस्य तत्र प्राधान्यं द्रष्ट-व्यम् । स च लिङ्कोपाधिः पादाययोः प्रविश्योध्वमारुह्योपरि स्थितयोरूवीरुदर उरिस शिरिस च प्रतितिष्ठति । तदेतदैतरेयिणः—"तं प्रपदाम्यां प्रापद्यत **ब्रह्मेमं** पुरुषम्'' इत्यादिना समामनन्ति । ननु "स ईक्षत कतरेण प्रपद्यै'' इति वाक्येन पर-गात्मनः प्रवेशद्वारविचारमाम्नाय "स एतमेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत" इति-वाक्येन मूर्धन्यवस्थितं सुषुर्झायह्रयं द्वारं भित्त्वा तेन द्वारेणान्तराविदात्, इत्यैतरेयिण एव समामनह्ति । अतो वाक्ययोर्विरोध इति चेन्न । विषयभेदेन व्यवस्थितत्वात् । स्रोकिकव्यवहारहेतोर्ङिङ्गदेहस्य पादाग्रप्रवेशः । तत्त्वाभिव्यञ्जिका<mark>याः समाधिशब्द-</mark> एकायायाश्चित्तवृत्तेः मुगुम्नायां संभवेन तदुपाधिकस्य तत्र प्रवेश इति ब्यवस्था । एतदेवाभिप्रेत्याऽऽम्नायते—" सुषुम्ना तु परे छीना विरजा ब्रह्मरू• पिणी '' इति । यदप्यैतरेयिण आमनन्ति—'' अग्निर्वाग्मृत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः

१ ग. भोडस्तीति। २ ख. ख्रुट्वाडडस्म<sup>°</sup>। ३ ख. °ज्ञानं द<sup>°</sup>। ४ घ. 'स्रारू°।

प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्" इत्यादि । तत्र पादाग्रद्वारा देहे प्रविष्टस्य लिङ्कश्रारीर-स्थावयवा वागादयः स्वस्वदेवताभिरम्न्यादिभिरनुगृहीता मुखच्छिद्वादिगोल्लेषु व्यवस्थिता इत्येतावद्विवक्षितम् । यदिष च्छन्दोगैराम्नायते—"अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" इति , तत्र प्राणधारकत्वं जीवत्वं तेनोपाधिना युक्तः प्रविशति । तदेवं सर्वोसामिष श्रुतीनां पर्यालोचनया परमात्मनो जीवत्वेन प्रवेश इति सिद्धम् ।

अथ मीमांसा । तत्र जीवस्य नामरूपस्रष्टृत्वाभावो द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादेश्र चिन्तितः---

"नामरूपव्याकरणे जीवः कर्ताऽथवेश्वरः । अनेन जीवेनेत्युक्तेर्व्याकर्ता जीव इष्यते ॥ जीवान्वयः प्रवेशेन संनिधेः सर्वसूर्जने । जीवोऽशक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तयेक्षितुः ॥

ईश्वरेण पश्चमूतेषु सृष्टेषु भीतिकयोद्देश्यमानयोर्महोधरादिनामरूपयोर्जीव एव स्रष्टा स्यात् । कुतः । "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि " इति जीवरूपस्यैव सृष्टावन्वयश्रवणादिति प्राप्ते बृमः—जीवेनानुप्रविद्येतिप्रवेदाने जीवोऽन्वेति संनिहितत्वात् । जीवेन व्याकरवाणीत्युक्तौ व्यवहितान्वयः स्यात् । न हि जीवस्य गिरिनदीनिर्माणे द्यक्तिरस्ति । ईश्वरस्तु सर्वद्यक्तिः "पराऽस्य द्यक्तिविविधा" इति श्रवणात् । किंच व्याकरवाणीत्युक्तमपुरुषोऽपीश्वरपक्षे समझसः । तस्मादीश्वर एव नामरूपयोः स्रष्टा । कथं तिंहं घटपटादौ कुलालादेनिर्मातृत्वम् , ईश्वरप्रेरणादिति बृमः । तस्मादीश्वर एव सर्वकर्तेति सिद्धम्" ।

तत्रैव तृतीयपादे दशमाधिकरणमारम्य सप्तदशाधिकरणपर्यन्तैरष्टभिरधिकर-णैर्जीविवचाराः प्रवर्तिताः । तत्र +दशमाधिकरणमारचयति---

''जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वाऽऽत्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तेर्जातकमीदितस्तथा ॥ मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्ष्य हि । जातकर्मे च लोकोक्तिर्जीवापेतेतिशास्त्रतः ॥

लोके जातो मे पुत्र इति व्यवहाराच्छास्त्रे जातकमीदिसंस्कारोक्तेश्व जन्ममरणे जीवस्थेति प्राप्ते ब्र्मः—जीवस्य जन्ममरणाङ्गीकारे कृतनाशाकृताम्यागमप्रसङ्गस्य

 <sup>\*</sup> संज्ञामृतिक्रृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्—अ० २ पा० ४ अ० ९ सू० २० । + चराचर-व्यपाश्रयस्तु स्यात्तव्यपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात्—अ० २ पा० ३ अ० ९० सू० १६ ।

दुर्वीरत्वाद्देहगते एव जन्ममरणे जीवस्योपचर्येते । औपचारिके एव ते अपेक्ष्य लोकन्य-वहारकर्मशास्त्रयोः प्रवृत्तिः । उपिनषच्छास्त्रं तु जीवापेतं वाव किलेदं स्त्रियते न जीवो स्त्रियत इति । जीवविमुक्तस्यैव शरीरस्य मुक्यमरणमभिधाय जीवस्य तिन्नराचष्टे । तस्माद्वपुषो जन्ममरणे "।

#### **\*एकाद्शाधिकरण**मारचयति---

"करपादौ ब्रह्मणो जीवो वियद्वन्जायते न वा । सृष्टेः प्रागद्वयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिङ्गवत् ॥ ब्रह्माद्वयं जातबुद्धौ जीवत्वेन विशेत्स्वयम् । औपाधिकं जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्वतम् ॥

" एकमेवाद्वितीयम् " इति सृष्टेः प्रागद्वयत्वं श्र्यमाणं ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य जीव-स्यानुत्पत्ती नोपपद्यते । श्रुतिश्च विस्फुलिङ्गदृष्टान्तेन जीवस्योत्पत्तिं प्रतिपादयति— " यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भृतानि सर्व एतं आत्मानो व्युच्चरन्ति " इति । तस्मात्कल्पादौ वियदादिवद्वह्मणो जीवो जायत इति प्राप्ते ब्रूमः— यदद्वयं ब्रह्म तदेव जातायां बुद्धौ जीवरूपेण प्रविश्चति । " तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्चत् " इति श्रुतेः । अतो जीवानुत्पत्ती नाद्वयश्चवितिरोधः । विस्फुलिङ्गश्चतिस्त्वीपाधिकजन्माभिप्रायौ प्रवृत्ता । अन्यथा कृतनाशौंकृताभ्यागमादिदोषः स्यात् । वस्तुतत्त्वाभिप्रायेण तु नित्यत्वं श्चितिर्कृते—"नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्" इति । तस्मात्कल्पादौ जीवो नोत्पद्यते " ।

#### **+द्वादशाधिकरण**मारचयति---

"अचिद्र्पोऽथ चिद्र्पो जीवोऽचिद्र्प इष्यते । चिदमावात्सुषुप्त्यादौ जाम्रचिन्मनसा कृता ॥ ब्रह्मत्वादेव चिद्र्पश्चित्सुषुप्तौ न छुप्यते । द्वैतादष्टिर्द्वेतलोपान्न हि द्रष्टुरिति श्रुतेः ॥

तार्किका मन्यन्ते—सुषुप्तिमूर्छोसमाधिषु चैतन्यामानादिचद्भूगो जीवः । जागरणे त्वात्ममनःसंयोगाचैतन्यारुयो गुणो जायत इति । तदसत् । चिद्रूपस्य ब्रह्मण एव जीवरूपेण प्रवेशश्रवणात् । न च चैतन्यं सुषुप्त्यादौ लुप्यते सुषुप्त्यादिसाक्षित्वेना-वस्थानात् । अन्यथा सुषुप्त्यादिपरामर्शायोगात् । कथं तर्हि सुषुप्त्यादौ द्वैतौप्रतीति-

<sup>\*</sup> नाऽऽत्माऽश्रुतेर्निल्पत्वाच्च ताभ्यः—अ०२ पा०३ अ०११ सू०१७। + ज्ञोऽत एव-अ०२ पा०३ अ०१२। स्०१८।

९ ख. मुख्यं म<sup>°</sup>। २ ग. एवाऽऽत्मा<sup>°</sup>। ३ क. ख. ङ. °यात्प्रवृ°। ४ घ. °शादि°। ख. 'शादिदोषस्योक्तत्वात् । व°। ५ ख. °ताप्राप्तिरि'।

रिति चेह्नेतलोपादिति बूमः । तथा च श्रुतिः—" यद्वै तन्न पश्यति पश्यैन्तै तन्न पश्यित न हि द्रष्टुर्देष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्य-द्विमक्तं यत्पश्येत्" इति । अस्यायमर्थः—तत्र सुपुप्तौ जीवः किमिप न पश्यतीति यह्णैिककैरुच्यते तद्मत् । पश्यन्नेव जीवस्तदानीं न पश्यतीति आन्त्या केवलं न्यपिद्श्यते । कर्थं तद्दर्शनित्यत्र हेतुरुच्यते—द्रष्टुरात्मनः स्वरूपमृताया दृष्टेलेपो न हि विद्यते विनाशरिहत्वस्वमावत्वात् । अन्यथा लोपवादिनोऽपि निःसाक्षिकस्य लोपस्य वक्तुमशक्यत्वात् । कथं तर्हि लौकिकानां न पश्यतीतिश्रम् इत्यत्र हेतुरुच्यते—यद्भुद्यादेनन्यादेन्यत्कियाकारकफल्रूपेण विभक्तं जगदारूपं द्वितीयं वस्तु तन्नास्ति तस्य स्वकारणे लीनत्वात् । अतौ जागरण इव द्रष्टृदश्यदर्शनव्यवहाराणा-मभावान्न पश्यतीति लौकिकानां अम इति । तस्माचिद्भूपो जीवः" ।

#### **\* त्रयोदशाधिकरण**मारचयति—

"जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेषोऽणुरितिवाक्यतः । उत्क्रान्तिगत्यागमनश्रवणाचाणुरेव सः ॥ साभासबुद्धचणुत्वेन तदुपाधित्वतोऽणुता । जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतोब्रह्मत्वतः श्रुतम् ॥

"एषोऽणुरात्मा चेतसां वेदितव्यः" इत्यणुत्वं श्रुतम् । "अस्माच्छरीरादुत्कामिति " इत्युत्कान्तिः । " चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति " इति गितः । " तस्माछोकात्पुनरे(रै)ित " इत्यागमनम् । न ह्युत्कान्त्यादयः सर्वगतस्योपपद्यन्ते । मध्यमपिरमाणस्य तदुपपत्तावप्यणुत्वश्रुतिविरुध्यते । अनित्यत्वं च दुर्वारम् । तस्मादणुर्जीव
इति प्राप्ते ब्रूमः—चैतन्यप्रतिविम्बसिहता बुद्धिरसर्वगता तदुपाधिकत्वाज्ञीवस्याणुत्वोत्कान्त्यादय उपपन्नाः । स्वतस्तु जीवस्य ब्रह्मरूपत्वात्सर्वगतत्वम् । " स वा एप
महानज आत्मा " " सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा " इत्यादौ सर्वगतत्वं श्रुतम् । तस्मात्सर्वगतो जीवः " ।

## +चतुर्दशाधिकरणमारचयति--

"नीवोऽकर्ताऽथवा कर्ता धियः कर्तृत्वसंमवात् । जीवकर्तृतया किं स्यादित्याहुः सांख्यमानिनः ॥

<sup>\*</sup> उत्कान्तिगत्यागतीनाम्—अ०२ पा०३ अ०१३ सू०१९। + कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्— अ०२ पा०३ अ०१४ सू०३३।

९ पा. "त्यन्नेत । २ घ. "थं दर्श । ३ घ. "तत्वा । ४ घ. "ते ब्रह्म । ५ घ. "दन्यात्कि । ६ घ. " ख्यं यद्द्रिती । ७ क. ख. ङ. 'तो मर'।

करणत्वान्न धीः कत्रीं यागश्रवणलौकिकाः । व्यापारा न विना कत्री तस्माज्जीवस्य कर्तृता ॥

बुद्धेः परिणामित्वेन कियावेशात्मकं कर्तृत्वं संभवति न त्वसङ्गस्याऽऽत्मन इति यत्सांख्येरुक्तं तदसंगतम् । करणत्वेन क्रृप्तशक्तिकाया बुद्धेः कैर्तृता कल्पयितुं न शक्या । कुठारादावदर्शनात् । बुद्धेः कर्तृत्वेन करणान्तरस्य कल्पनीयत्वाच । न च मा भूत्कर्तृतेति वाच्यम् । पूर्वकाण्डोक्तयागादिन्यापाराणामुत्तरकाण्डोक्तश्रवणादिन्व्यापाराणां स्रोकिककृष्यादिन्यापाराणां च कर्तृसापेक्षत्वात् । तस्माज्जीवः कर्ता "।

#### **#पश्रदशाधिकरण**मारचयति---

"कर्तृत्वं वास्तवं किंवा कल्पितं वास्तवं भवेत्। यजेतेत्यादिशास्त्रेण सिद्धस्यावाधितत्वतः॥ असङ्गो हीति तद्घाधात्स्फिटिके रक्ततेव तत्। अध्यस्तं धीचक्षुरादिकरणोपाधिसंनिधेः॥

पूर्वाधिकरेणे प्रतिपादितस्य कर्तृत्वस्य बाधामावाद्वास्तॅवं तदिति प्राप्ते ब्रूमः— "असङ्गो ह्ययं पुरुषः " इति श्रुत्या कर्तृत्वेसङ्गो बाध्यते । यथा जपाकुसुमसंनि-धिवशात्स्फटिके रक्तत्वमध्यस्तं तथाऽन्तःकरणसंनिधिवशात्कर्तृत्वमात्मन्यध्यस्यते "।

#### +षोडशाधिकरणमारचयति-

"प्रवर्तकोऽस्य रागादिरीशो वा रागतः कृषौ । दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्यमीशस्य प्रेरणे भवेत् ॥ सस्येषु वृष्टिवज्जीवेष्वीशस्याविषमत्वतः । रागोऽन्तर्याम्यधीनोऽत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः ॥

स्रोके कृषीवलादीनां रागद्वेषावेव प्रवर्तको दृष्टो । तदनुसाराद्धर्याधर्मकर्तुर्जीवस्यापि तावेव प्रवर्तकावम्युपेयो । ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वे काश्चिज्जीवान्धर्मे प्रवर्तयित काश्चिद्धः धर्म इति वैषम्यं दुर्वारम् । तस्मान्नेश्वरः प्रवर्तक इति प्राप्ते ब्रूमः—न तावदीश्वरे वैषम्यदोषप्रसङ्कः । वृष्टिवत्साधारणिनिमत्तत्वात् । यथा वृष्टेः सस्याभिवृद्धिहेतुत्वेऽपि व्रीहियवादिवैषम्ये बीजानामेव निर्मित्तत्वम् । तथेश्वरस्यै यथायथं जीवाः प्रवर्तन्ता-

<sup>\*</sup> यथा च तक्षोभयथा—अ॰ २ पा॰ ३ अ॰ ९५ सू॰ ४० । + परातु तच्छूतेः—अ० २ पा॰ ३ अ॰ ९६ सू॰ ४९ ।

९ घ. कर्तृशक्तिने कल्पयितुं श<sup>°</sup>। २ घ. ंतेतिवत् । ३ घ. °रणप्र<sup>°</sup>। ४ घ. °स्तवामिति । ९ घ. <sup>°</sup>त्वसंयोगो ना<sup>°</sup>। ६ घ. °स्य जी<sup>°</sup>।

मित्यम्यनुज्ञया साधारणप्रवर्तकत्वेऽपि न वैषम्यम् । पूर्वक्रतकर्मणां वासनानां च वैषम्यहेतुत्वात् । कर्मणां फल्लेतुत्वमेव न कर्मान्तरहेतुत्वमिति चेत् । सत्यम् । सुखदुःखरूपस्य फल्लस्य प्रदानाय जीवं व्यापारयत्कर्मार्थात्कर्मान्तरमपि निष्पादयतीति दुवीरं
हेतुत्वम् । वासनानां तु साक्षादेवे कर्महेतुत्वम् । तथा चेश्वरस्य कुतो वैषम्यप्रसङ्गः ।
यत्तु रागस्य प्रवर्तकत्वदर्शनमुदाहृतं तत्त्वैथेवास्तुँ नैतावतेश्वरस्य प्रवर्तकत्वहानिः । सर्वीन्तर्यामिणेश्वरेण रागस्यापि नियम्यमानत्वात् । तस्मादीश्वरो जीवस्य प्रवर्तकः" ।

# **\*सप्तद्शाधिकरण**मारचयति—

"िकं जीवेश्वरसांकर्यं व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् । अभेदभेदविषयात्सांकर्यं न निवार्यते ॥ अंशोऽवच्छित्र आभास इत्यापाधिककल्पनैः । जीवेशयोर्व्यवस्था स्याजीवानां च परस्परम् ॥

तत्त्वमस्यादिश्चृतिर्जीवेशयोरभेदं प्रतिपादयति । आत्मा द्रष्टव्य इत्यादिना द्रष्ट्रद्रष्टव्यरूपेण भेदः प्रतीयते । तथा च सित भेदश्चितवलात्तावज्ञीवो नास्तीत्यपलिपितुमशक्यम् । अभेदश्चत्या चेश्वरात्प्रथक्त्वेन व्यवस्थापितुं न शक्यते । तस्माद्विद्यमानस्य
जीवस्येश्वरेण सांकर्यं दुर्वारम् । परस्परं च जीवानामीश्वराभेदद्वारा सांकर्यमानुषिक्वकम् । तस्माद्वस्यवादिनो न जीवेश्वरव्यवस्थिति प्राप्ते ब्रूमः—यद्यपि गोमहिषवज्जीवेश्वरयोरत्येन्तं भेदो वास्तवो नास्ति तथाऽपि व्यवहारदशायामुपाधिकिष्टिपतं भेदमाश्चित्य
शास्त्राणि त्रेघा जीवं निरूपयन्ति । "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" ईत्यंशात्वमवगम्यते । "स समानः सन्नुमौ लोकावनुसंचरित" इति श्चृतौ विज्ञानमयस्य जीवस्य विज्ञानशब्दवाच्यया बुद्धा समानपरिमाणनिर्देशाद्घटाकाशवदविच्छन्नत्वं प्रतीयते ।

' एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकघा बहुघा चैव दृइयते जलचन्द्रवत्''॥

इत्याभासत्वमवगम्यते । तस्मात्सुलभैव ब्रह्मवादिनो जीवेश्वरव्यवस्था । जीवानां च परस्परमनेकजलपात्रस्थवहुमूर्यप्रतिविम्बवद्यवहारव्यवस्था सुतरामुपपद्यते । तस्मान्न कोऽपि दोष इति सिद्धम्''।

<sup>\*</sup> अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशिकतवादित्वमधीयत एके-अ०२ पा०३ अ०९७ सू०४३।

१ घ. रिंतद्वेतु । २ ख. °व हे °। ३ क. ख. इ. °त्तथाऽस्तु । ४ घ. °स्तुन र्ता । ५ क. ग. इ. ल्यन्तभे °। ६ घ. इत्येवमंशे ।

जीवस्य लोकान्तरगमनरूपः संसारप्रकारस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे षड्भिरिध-करणैर्विचारितः । तत्र अप्रथमाधिकरणमारचयति---

"अवेष्टितो, वेष्टितो वा भूतसृक्ष्मैः पुमान्त्रजेत् । भूतानां सुलभत्वेन यात्येवेष्टित एव सः ॥ बीजानां दुर्छभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । पश्चमाहुत्यनुक्तेश्च जीवस्तैर्याति वेष्टितः ॥

पूर्वपाँदप्रतिपादितः प्राणोपाधिको जीवः शरीरान्तरप्राप्तिवेलायामितो निर्गच्छन्मा-विश्वरीरबीजैः सूक्ष्मभूतैरवेष्टितो गच्छति । पञ्चभूतानां सर्वत्र सुलभत्वेनेतो नयनस्य निर्थकत्वादिति प्राप्ते ब्रूमः—भूतमात्रस्य सुलभत्वेऽपि देहवीजानि न सर्वत्र सुल-भानि । तस्मादितो नेतन्यानि । किंच जीवोपाधिभूतेन्द्रियाणां भूताधारत्वमन्तरेण पर-रे छोकगमनं न संभवति जीवनदशायामदर्शनात् । श्रुतिश्चेवमाह—"पश्चम्यामाहुता-वापः पुरुषवचसो भवन्ति'' इति । अस्यायमर्थः । द्युठोकपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषितः पञ्च पदार्था उपासनायामग्नित्वेन परिकल्पिताः । तेष्वित्रिषु स्वर्गीय गच्छन्पुनरागच्छंश्र जीव आहुतित्वेन परिकल्पितः । इष्टापूर्तेकारी जीवः स्वर्गमारुद्योपभोगेन कर्मणि क्षीणे पर्जन्ये पतित्वा वृष्टिरूपेण भूमि प्राप्यान्नद्वारेण पुरुषं प्राप्य रेतोद्वारेण योषितं प्रविदय शरीरं गृह्णाति । ततोऽप्शब्दोपलक्षितानि देहबीजानि पञ्च भूतानि जीवेन सह द्युलो-कादिपञ्चसु स्थानेषु गत्वा पञ्चमे स्थाने शरीरमावं प्राप्य पुरुषशब्दवाच्यानि भव-न्तीति । तस्माद्धीजैर्वेष्टित एव परलोकं गच्छति" I

## +द्वितीयाधिकरणमारचयति-

''स्वर्गावरोही क्षीणानुदायः सानुदायोऽथवा । यावत्संपातवचनात्शीणानुशय इप्यते ॥ जातमात्रस्य भोगित्वादैकभव्यविरोधतः । चरणश्रुतितः सानुशयः कर्मान्तरैरयम् ॥

स्वर्गमुपभुज्य ततोऽवरोहन्पुरुषो निरनुज्ञय इहाऽऽगच्छिति । अनुज्ञयो नाम कर्म-शेषः । जीवमनुशेत इति व्युत्पत्तेः । न च स्वर्गादवरोहतोऽनुशयः संभवति । अनुश-यफल्स्य सर्वस्य तत्रैवोपभुक्तत्वात् । अत एवावरोहविषया श्रुतिः—" यावत्संपातमु-षित्वाँ ऽथैतमेवाध्वानं पुनिर्निवर्तन्ते '' इत्याह । संपतत्यनेन कर्मणा स्वर्गमिति संपातः

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिध्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्—अ० ३ पा० १ अ० १ सू॰ १ । + कृतात्वयेऽनुशयवान्दृष्टश्रुतिभ्यां यथेतमनेवं च-अ॰ ३ पा॰ १ अ॰ २ सू॰ ८ ।

१ ग. घ. <sup>\*</sup>पादे प्र<sup>°</sup> । २ घ. <sup>°</sup>लोके गे। ३ क. ग. घ. ड. <sup>°</sup>लोके गे<sup>°</sup> । ४ क. ख. ड. "त्वा यथेत" । ५ ख. "नरावर्तते" इ" ।

कर्मसमृहः संपातमनितकस्य यावत्संपातं निःशेषं कर्मफलं मोक्तं तन्नोपित्वेत्यर्थः । तस्मात्कर्मशेषरिहितोऽवरोहतीित प्राप्ते ब्रमः—स्वर्गाधमनुष्ठितस्य कर्मणः साकल्येनोप-भोगेऽप्यनुपमुक्तानि संचितानि पुण्यपापानि बहुन्यस्य विद्यन्ते । अन्यथा सद्यःसमुत्पन्त्रस्य बालस्येह जन्मन्यनुष्ठितयोधमिधमियोरमावात्सुखदुःखोपभोगे न स्यात् । यदत्र केश्चिदुच्यते—एकिसम्बन्धन्यनुष्ठितः कर्मसमृह उत्तरिमन्नेकिस्मिन्नेव जन्मन्युपभोगेनि सीयत इति । तदसत् । इन्द्रादिपदप्रापकाणामश्वमेधादीनां विड्वराहादिदेहप्रापकाणां पापानां च युगपदुपभोगासंभवेनैकभिवकः कर्मानुशय इतिमतस्य विरुद्धत्वात् । ततन्नेकिसम्बन्धन्यनुष्ठितानां मध्ये ज्योतिष्टोमादिकर्मणि भुक्तेऽपि कृतो न कर्मान्तराण्यवनित्त्वयरम् । यावत्संपातशब्दश्च स्वर्गप्रदक्षमिषयो न त्वितरकर्मविषयः । श्रुतिश्च स्वर्गादवरुद्ध पञ्चन्यामाहुतौ शरीरं गृह्धतां पुरुषाणां च तद्धेत्वोः पुण्यपापयोः सद्भावं दर्शयिति—" य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्त्राद्ध-णयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वा । अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्त्राद्धान्तं वा सुक्रत्योनि वा चाण्डालयोनि वा " इति । रमणीयचरणाः सुकृतकर्माणः कपूयचरणाः पापकर्माणः । अभ्याशो ह यदित्यव्ययसमुद्धान्यस्य क्षिप्रत्वमर्थः । तदेवं सानुशया अवरोहन्तीति स्थितम्" ।

#### **%त्तीयाधिकरण**मारचयति---

"चन्द्रं याति न वा पापी ते सर्व इति वाक्यतः । पञ्चमाहुतिलामार्थं भोगाभावेऽपि यात्यसौ ॥ भोगार्थमेव गमनमाहुतिर्व्यभिचारिणी । सर्वश्रुतिः मुकृतिनां याम्ये पापिगतिः श्रुता ॥

"थे वै के चास्माछोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति" इति श्रवणाचान्द्र-मसाख्ये स्वर्गे पापिनोऽपि गतिरस्ति । यद्यपि पापिनस्तत्र मोगो न संभवति तथाऽपि पुनरागत्य द्यारेरग्रहणे पञ्चमाहुतिलामाय स्वर्गगतिरम्युपेयेति प्राप्ते ब्रूमः—भोगार्थमेव स्वर्गगमनं न पञ्चमाहुतिलामार्थे पञ्चमाहुतेर्व्यभिचारित्वाद्रोणादीनां योषिदाहुतेरभावात्सीतादीनां पुरुषाहुतेरप्यभावात् । "ते सर्वे" इति श्रुतिस्तु सुक्कतिविषया । पापिनां तु यमलोके गतिः श्रुता—"वैवस्वत संगमनं जनानां यम राजान हिवषा दुवस्यत" इति । पौषिजनैर्गन्तव्यं यमं प्रीणयतेत्यर्थः । तस्मान्न पापिनां स्वर्गे गतिः "।

अनिष्टादिकारिणामिप च श्रुतम्—अ०३ पा० ९ अ०३ सू० १२ ।

### \*चतुर्थाधिकरणमारचयति-

"वियदादिस्बरूपत्वं तत्साम्यं वाऽवरोहिणः । वायुर्भृत्वेत्यादिवाक्यात्तत्तद्भावं प्रपद्यते ॥ खवत्सृक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिभिर्भवेत् । अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यमुपपद्यते ॥

स्वर्गोदवरोहैप्रकार एवं श्र्यते—" अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते । यथेतमाकाशमा-काशाद्वायुं वायुर्भत्वा धूमो मवति धूमो मृत्वाऽभ्रं भवति । अभ्रं भृत्वा मेघो भवति मेघो भृत्वा प्रवर्षति" इति । यथेतं यथा गतं तथेत्यर्थः । तेत्र स्वर्गोदवरोहतो जीवस्याऽऽ-काशादिस्वरूपत्वं भवति । वायुर्भृत्वेत्यादिना तत्तद्भावप्रतिपत्तेः श्रुतत्वादिति प्राप्ते स्रूमः—अन्यस्यान्यरूपत्वासंभवादाकाशप्राप्तिर्नामाऽऽकाशवत्सौक्ष्म्यं विविक्षतम् । वायुर्भावो वायुवशता । धूमादिभावो धूमादिभिः संपर्क इति निर्णयः " ।

### +पश्चमाधिकरणमारचयति-

"ब्रीह्यादेः प्राग्विलम्बेन त्वरया वाऽवरोहिति । तत्रानियम एव स्यान्नियामकविवर्जनात् ॥ दुःखं ब्रीह्यादिनिर्याणमिति तत्र विशेषितम् । विलम्बस्तेन पूर्वत्र त्वराऽर्थोदवसीयते ॥

प्रवर्षणानन्तरं ब्रीह्यादिभाव आस्त्रायते—" त इह ब्रीहियवा ओषिवनस्पतय-स्तिल्नमाषा जायन्ते " इति । प्रागेतस्माद्ब्रीह्यादिभावादाकाशादौ विलम्बत्वरयोर्निया-मकत्वाभावादिनयेम इति प्राप्ते ब्रूमः—ब्रीह्यादिभावमभिषायानन्तरम्—" अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् " इति ब्रीह्यादिभावान्त्रिर्गमनं दुःखमिति ब्रुवती श्रुतिर्विद्यादौ विलम्बं विशेषयति । ततोऽर्थात्पूर्वेत्र त्वरेत्यवसीयते "।

#### \*षष्ट्राधिकरणमारचयति-

"त्रीह्यादी जन्म तेषां स्यात्संश्वेषो वा जिनभेवेत् । जायन्त इति मुख्यत्वात्पशृहिंसादिपापतः ॥ वैधान्न पापसंश्वेषः कर्मव्याप्टत्यनुक्तितः । श्वविप्रादी मुख्यजनी चरणव्याप्टतिः श्रुता ॥

<sup>\*</sup> साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः—अ०३ पा०९ अ०४ स्०२२। + नातिचिरेण विशेषात्— अ०३ पा०९ अ०५ स्०६। \*अन्याधिष्ठिते पूर्ववदिभिलापात्—अ०३ पा०९ अ०६ स्०२४।

९ घ. ँह ए<sup>°</sup>। २ घ. अत्र । ३ घ. <sup>\*</sup>न्यस्वरू<sup>°</sup>। ४ घ. <sup>°</sup>यतिरिति । ५ घ. दुःशकिमि<sup>\*</sup>। ६ घ. विसम्पनं ७ घ. <sup>°</sup>रपूर्व रव<sup>°</sup>।

भाकाशादाविवै तिलत्रीह्यादौ न संश्लेषमात्रं किंतु त्रीह्यादिरूपेण मुँख्यं जन्म विव-क्षितम् । जायन्त इति अवणात् । न च स्वर्गे सुकृतफलमनुभूयावरोहतः पापफलरूप्स्य स्थावरजन्मनोऽसंभवः । तद्धेतोः पश्लाहिंसादेविद्यमानत्वात् । तस्मान्मुख्यं जन्मेति प्राप्ते त्रृमः—वैधत्वात्र पश्लाहिंसादिपापमतो जायन्त इति श्रुत्या संश्लेषमात्रं विविक्षितम् । न तु मुख्यं जन्म कर्भव्यापारानिभधानात् । यत्र तु मुख्यं जन्म विविक्षितं तत्र कर्भव्यापारमभिधत्ते—" रमणीयचरणाः कपूयचरणाः " इति । तस्मात्स्वर्गादव-रोहतां त्रीह्यादौ संश्लेषमात्रमिति स्थितम् " ।

तत्रैव द्वितीयपादे चतुभिरधिकरणैः स्वप्नाद्यवस्था विचारिताः। तत्र \*प्रथमाधि-करणमारचयति—

> " सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्तदृष्टिः सत्या श्रुतिरणात् । जाग्रदेशाविशिष्टत्वादीश्वरेणैव निर्मिता । देशकालाद्यनौचित्याद्वाधितत्वाच्च सा मृषा । अभावोक्तेर्द्वेतमात्रसाम्याजीवानुवादतः ।

"अथ रथात्रथयोगान्पथः मृजते " इति श्रुत्या स्वप्ने रथादीनां मृष्टिरीरिता । अतो वियदादिमृष्टिवद्यवहारदशायां सत्या भवितुमहीति । न च जाप्रदेशस्य स्वप्नदेशस्य च कंचिद्विशेषं पश्यामः । तत्काले भोजनादीनां तृष्त्याद्यर्थिकयाकारित्वात् । अतो विमता मृष्टिः सत्येश्वरकर्तृकत्वाद्वियदादिमृष्टिवदिति प्राप्ते वृमः—स्वप्नमृष्टिमृषा । कुतः । उचितदेशकालाद्यसंभवात् । न हि केशसहस्रांशपरिमिते नाडीमध्ये गिरिनदीसमुद्रादीनामुचितो देशोऽस्ति । न हि निशिथे शयानस्य सूर्यप्रहणोचितः कालोऽस्ति । नाप्यनुपनीतस्य बालस्य पूत्रोत्सवादिहर्षनिमित्तान्युचितानि । किंच स्वप्नोपलञ्चानां पदार्थानां स्वप्न एव बाधो दृश्यते । कदाचित्तरुत्वेनावसीयमानः पदार्थसत्वेव गिरित्वेनार्वेसितो भवति । यदुक्तं स्वप्नमृष्टिं श्रुतिर्वूत इति तत्रापि सा श्रुति-रमावपूर्विकामेव मृष्टिमाह—" न तत्र रथा रथयोगा न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान्त्रथयोगान्पथः सजते " इति । अतो वस्तुतोऽसन्तो रथाद्याः श्रुक्तिकारजत्वेदवमान्तन्त इति श्रुतेरिप्रायः । यद्पि जाग्रत्साम्यमुक्तं तद्यप्रयोजकम् । अनुचितदेश-कालादेर्भृयसो वैलक्षण्यस्योक्तत्वात् । यदपिश्वरानिर्मितत्वमुक्तं तद्यप्रत्ति । "एष सुप्तेषु जागितं कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः " इति जीवस्यैर्वं स्वप्नभोगनिर्मातृत्वेन श्रुत्याऽप्युच्यमानत्वात् । तस्मात्स्वप्नमृष्टिर्मृषा "।

\* संध्ये सृष्टिराह हि-अ०३ पा०२ अ०१ सू०१।

१ घ. व बीं। २ ख. मुख्यजे। ३ घ. पस्था। ४ घ. विसीयते। ये। ५ घ. वेदेव भा। ६ घ. व स्वाप्ते।

# **%द्वितीयाधिकरणमारचयति**—

''नाडीपुरीतद्वसाणि विकैल्पन्ते सुषुप्तये । समुचितानि वैकार्थ्याद्विकैल्पन्ते यवादिवत् । समुचितानि नाडीभिरुपमृष्य पुरीतित । हृत्स्थब्रह्मणि यात्यैक्यं विकल्पे त्वष्टदोषता ।

" आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति " इति श्रुतौ सुष्ठप्तिकाले नाडीप्रवेशो गम्यते । "ताभिः प्रत्यवमृष्य पुरीतित शेते " इति श्रुतौ पुरीतदाश्रितत्वं प्रतीयते । " य एषोऽन्तर्हदय आकाशस्त्रस्मिञ्शेते "इति अनुत्यन्तरादाकाशशब्दवाच्यब्रह्माश्रितत्वं प्रतीयते । तान्येतानि नाड्यादिस्थानानि विकल्पितानि भवितुमहिन्ति । एकप्रयोजन-त्वात् । यथा त्रीहिभिर्यजेत यवैर्वा यजेतेत्यत्र पुरोडाशनिष्पादकत्वेस्य प्रयोजनस्यैक-त्वेन विकल्प आश्रितस्तथाऽत्रापि सुषुप्त्यारूयं प्रयोजनमेकम् । तस्मात्कदाचि-त्पुरीतित स्विपिति कदाचित्राडीषु स्विपिति कदाचिद्रह्मणीति नाड्यादीनां विकल्पे प्राप्ते ब्रूमः -- एकप्रयोजनत्वमिद्धम् । पृथगुर्पयोगस्य सुवचत्वात् । तथा हि नाड्य-स्तावचक्षुरादीन्द्रियेषु संचरतो जीवस्य इदयनिष्ठं ब्रह्म गन्तुं मार्गभूता भविष्यन्ति । अत एवं श्रुत्यन्तरे ताभिः प्रत्यवसृष्येति तृतीयया साधनत्वं नाडीनां श्रुतम् । हृदय-वेष्टनरूपं तु पुरीतत्प्रासीदादिवदावरकं भविष्यति । ब्रह्म तु मञ्चकवदार्थारः । अतो यथा द्वारेण प्रविश्य प्रासादे पर्यङ्के शेते तथा नाडीभिः प्रत्यवसृष्य पुरीतित ब्रह्मणि जीवः शयिष्यत इत्युपकारभेदान्नाड्यादीनां समुचयः । सुषुप्ती ब्रह्माणे जीवावस्थाने कुत आधाराधेयमावो न पर्वतिभातीति चेदेकीभावादिति ब्रूमः। यथा सोदकः कुम्भस्तैटी-कनले प्रक्षितो मैंग्नेः सन्यथङ्न प्रतिभाति तथाऽन्तःकरणोपाधिको जीव आवरका-ज्ञानसहितो ब्रह्मणि ममत्वान्न पृथगवमासते। अत एव श्रुत्यन्तरं सुषुप्ती जीवस्य ब्रह्मणा सह तादात्म्यसंपत्तिमाह-- " सता सोम्य तदा संपन्नो भवति " इति । यस्तु विकल्प-स्त्वयोक्तः सोऽष्टदोषग्रस्तत्वादनुपपन्नः । तथा हि--यदा जीवो नाडीपु रोते तदा पुरीतद्भक्षवाक्ययोः प्राप्तं प्रामाण्यं परित्यक्तं स्यात् । अप्राप्तं चाप्रामाण्यं स्वी क्रियेत । यदा पुनः पुरीतद्वहाणोः शेते तदा पुरीतद्वहावाक्ययोः पूर्वत्यक्तं प्रामाण्यं स्वी क्रियेत । पूर्वस्वीकृतं चाप्रामाण्यं परित्यज्येतेति प्राप्तपरित्यागोऽप्राप्तस्वीकारस्त्यक्तस्वीकारः स्वीकृ-

<sup>\*</sup> तदभावो नार्डाषु तच्छ्रुतेरात्मनि च---अ०३ पा०२ अ०२ सृ०७।

९ क. ङ. <sup>\*</sup>कल्प्यन्ते । २ क. घ. ङ. <sup>°</sup>कल्प्यन्ते । ३ ख. ङ. सुप्तो । ४ ग. <sup>°</sup>रात्त्वाका<sup>°</sup> । ५ ख. 'त्वप्र'। ६ क. ग. ङ. 'पदेशस्य। ७ संचरन्त्यो। ८ ख. घ. °सादवदाव । ९ क. ख. ङ. °धारम् । अतो । १० घ. प्रतीयत इति । ११ ख. घ. 'स्तडागज<sup>°</sup> । १२ ख. मझो न पृथक्प्रति° । घ. मझो न पृथग्भाति । १३ क. ग. घ. ङ. हिंते ब्रे ।

तपरित्यागश्चेतिदोषचतुष्टयं पुरीतद्वह्मवाक्यकोटौ । तथा नाडीवाक्यकोट्यामपि दोषच-तुष्टये योजिते सत्यष्टौ दोषाः संपद्यन्ते । तस्मात्समुचय एव ब्राह्मो न तु विकल्पः" ।

## **\*नृतीयाधिकरण**मारचयति---

"यः कोऽप्यनियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । उदिबन्देशिरवाशक्तेनियन्तुं कोऽपि बुध्यते ॥ कर्माविद्यापरिच्छेदादुदिबन्दुर्विछक्षणः । स एव बुध्यते शास्त्रात्तदुपाधेः पुनर्भवात् ॥

यथा समुद्रे प्रक्षिप्तो जलिबन्दुः स एव नियमेन पुनरुद्धर्तुमशक्यस्तथा सुषुप्ती ब्रह्मप्राप्तो यो जीवः स एव बुध्यत इति नियन्तुमशक्यत्वाद्यः कोऽिष बुध्यत इति प्राप्ते ब्रूमः—विषम उपन्यासः । चिद्र्षो जीवः कर्माविद्याविष्टितो ब्रह्माणे निमज्जति । उदिबन्दुस्त्ववेष्टित इति वेषम्यम् । यथा गङ्कोदकपरिपूर्णः पिहितद्वारः कीचकुम्मः समुद्रे निक्षिप्तः पुनरुद्धियते, तत्रत्यं गङ्काजलं तदेव पुनिविवेक्तुं शक्यते । तथा स एव जीवः प्रतिबुध्यताम् । अत एव श्रुतिराह—" व्याघो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा किंदो वा पतङ्को वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तत्तदा भवन्ति " इति । व्याघादयो ये जीवाः सुप्तेः पूर्वं यच्छरीरं प्राप्य वर्तन्ते त एव जीवाः सुप्तेरुपिर प्रतिबुध्यमानास्तदेव शरीरं प्राप्नुवन्तित्यर्थः । न च सुषुप्तौ ब्रह्मप्राप्तस्य जीवस्य मुक्तवन्तपुनरुद्धवानुपपित्तः । तद्वचच्छेदकस्योपाधेः सत्त्वेन तदुद्भवे जीवोद्धवसंभवात् । तस्माद्यः सुप्तः स एव प्रतिबुध्यते" ।

# + चतुर्थाधिकरणमारचयति---

"िकं मूर्छेका जामदादी किंवाऽवस्थान्तरं भवेत् । अन्यावस्था न प्रसिद्धा तेनैका जामदादिषु ॥ न जामत्स्वमयोरेका द्वैतामावात्र सुप्तता । मुखादिविकृतेस्तेनावस्थाऽन्या लोकसंमता ॥

जाग्रत्स्वमसुषुप्तिम्योऽन्यस्या अवस्थाया अप्रसिद्धत्वान्मूर्छाया जाग्रद्राँदावन्तर्भावे प्राप्ते ब्रूनः—परिशेषादवस्थान्तरमम्युपेयम् । न तावज्जाग्रत्स्वमयोरन्तर्भावे द्वैतप्रतीत्य-भावाज्ञापि सुषुप्तौ विद्यसणत्वात् । सुषुप्तः पुमान्प्रसन्त्रवदनः समश्वासो निष्कम्पशरीरो भवति । मुक्कितस्तु विक्वतमुखो विषमश्वासः शरीरकम्पादियुक्तो भवति । यद्यपि जाग्र-

<sup>\*</sup> स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः—अ०३ पा०२ अ०३ सू०९। + मुग्धेऽर्धसं-पत्तिः परिशेषात्—अ०३ पा०२ अ०४ सू० १०।

९ ख. ग. काञ्चनकुम्भः । २ ग. घ. °न्ति तदा भवन्तीति । ३ ख. घ. सुषुप्ते । ४ घ. °दायन्त<sup>°</sup> ।

दादिवहैनंदिनत्वाभावात्र मूर्जीया बालकादिषु प्रसिद्धिरस्ति तथाऽपि कादाचित्र्क मूर्ज्ञावस्थां विज्ञाय वृद्धाश्चिकित्सैन्ते । तस्मादन्येयमवस्था । तदेवमधिकरणचतुष्टयेन स्वंपदार्थः श्लोधितः । तत्र स्वप्नसृष्टेभिंध्यात्वेन मुखदुःखकर्तृत्वौद्यत्रभासेऽपि जीवोऽसङ्ग एवेति शोधितः । सुप्तो ब्रह्मेक्येन तदेवासङ्गत्वमनुभावितम् । तस्यैव पुनः प्रतिबोधेनानि-त्यंत्वराङ्का निराकृता । मूर्छाविचारेण श्वासादिसर्वव्यवहारलोपेऽपि मरणे नीवविनारी न शङ्कनीय इति दर्शितम्"।

> तदंतुपविदयं । सच् त्यचांभवत् । निरुक्तं चानि-रुक्तं च । निल्यंनं चानिलयनं च।विज्ञानं चार्विज्ञानं च । सत्यं चानृतं च संत्यमभवत् ।

परमात्मनो देहे भोक्तृजीवरूपेण प्रवेशमुपजीव्य सद्भावं साधियत्वा भोग्यद्रव्याका-रेणाप्येतत्साधियतुं तदाकारपरिणामं प्रदर्शयति—तदनुपविश्येत्यादिना । तत्सृष्टं देहजातं भोक्तृरूपेणानुप्रविदयानन्तरं सदादिभोग्यवस्त्वाकारेण ब्रह्म परिणतमभृत् । सच्छब्देन प्रत्यक्षगम्यं पृथिव्यप्तेनोरूपं भूतत्रयमुच्यते । स्यच्छब्देन परोक्षं वाय्त्राकाश-रूपं भृतद्वयम् । बृहदारण्यके मूर्तामूर्तब्राह्मणे-"'तदेतनमूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच'' इति वाय्त्राकाश्चयतिरिक्तस्य एथिव्यादिभूतत्रयस्य मूर्तत्वमभिषाय "एतत्सत्" इति सच्छ-ब्दवाच्यत्वं तस्योक्तम्। अथामूर्ते--- "वायुश्चान्तरिक्षं च" इत्यभिघाय "एतत्त्यत्" इति त्यच्छब्दस्तत्र प्रयुक्तः । अतश्राक्षुषत्वपरोक्षत्वाम्यां विभक्तं यज्जगेदस्ति तत्सर्वमत्र शब्दद्वयेनोपलक्ष्यते । चकारद्वयेन तयोरुभयोरभावौ समुचीयेते । एनचतुष्टयरूपेण ब्रह्म परिणतमभूत् । निःशेषेण बक्तुं शक्यं निरुक्तम् । घटोऽयं पुरोदेशवर्ती पृथुनुश्लो-दराकारो मृन्मयः स्थूलो जलाधारक्षम इत्यादिना निःशेषेण वक्तुं शक्यते । तद्विपरीतम-निरुक्तम् । इक्षुक्षीरादिमाधुर्यावान्तरमेदः केतकीचम्पकादिगन्धावान्तरभेद इत्यादिकं सामान्याकारेणोच्यते । न तु निःशेषेण वक्तुं शक्यते । चकारी पूर्ववत् । निऌयनं नीडमाधारः पुष्पगुडादिः । तद्विपरीतमनिल्लयनम् । आधेयो गन्धरसादिः । वि**ज्ञानं** चेतनं गवार्थ्यादि । तद्विपरीतमविज्ञानमचेतनं काष्ठकुड्यपाषाणाँदि । सत्यं लोकव्यव-हारे बाधरहितं शुक्तिरज्जुस्थाण्वादि । अनृतं तु व्यवहारदशायामारोपितं रजतसर्प-चोर्रादि । एतैरुदाहरणैः शीतोष्णमुखदुःखमानावमानादिकः सर्वोऽपि जैगद्विभाग उपैर्छ-क्ष्यते । उपरितनसत्यराब्देन ब्रह्मोच्यते । सत्यं ज्ञानमित्यादिवाक्ये ब्रह्मणः सत्यरा-

९ ख. घ. <sup>°</sup>त्सन्ति । त° ।२ ख. त्वाद्याभा<sup>°</sup> ।३ ख. °त्यत्⊹ाश<sup>°</sup> । ४ ख. °शो नाऽऽश<sup>°</sup> । ५ ग. °गदिदंत ै।६ ख. °श्रादिः ।त ै। ७ ख. ेणादिः । स ै। ८ ख. °रादिः । ए ै। ९ घ. जगद्भवहार । १० घ. ह. लम्यते ।

हदार्थत्वावगमात् । सच त्यचेत्यादिजगद्विमागरूपेण ब्रह्मेव परिणतमभूत् । ब्रह्म सद्र्पं भवितुमर्हृति भोग्याकारेण परिणतत्वात्क्षीरादिवदिति श्चतेरमिप्रायः ।

## यदिदं किंच। तत्सत्यभित्याचसते।

ब्रह्मणः सद्भावं युक्तिभिः साधियत्वा विद्वदनुभवेनापि साधयति—यदिदं किंचे-त्यादिना । भोक्तृभोग्यरूपं यर्त्तिचिदिदं जगदृश्यते तद्वस्तुतो जगन्न भवति किंतु सत्यमबाध्यं ब्रह्मिति विवेकिन आचक्षते । तस्माद्विद्वदनुभवसिद्धस्य ब्रह्मणोऽसत्त्व-मयुक्तम् ।

> तदप्येष स्त्रोको भृवति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाठके

षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽनुवाकः।

असद्धा इदमप्रं आसीत् । ततो वै सर्दजायत । तदा-त्मानश स्वयंमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतगुच्यंत इति ।

यथोक्तब्रह्मसद्भावप्रकाशकं मन्त्रमुदाहरति—तद्य्येष इत्यादिना । इदं नामरूपाम्यामिन्यक्तं जगदुत्पत्तेः पूर्वमसदेवानिन्यक्तमेवाऽऽसीत् । ततो वै तस्मादेवानिभन्यक्तनामरूपाद्वह्मणः सदजायतामिन्यक्तनामरूपं जगदुत्पत्तम् । न चात्र पितुर्विभक्तः पुत्र इव ब्रह्मणो विभक्तं जगत् । किंतु तद्वह्माऽऽत्मानं सिच्चदानन्दैकरसस्वरूपं स्वयं कर्त्रन्तरनेरपेक्ष्येणाकुरुत जगदाकारेण कृतवत् । न खलु जगदु-पादानं मृत्तिकास्थानीयं कुलालस्थानीयं निमित्तं च किंचिद्वह्मन्यतिरिक्तमस्ति किंतु ब्रह्मवोभयस्थानीयम् । यस्मादेवं तस्माचद्वह्म सुकृतिभत्यनेन शन्देनोच्यते । सुश-ल्दोऽत्र स्वयंशल्दपर्यायः । कृतशल्दः कर्तृशल्दपर्यायः । सुकृतं स्वयं कर्तृ ब्रह्मत्येवे शास्त्रविद्वरूप्ययः । जीवास्तु न स्वयं कर्तारः किं त्वन्तर्यामिप्रेरिताः कुर्वन्ति "य आत्मानमन्तरो यमयित " "एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः " "एष एव साष्ठु कर्म कारयित " "केन॥पे देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि " इत्यादिश्चितस्मृतिभ्यः ।

यद्वैतत्सुकृतम् । रंसो <u>वै</u> सः । रस**५** ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनंन्दी भवति ।

स्वयंकर्तृत्वप्रसिद्धिरि ब्रह्मणः सद्भावं साधयति । अअतः प्रकारान्तरेण तं साधियः

तुमानन्दरूपतामाह — यद्वैतिदित्यादिना। यदेतत्पूर्वीकं सुकृतशब्दवाच्यं ब्रह्मास्ति स ब्रह्मपदार्थो रस एव। छोकेऽपि तृप्तिछक्षणस्याऽऽनन्दस्य हेतुमेधुरादिपदार्थो रस इत्युच्यते। ब्रह्मापि कृतकृत्यत्वादिछक्षणस्य तत्त्वविदामानन्दस्य हेतुन्वाद्रसो भवति। रसनीयवेदान्त्रतावस्यजनितमनोवृत्तिज्ञानेनाऽऽस्वादनीयमिति ब्रह्मणो रसत्वम्। प्रीतिपुरःसरं रसग्रह्ण्णमास्वादनम्। ब्रह्म च जिज्ञासुभिः प्रीतिपूर्वकमेव गृह्मते। प्रीतिश्राऽऽनन्दमन्तरेण न संभवति। तस्माद्रसशब्देन ब्रह्मण आनन्दरूपत्वमुच्यते। नन्वामन्दरूपत्वामावेऽपि धर्मो जिज्ञासुभिः प्रीतिपूर्वकमेव गृह्मते। भेवम्। धर्मे मुख्यप्रीत्यभावात्। स्वर्गछक्षण-सुखसाधनत्वोपाधिनैव हि धर्मे प्रीतिः। ब्रह्म तु स्वरमादृत्तमस्य कस्यचित्सुखस्य साधनं न भवति। ततो मुख्यप्रीतिविषयत्वादानन्दरूपं ब्रह्म। तदेतदानन्दत्वं रसं द्दित्यादिन्नोपपाद्यते। अयं तत्त्ववित्पुरुषो रसं छब्ध्या साक्षात्कृत्य धन्योऽस्मीत्यवमानन्दवान्मपति। तत्त्वविदो छौकिकः परितोपहेतुः स्वक्चन्दनवितादिछाभो न भवति। किं स्वात्मछाम एव। विरक्तस्य स्वगादौ छामनुद्रयभावात्। "आत्मछामान्न परं विद्यते" इत्यादिशास्त्रात् । तस्माद्विद्वत्यरितोपहेत्वानन्दरूपत्वादिण ब्रह्मणः सत्त्वमम्युपेयम्। दिश्वदेन विद्वत्पिसिद्वरेव प्रदर्शिता।

# को ह्येवान्यांत्कः माण्यात् । यदेष आकाश आनंन्दो न स्यात् । एष ह्येवाऽऽनंन्दयाति ।

किंच देहादिचेष्टावेषयिकानन्दहेतुत्वादि ब्रह्मास्तीत्यिभिप्रेत्य तद्भुभयहेतुत्वं दर्शयति—को ह्रोवान्यादित्यादिना। आकाश इति सप्तम्यन्तः प्रथमान्तो वा। सप्तभीपक्षे
गुहायां परमे च्योमिलत्यत्राभिहितो योऽर्थः स एवात्रापि द्रष्टच्यः। प्रथमान्तत्वपक्षे
त्वा समन्तात्काशते स्वप्रकाशत्वेनावभासत इस्याकाशः। तथाविध एष पूर्ववाक्ये रसत्वेनोक्त आत्मरूप आनन्दो यदि न स्यात्तदानीं को ह्रोव को नाम कर्ता देहस्यानतरन्याद्वागादीन्द्रियेश्वेष्टेत। अन चेष्टायामिति धातुः। को वा प्राण्यात्प्राणनकर्म श्वासं
कुर्यात्। चश्चरादीन्द्रियसाधनिक्तयाकर्तृत्वमात्मन आथर्वणिका आमनन्ति — "एष हि
द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता द्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" इति। छोके
प्राणसदसद्भावयोर्जन्ममरणदर्शनात्प्राण एवाऽऽत्मिति मूदप्रसिद्धिस्तामेवोपजीव्य बृहदारण्यके प्राणात्मत्ववादी बालाकिर्वद्धात्मैवादिनाऽजातश्चुणा सह संवादं चकार।
ततोऽत्र दर्शनादिक्रियाणां कर्ता प्राण इति श्रमं वार्ययतुं कः प्राण्यादिति पृथगुक्तिः।
आनन्दात्मनोऽसन्त्वे प्राणेन साधनेन श्वासिक्रयां कः कुर्यात्। प्राणस्य श्वासिक्रयां प्रति
करणत्वमेव कर्तृत्वं त्वात्मन इत्ययमर्थ उपस्तिब्राह्मणेऽपि स्पष्टमाम्नातः— " यः

९ घ. 'नीयं वे । २ ख. °स्भीत्यान° । ३ घ. °स्मत्ववा° ।

प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः " इति । यद्यप्यसङ्गस्याऽऽनन्दात्मन इन्द्रि-यादिचेष्टाकर्तृत्वं स्वतो न संभवित तथाऽपि विज्ञानमयकोशोपाधिकस्य तत्संभवित । अतश्रेष्टाहेतुत्वादिस्त बद्धा । योऽयं चेष्टाहेतुरानन्दोऽस्त्येष एव सर्वान्प्राणिन आन-न्द्याति परितोषयित । अभीष्टविषयछाभे सित मनो विषयाभिमुख्यं परित्यज्य विष-यान्तराभिछाषोद्यात्पूर्वमन्तर्भुखं प्रत्यगौत्मानन्दमनुभवित । सोऽयं छोके विषयानन्द इत्युच्यते । अत्र विवेकित्रनप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिश्राद्धः । अतस्तद्धेतुस्वादिष ब्रह्मास्ती-त्यम्युपगन्तव्यम् ।

> यदा क्षेत्रैष एतस्मिनदृश्येऽनात्म्येऽनिकक्तेऽनिलयनेऽ-भयं मितृष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गंतो भवति ।

इत्थं कामयितृत्वादिभिर्हेतुभिर्वेद्धणः सद्भावसाघनादस्ति नास्ति वेत्ययं संशयो निरा-कृतः । अथ कमप्राप्तमिवद्विद्विपयं संशयं बहुवक्तव्यसद्भावात्तावद्वस्थाप्याऽऽदौ विद्व-द्विषयं ब्रह्मप्रातिसंशयमपाकरोति —यदा ह्येवेत्यादिना । एष जिज्ञासुरेतस्मिनसञ्चा-वसाधनेन प्रकृते स्वानुभवगम्ये ब्रह्मणि प्रतिष्ठां स्वारंभेत्वबुद्धिदाढ्यं यदा लभते, अथ तदानीं स विद्वानभयं जन्ममरणादिभयरहितं मुक्तिपदं प्रौप्रोति। एवराब्देन कालविलम्बो व्यावर्त्यते । यदा जानाति तर्देव प्राप्तोति । अस्मित्रर्थे विद्वस्प्रसिद्धि हिशब्दो दर्शयति । अहरयादिविशेषणेश्चतुर्भिर्बह्म विशिष्यते। चक्षुरादीन्द्रियैरगम्यत्वादृष्टश्यम् । अत एव कठैराम्नायते---"नेव वाचा न मनप्ता प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा" इति । आत्म्यमात्मीयं लिक्नं तद्रहितमनारम्यमनुमानेनाप्यगम्यमित्यर्थः । एतद्य्यन्यत्राऽऽम्नातम्—"निर्वि-करुपमनन्तं च हेतुदृष्टान्तविनतम् " इति । यद्यपि शरीरत्रयं जीवात्मसंबन्धिलिङ्कं जगत्कर्तृत्वमीश्वरिष्ठक्कं तथाऽपि निष्प्रपञ्चबद्धात्मतत्त्वस्य साधने न किचिछिक्कमस्ति । निःशेषेण वक्तुं शक्यं निरुक्तं तद्विपरीतमनिरुक्तम् । न ब्रह्मतत्त्वस्याभिधायकः काश्चि-च्छब्दोऽस्ति " यतो वाचो निवर्तन्ते " इति श्रुतेः । अदृश्यत्वादिभिस्त्रिभिर्विशेषणैः प्रस्यक्षानुमानागमगम्यस्वं निराकृतम् । तावता क्रत्स्नकार्यप्रपञ्चवेलक्षण्यं सिद्धम् । अनिलयनमनाधारम् "स भगवः किसन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्रि" इति श्रुत्यन्त-रात् । मूलाज्ञानस्य प्रमाणित्रयगम्यस्वाभावेऽपि ब्रह्मण्याश्रितत्वात्साधारत्वमस्तीति तद्धैः लक्षण्यार्थमनिलयनभित्युच्यते । अभयं प्रतिष्ठामित्यमयशब्देन द्वैतराहित्यॅमित्युच्यते। विभेत्यस्मादितिन्युत्पत्त्या भयं ब्रह्मन्यतिरिक्तं वस्तु कथ्यते "द्वितीयाद्वै भयं भवति " इति श्रुत्यन्तरात् । अहमन्यो ब्रह्मान्यदित्येतादृशं द्वैतं भयं तद्रहितमभयं तद्यथा भवति तथा प्रतिष्ठां लभत इति योजनीयम् ।

१ घ. °गाने । २ ख. °त्सर्युं । ३ घ. प्राप्तो भविति । ४ ग. °णगै । ५ क. ख. घ. ङ. °त्यमुच्यै ।

# [प्रपा•८अनु•२] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम्।

## यदा क्षेत्रेषु एतस्मिश्रुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भंयं भुवति ।

विदुषो ब्रह्मप्राप्तिनिश्चयेन यथा संशयो निराकृत एवमविदुषो ब्रह्मप्राप्त्यभावनि-श्चयेन संशयमपाकरोति—यदा ह्येवैष इत्यादिना । उच्छव्होऽपिशव्दार्थे वर्तते । अरशब्दोऽल्पवाची । अन्तरशब्दो भेदवाची । एष छोकिकः पुमोनतस्मिन्ब्रह्मण्यल्प-मणि भेदं स्वातिरिक्तत्वं यदा कुरुते स्वस्माद्धेदेन ब्रह्म पश्यति तदैव तस्य जन्ममर-णादिसंसारभयं भवति । जीवब्रह्मभेदस्य वास्तवत्वाभावाभिप्रायेणाल्पमपीत्युक्तम् । भेद-दर्शिनः संसारप्राप्तौ श्रुत्यन्तरप्रसिद्धि हिशब्देन दर्शयति । "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति " " ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यन्नाऽऽत्मनो ब्रह्म वेद " इत्याद्याः श्रुतयो द्रष्टव्याः ।

ननु यः पुमान्कर्मकाण्डार्थमुपास्यं सगुणं ब्रह्म वा जानाति तस्यापि विद्यावत्त्वेन निर्गुणब्रह्मज्ञानिवन्मुक्तिः स्यादित्याशङ्कय निराचष्टे—

तस्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य , इति ।

तुराब्दो मुक्तिराङ्कां निवर्तयति । विदुषोऽप्यमन्वानस्य ब्रह्मतत्त्वमजानतो भेद-दर्शित्वात्तदेव भयमत्यन्तमृढस्येव जन्ममरणसंसारभयं भवति ।

तद्प्येष श्लीको भवति॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टममपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ।

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदंति सूर्यः । भीषाऽ-स्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्घोवति पर्चम इति ।

विद्यान्तरयुक्तस्यापि ब्रह्मतत्त्वज्ञानरहितस्य भयमित्यस्मिन्नैष्यर्थे स्ठोकमुदाहरति—
तद्प्येष इत्यादिना । यः पूर्वजन्मिन प्रकृष्टे ज्ञानकर्मणी अनुष्ठायास्मिज्ञन्मिन 
वायुदेवत्वेनोत्पन्नः सोऽयं तथाविधमिहमोपेतोऽपि देवोऽपि सन्नस्मादन्तर्यामिरूपाद्व्रह्मणो भीषा भयेन पवते निरन्तरमनल्लाः संचरित । एवं सूर्यादिषु योजनीयम् ।
अग्निरिन्द्रश्च स्वव्यापारं कुरुत इति शेषः । उक्तदेवताचतृष्टयापेक्षया सृत्योः
पश्चमत्वम् । स च क्षीणायुषः प्राणिनो मारियतुं तत्र तत्र सदा धावित । यद्यप्यसइतस्य निर्मुणस्य ब्रह्मणो भयहेतुत्वं नास्ति तथाऽपि मायोपाधिकस्यान्तर्यामित्वेन तत्सं-

भवति । तदुक्तं वार्तिककारैः — "नियन्यकार्यमापेक्ष्य नियन्तैष तमोविषः " इति । श्रुत्यन्तरं च — " यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः " इत्यादिकमुदाहार्यम् ।

अस्य च भयहेतोर्नियामकस्यान्तर्यामिणो ब्रह्मत्वं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे । चिनिततम् —

"प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति ।
कारणत्वात्प्रधानं स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात् ॥
जीवैकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परेश्वरः ।
द्रष्टत्वादेर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः ॥

मृहद्रारण्यके पञ्चमाध्याये याज्ञवल्क्य उदालकं प्रत्याह—"यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यम्यत्येष त आन्माऽन्तर्याम्यमृतः" इति । तत्र पृथिव्यादिनगत्प्रति योऽन्तर्यामी श्रृयते तर्सिन्छेषा संशये सित प्रधानमिति प्राप्तम् । तस्य सकलनगदुपादानत्वेन स्वकार्यं प्रति नियामकत्वसंभवात् । अथवा जीवोऽन्तर्यामी । स हि धर्माधर्मरूपं कर्मानुष्ठितवान् । तच्च कर्म स्वफलदानाय फल्मोगसाधनं नगदुत्पादयति । अतः कर्मद्वारा नगदुत्पादकत्वान्नीवोऽन्तर्यामीति प्राप्ते बृमः—"एष त आत्माऽन्तर्यान्यमृतः " इत्यन्तर्यामिणो जीवतादात्म्यममृतत्वं च श्रृयते । तथा पृथिव्यन्तरिक्षान्यमृतः " इत्यन्तर्यामित्वोपदेशेन सर्वव्यापित्वं प्रतीयते । तेम्यो हेतुम्योऽन्तर्यामी परमेश्वरः । न च प्रधानस्यान्तर्यामित्वं संभवति "अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोता" इति द्रष्टृत्वश्रोतृत्वाद्यवगमात् । अचेतनस्य प्रधानस्य तदसंभवात् । नापि जीवोऽन्तर्यामी "य आत्मानमन्तरो यमयति" इति जीवस्य नियम्यत्वश्रवणात् । तस्मान्दन्तर्यामी परमेश्वरः । एतस्माद्भयमञ्चानिन एव । न तु तत्त्वविदः" ।

तदेवं सर्वेषां प्रश्नानामुत्तरं संपन्नम् । पूर्वत्र यदुक्तं " सोऽश्रुते सर्वान्कामान्सह " इति, यदिष "रसो वै सः" इत्यानन्दरूपत्वं सूत्रितं तदुभयं निर्णेतुं विचारेमवतारयति—

# सैषाऽऽनन्दस्य मीर्गांश्सा भवति, इति ।

तच्छव्देन मीमांसायाः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिः प्रदर्शते । सृहद्वारण्यके हि—" स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैमीनुष्यकैर्मीगैः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः " इत्यादिनाऽऽनन्दनिर्णयः प्रपश्चितः । राद्धो देहेन्द्रिया-

<sup>\*</sup> अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्-अ० १ पा० २ अ० ५ मू० १८ ।

१ ग. तस्य । २ स. 'रमारचयति । घ. 'रये । ३ स. 'स्यान'।

दिपाटनलक्षणिसद्भग्नेतः । समृद्धो विद्यादिगुणसंपन्नः । एतच्छन्देनानन्तरग्रन्थे वक्ष्य-माणतां दर्शयति । किमयं ब्रह्मानन्दो लैकिकानन्दवद्विषयविषयिसंबन्धेन जन्यत आहो-स्वित्स्वामाविक इत्येषा मीमांसा प्रवर्तते ।

तत्र स्वामाविकं ब्रह्मानन्दं विवेक्तुं द्वारभूता अन्ये विषयानन्दाः क्रमेणो-पन्यस्यन्ते । एतेषां ब्रह्मानन्दछेदात्वां क्रिश्रयद्वारत्वमुपपत्रम् । तछेद्वात्वं चैवं द्रष्टज्यम् । अविद्यया विवेके तिरिक्तियमाणे सत्युत्कृष्यमाणायां चाविद्यायां हिरण्यगर्भ-मारम्य मनुष्यपर्यन्तेषु जीवेषु ब्रह्मानन्दस्तत्तत्कर्मवद्याद्विषयादिसाधनसंवन्धवद्याच्च यथा-विद्यानं भाज्यमानत्याऽपक्षीयमाणश्रञ्ज्ञे ज्यवस्थितो लौकिकः संपद्यते । स एव पुनर-विद्याकामकर्मप्रकर्षेण मनुष्यगन्धर्वादिषु हिरण्यगर्भपर्यन्तमुत्तरोत्तरभूमिषु द्वातगुणोत्कर्ष-युक्तोऽकामहतविद्वच्ल्ल्रोत्रियप्रत्यक्षो विभाव्यते । विद्यया त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे निवृत्ते सित स्वामाविकः परिपूर्ण एक एवाऽऽत्मानन्दोऽवितष्ठते । तस्य द्वारमूतेषु विषयानन्देष्वस्मत्प्रसिद्धमानन्दमादौ तावद्दर्भयति—

## युवा स्यात्साभुर्युवाऽध्यायकः। आश्विष्ठो दृष्टिष्ठो विल्वष्ठः। तस्येयं पृथिवी सर्वो वित्तस्यं पूर्णो स्यात्। स एको मानुपं आनुन्दः, इति।

मनुष्यस्य बाख्ये विषयगुणानभिज्ञत्वात्स्ववचन्दनविनादिविषयानन्दो नास्ति । वार्षके तदिभक्तत्वेऽपि मोक्तुमसमर्थत्वादसौ नास्ति । अतो यौवनमेव परिशिष्यत इत्यभिप्रेत्य युवा स्यादित्युक्तम् । यौवनेऽपि कुरूपैत्वकोधादिप्रस्तस्य दुःखबाहुल्यात्तदम्भावाय साधुयुवेत्युच्यते । तादशस्यापि चतुःपष्टिकछासु चतुर्दशिवधास्वेकस्या अप्यमावे दुःखं मवेदिति तद्यावृत्त्यर्थमध्यायक इत्युक्तम् । विद्यावतोऽपि कार्येषु मन्दप्रवृत्तेरिप्रमानद्यादिना मोजनादौ रुचिहीनस्य वा सुखं न भवतीति तिब्ववृत्त्यर्थमाश्चिष्ठ इत्युक्तम् । आश्चतमः सर्वकार्येषु शीम्नं प्रवर्तत इत्यर्थः । यद्वा सर्वेषु भोज्यद्वव्येषु रुचिबाहुल्येनाऽऽशितृतमः । ईष्टशस्यापि मनोदार्ढ्याभावे सित न युद्धादौ धृतिः स्यादिति तद्वारणाय दृद्धिष्ठ इत्युक्तम् । धर्ययुक्तोऽपि शारीरवर्ष्ट्वानोऽधारोहणादावक्षमः स्यादिति तद्वारियतुं बिल्रष्ठ इत्युक्तम् । धर्वयुक्तोऽपि शारीरवर्ष्ट्वानोऽधारोहणादावक्षमः स्यादिति तद्वारियतेषु बल्रिष्ठ इत्युक्तम् । एतावता मोक्तृत्वसंपत्तिरुक्ता । सस्ययपिति मोग्यसंपत्ति-रुच्यते । चतुर्दिक्षु समुद्रवेष्टिता या पृथिवी सा सर्वाऽपि वित्तस्य पूर्णा मोग्यद्वव्यन्तातेन पृरिता । एतच्चान्येषामधिपतिरित्यादिकस्य श्रुत्यन्तरोक्तस्योपलक्षणम् । यदि कस्यचित्तावीमस्यौतसर्वं संमवेत्तदानीमयं मानुष आनन्दो मवति । इतोऽर्वाचीनास्तु दुःखिमश्रत्वादानन्दा एव न संभवन्ति । न स्वलु किथ्वदिप मनुष्यो यथोक्तसाः

१ घ. 'त्वात्तिन्नि'। २ क. ड. 'लोऽव'। ३ ख. 'पक्तो'। ४ ख. 'धासु चैक'। ५ घ. सद्वारणय।

र्वभौमादन्यः क्विदिपि सर्वतस्तृप्तिमानुपलम्यते । आनन्दो नाम तृप्तिः । तस्याः कश्चि-द्विषयाभिलाषो विरोधी । स चाल्रब्धे विषये कस्यचित्कर्हिमश्चिद्वद्यं संभवत्येव । सार्वभौमस्य तु सर्वविषयाणां मनुष्यलोकवार्तिनां लब्धत्वेन विरोध्यमावान्निर्विद्या तृप्ति-रभिन्यज्यते ।

एवं च सित यावद्यावदिभिलापिनवृत्तिरुत्कृष्टा भवति तावत्तावदानन्दोऽप्युत्कृष्यते । एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वोक्तादानन्दादिधकमुदाहरति —

ते ये शतं मानुषां आनुन्दाः (१)। स एको मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य, इति ।

ते पूर्वोक्ताः सार्वभौमनिष्ठा मानुषा आनन्दाः शतसंख्याका ये सन्ति सोऽयमा-नन्दसंघो मनुष्यगन्धर्वाणामेक आनन्दो भवति । शतसंख्याकेषु सार्वभौमेषु यावती तृप्तिस्तावती मनुष्यगन्धर्वस्यैकस्य विद्यते । अस्मिन्करूपे मनुष्याः सन्तो विद्याकर्मवि-शेषानुष्ठानेन गन्धर्वत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः । ते ह्यन्तर्धानादिशक्तियोगेन मनुष्यम्य उरक्कष्टाः ।

स चोत्कर्षो वार्तिके दर्शितः--

"मुगन्धिनः कामरूपा अन्तर्धानादिशक्तयः । नृत्यगीतादिकुश्चला गन्धर्वाः स्युर्नृत्लैकिकाः" इति ॥

ततस्तेषां मनुष्यवदानन्दप्रतिषातः प्रायेण मास्ति । कदाचित्प्रमक्तस्यापि परिहाराय साधनसंपत्तिरस्ति । तथा सित चित्तप्रसादिवशेषात्मुखिवशेषाभिव्यक्तिरुपयते । सार्व-भौमस्य मनुष्यत्वेन तदीयस्याऽऽनन्दस्यास्माभिरपेक्षितुं शक्यत्वान्न तत्र श्रोत्रिय उदा-हृतः । मनुष्यगन्धर्वास्त्वन्तरिक्षलोकवासिनः "यक्षगन्धर्वाप्तरोगणसेवितमन्तरिक्सम्" इति श्रुत्यन्तरात् । अतस्तदीयस्याऽऽनन्दस्याप्रसिद्धत्वात्तत्प्रसिद्धि मनुष्यलोके दशियतुं श्रोत्रिय उदाहियते । "श्रोत्रियंश्वन्दोऽघीते" इति पाणिनिना स्त्रित-स्वात् । स हि सर्वेषु लोकेषु वर्तमानस्याऽऽनन्दहेतोर्विषयस्य मोगे प्रयाससाध्यत्वसात्तिशयस्वानित्यत्वदोषाञ्ज्ञास्त्रानुमवाभ्यां निश्चित्य तत्र निष्कामो मर्वति । तथा सित मनुष्यगन्धर्वलोकगतान्विषयान्भुज्ञानस्य यावानानन्दस्तावानकामहत्वेदविच्छ्रोत्रिय-स्यापि विद्यते । अकामहत्तत्वं तु गन्धवंलोकानभिज्ञस्य मृदस्येदानीं विद्यमानमिष कालान्तरेण शास्त्राद्दिपिनानानस्य तल्लोकभोगेच्छायामुत्पन्नायां निवर्तते । श्रोत्रियस्य तु तद्दोषदिशानः कदाचिदिष कामानुत्पत्तेरकामहत्तत्वं सुस्थितम् । ननु गन्धवंस्य नृत्यगीतादिभिस्तदा कदाचित्तद्वृत्तयुल्लासल्लाो हर्षशान्वदाभिषेय आनन्द उपप-

द्यते । न त्वसावकामहतस्य श्रोत्रियस्य विद्यत इति चेन्मा भृदयं हर्षः । तस्य क्षणि-कत्वेन चित्तविकारत्वेन च मुख्यानन्दत्वाभावाद्विषयप्राप्त्या तदिच्छायां निवृत्तायां हर्षादिविकारेषु च शान्तेषु या तृप्तिभैङ्गिरनुगच्छत्यसौ च मुख्यानन्दः ।

तथा च स्मर्थते--

"यच काममुखं लोके यच दिव्यं महत्मुखम् । तृष्णाक्षयमुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम्" इति ॥

तृप्तिरूपश्चाऽऽनन्दो गन्धर्वेण समानोऽकामहतस्य श्रोत्रियस्य विद्यते । यथोक्तप-र्यायद्वयमुत्तरेष्वपि पर्यायेषु चित्तस्य प्रसादातिशयमनुपृत्य तृतिल्लक्षणस्याऽऽनन्दस्याऽऽ-विभीवातिशयो व्याख्येयः ।

तत्र तृतीयपर्यायमाह-

ते ये ज्ञतं मनुष्यगन्धर्वाणांमानन्दाः । स एको देवग-न्धर्वाणांमानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहत्स्य, इति ।

सृष्टिकाल एव देवलोके समुत्पन्ना गायका देवगन्धर्वाः । चतुर्थं पर्यायमाह---

ते ये शतं देवगन्धर्वाणांमानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलो-कलोकानांमानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्स्य, इति । चिरकालस्थाया यो लोकस्तमालोकयन्त इति चिरलोकलोकाः ।

पञ्जैमं पर्यायमाह---

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानांमानुन्दाः । स एक आजानजानां देवानांमानुन्दः । (२)। श्रोत्रियस्य चाकामहतुस्य, इति ।

पितृलोकादृर्ध्वभावी कश्चिदाजानाख्यो देवलोकविरोषस्तत्रोत्पन्ना आजानजाः । षष्ठं पर्यायमाह—

ते ये ज्ञतमाजानजानां देवानांमानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानांमानन्दः । ये कर्मणा देवा-नंपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, इति ।

९ ख. °भङ्गधनुः । २ ग. घ. 'च्छति सेव मुः'।३ ख. घ. श्वमपः'।

आजार्नजदेवभोगादप्युत्तमं भोगं प्राप्तुं ये वैदिकं कमीवशेषमनुष्ठाय देवान्प्राप्नुवन्ति ते कमेदेवारूया देवाः।

सप्तमं पर्यायमाह---

ते ये शतं कर्मदेवानां देवानांमानन्दाः । स एको देवानांमानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य, इति ।

त्रयित्राद्धविर्भुजोऽत्र देवराब्देन विवक्षिताः । अष्टमं पर्यायमाहः—

> ते ये शतं देवानांमानुन्दाः । स एक इन्द्रंस्याऽऽ-नन्दः ( ३ ) श्रोत्रियस्य चाकामहतुस्य, इति ।

इन्द्रो हविर्भुजां स्वामी । नवमं पर्यायमाह—

ते ये शतिमन्द्रंस्याऽऽनुन्दाः । स एको बृहस्पतेरा-नुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य, इति । बृहस्पतिरिन्द्रस्याऽऽचार्यः । दशमं पर्यायमाह—

> ते ये <mark>क्षतं बृहस्पतेरानुन्दाः । स एकः प्रजान्</mark> पतेरानुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतुस्य, इति । र्वराट्पुरुषः ।

मजापतिर्विराट्पुरुषः । एकादशं पर्यायमाह—

ते ये शतं प्रजापतेरानुन्दाः । स एको ब्रह्मणं आनुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतुस्य (४), इति ।

ब्रह्मा हिरण्यगर्भः कृत्स्नसंसारमण्डलञ्यापी समष्टिव्यष्टिरूपः सूत्रात्मा । स च शरीरिणां मध्ये प्रथमः " हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे " इति श्रुते: ।

"स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवर्तत" इति स्मृतेश्च ।

तेन सांसारिक आनन्दोत्कर्षस्तत्र विश्राम्यति । उक्तरीत्या श्रोत्रिये सर्वेषामान-न्दानां सद्भावेन मोऽशुते सर्वोन्कामान्सहेत्ययमर्थे उपपादितो भवति ।

तदेवं परमानन्दद्वारभृतः सांसारिक आनन्दोत्कर्ष आगमेन श्रोत्रियप्रत्यक्षेण चोदाहतः । अथ बोधनीयं ब्रह्मानन्दं दर्शयति-

### स यश्रांयं पुरुषे । यश्रासांवादित्ये । स एकंः, इति ।

पुरुषशब्देन नुभुत्सुर्मनुष्यो विवक्षितः । तस्मिन्कश्चिदानन्दो विद्यते । तत्सद्धावे यौक्तिकप्रसिद्धिरनुभवप्रसिद्धिश्च सोऽयमित्येताम्यां पदाम्यां क्रमेण निर्दिरयते । तत्र यौक्तिकप्रसिद्धिः श्रुत्यन्तरे प्रपश्चिता-- "आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति " इति प्रतिज्ञाय पुत्रवित्तादिरूपस्य सर्वस्य भोग्यजातस्याऽऽत्मशेषतया प्रियत्वे सत्या-त्मनः परप्रीतिविषयत्वेनाऽऽनन्दरूपत्वमुपपादितं भवति । तथा सर्वेदाऽहं भृयासं कदाचिद्रि ममासत्त्वं मा भूदित्येवमात्मन आनन्दरूपत्वं सर्वैः प्राणिभिरनुभूयते । चकारो बुमुत्सुसजातीयप्राण्यन्तर्गतानन्दसमुच्चयार्थः । तेनाऽऽध्यात्मिक आधिमातिकश्च सर्वोऽप्यानन्दः संगृहीतो भवति । वेदे प्रायेणास्माङ्कोकादमुं लोकमित्यादाविदमदः-शब्दौ प्रत्यक्षपरोक्षवाचकौ । ततोऽत्राप्यस्माकं परोक्ष आदित्यदेहेऽवस्थित आन-न्दोऽसावित्यनेन शब्देन विवक्षितः । चकार आदित्यसजातीयदेवतान्तरगतानन्दस-मचयार्थः । तेनाऽऽधिदैविकः सर्वोऽप्यानन्दः संगृहीतो भवति । एवं च सत्यध्या-त्ममधिमृतर्माधेदैवं च सर्वेषूपाधिषु योऽयमानन्दोऽस्ति स सर्वोऽपि स्वरूपेणैक एव न तु भिद्यते । मानुषानन्दो देवानन्द इत्येवमुपाधिपरामर्शपुरःसरमेव हि भेदः प्रतीयते । यथा घटाकाशो मठाकाश इत्येवसुपाधिपरामशादिव तारतम्यलक्षणो भेद-स्तद्वत्सर्वोऽयमलण्डैकरसो ब्रह्मानन्दस्तदीयो हिरण्यगभीदिस्थावरान्तोपाधिक्वतश्र भेदः श्रुत्यन्तरे विस्पष्टमाम्नातः--- एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवाऽऽनन्दस्या-न्यानि भूतानि मात्रामुपनीवन्ति " इति । यस्याखेण्डैकरसस्यास्य समुद्रस्थानी-यस्याऽऽनन्दस्य बिन्दुस्थानीया हिरण्यगर्भाद्यानन्दाः सोऽयमेक आनन्दो बुभुत्सु-भिर्बोद्धव्य इत्येवं मीमांसया निर्णयः संपन्नः ।

यथोक्तानन्दवेदनस्य फलं दर्शयति---

स यं एवंवित्। अस्माछेांकात्त्रेत्य। एतमन्नमयमात्मानमु-पंसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानमुपंसंक्रामति । एतं मनोपयमात्मानमुपंसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमु-पंसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपंसंक्रामति , इति ।

यः पुमानेवमुक्तप्रकारेण निजानन्दं वेत्ति स पुमाननेनैव क्रमेण तमानन्दं प्राप्तोति । सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्रह्म स्वकीयमायाशक्तिवशादाकाशादिकमस्पद्देहान्तं जगत्सृष्टा देहादिपञ्चकोशरूपायां गुहायां प्रविष्टमिवाम्यन्तरे निरुपाधिकरूपेण साक्षात्कारः योग्यं सदवतिष्ठते । तचाखण्डैकरसं परमानन्दस्वरूपित्ययमुक्तप्रकारः । तेन प्रका-रेण विदितवत आनन्दप्राप्ती क्रमोऽभिधीयते। भोक्ता भोग्यं जगद्भराणा सष्टम् । तत्र प्रत्यक्चैतन्यरूपमात्मानमारम्य देहपर्यन्तोऽहंप्रत्ययगम्यो जगद्भागो भोक्ता । देहाद्वहिरिदंप्रत्ययेनावलोक्यमानः पुत्रभार्यादिरूपो जगद्भागो भोग्यः । तत्र यद्यप्यात्मव्यवहारोऽस्ति तदीयमुखदुःखयोरहं मुखी दुःखीत्येवं सर्वैरभिगम्यमानत्वात् , तथाऽपि पुत्रादिषु स्वस्माद्भेदस्य विस्पष्टं भासमानत्वाद्गीण-मेवाऽऽत्मत्वं न तु मुख्यमित्यभित्रेत्य श्रुतिस्तत्राऽऽत्मत्वबुर्द्धि निवारयितुमन्नमयमा-त्मानमुपदिदेश । बुभुत्मुरपि तदेतदवगम्यास्माछोकादिदंप्रत्ययेनावलोक्यमानातपुत्रादेः प्रेत्य प्रत्यावृत्य तत्र निरपेक्षो भृत्वाऽत्रमयं श्रुतिबोधितमेत्तमुपसंक्रामित प्राप्तोति । पुत्रादिसुखदुःखयोः स्वकीयत्वाभिमानं परित्यज्यात्रमयमात्रे पर्यवस्यतीत्यर्थः । एवं कमेण <mark>प्राण</mark>मयाद्युपसंक्रमणं द्रष्टव्यम् । आनन्दमयमुपसंक्रम्य तत्रापि प्रियादिचतुष्टयं क्रमेण परित्यन्य ब्रह्म पुच्छिमित्युक्तेऽखण्डैकरसानन्दे पर्यवस्यतीत्पर्थः । नन्वेवंविच्छ-व्देन कि परमात्मा विवक्षितः किंवा ततोऽन्यः कश्चित् । नाऽऽद्यः । तस्य वेदित-व्यत्वेन वेदितृत्वानुपपत्तेः । न द्वितीयः । तत्त्वमस्यादिश्रुतिविरोधात् । नैष दोषः । परमात्मन एव देहेन्द्रियाद्युपाधिविशिष्टत्वाकारेण वेदितृत्वमखण्डैकरसानन्दरूपत्वेन वेद्यत्विमत्युभयोपपत्तेः । ननु य एवंवित्स उपसंक्रामतीति श्रूयते । संक्रमणं नाम दृढ-संयोगरूपप्राप्तिः । जलूका तृणे संकामतीत्यादौ तथा दृष्टत्वात् । न हि देहेन्द्रियाद्यु-पाधिविशिष्टस्य वेदितुरत्रमयादिषु यथोक्तसंक्रमणं संभवतीति चेन्न । संक्रमैशब्देनात्र भ्रान्तिविनाशलक्षणस्य विद्याफलस्य विवक्षितत्वात् । तथा च भाष्यकारैरुक्तम्---"एतस्मिन्नविद्याविश्रमनारो संक्रमशब्द उपचर्यते" इति । न हि मुख्यसंक्रमणस्य वेद-नमात्रं साधनं भवति । कज्जलमयमित्यादिज्ञानमात्रेण तत्संक्रमणाद्शीनात् । अस्मा-ह्योकात्प्रेत्येत्यनेनैव वाक्येन प्रथमपर्याये बाह्यपुत्रादिविषयभ्रान्तिनाशोऽभिहित इति चेदेवं तहीं न्नमयसंक्रमँणोक्त्या पुत्रादिश्रमस्य पुनरनुत्वत्तिविवक्ष्यताम् । अत एवास्माभि-र्देहमात्रे पर्यवस्यतीति संक्रमणाभिप्रायोऽभिहितः । अनेनैव न्यायेन प्राणमयात्मवेदने सत्यन्नमयात्मत्वभ्रमस्य विनष्टस्य पुनरनुत्पत्तिः प्राणमयसंक्रमणम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । अन्नमयादिषु मुख्यात्मत्वाभावेऽप्यहंप्रत्ययगम्यत्वस्रमणं भ्रान्तिप्रतीतमा-त्मत्वमभ्युपेत्यात्रमयमात्मानमित्यात्मशब्दः प्रयुक्तः । आनन्दमयकोशगतस्य प्रियाद्य-वयवचतुष्टयस्याऽऽनन्दे मुख्यानन्दब्रह्मण्यवाञ्चनसगोचरत्वमभिष्रेत्य विद्यमानमपि तत्सं-क्रमणं श्रत्या नोक्तम् ।

९ घ. स्पष्टं । २ घ. °यो: स्वीकृतत्वा' । ३ ख. 'मणश' । ४ ग. 'मणे त्वया पुं ।

अथाभिप्रेतमवाब्बनसगोचरत्वं स्पष्टीकर्तुं स्ठोकमुदाहरति— तद्प्येष स्ठोको भवति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टममपाठकेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽनुवाकः।

यतो वाचो निवर्तन्ते । अर्घाप्य मनंसा सुइ । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुर्तश्चनेति, इति ।

मनेामयप्रस्तावश्ठोके व्याख्यातं तदनुसंधेयम् । किंच वाचोऽभिधायकाः शब्दास्ते च संविकल्पेषु वस्तुषु व्युत्पन्नाः । प्रयोक्तिमस्तु वस्तुत्वसामान्यान्निर्विकल्पेऽपि ब्रह्माणि प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना अप्यनिभधाय निवर्तन्ते । स्वकीयादिभिधानसामध्यिद्धीयन्ते । मनश्चातीन्द्रियार्थे शब्दानुसारेण सर्वत्र प्रवर्तते न तु स्वातक्र्येण । तथा सत्यत्र शब्देषु निवृत्तेषु तैः सह स्वयमपि निवर्तते । अतो ब्रह्मानन्दंस्य हिरण्यगर्भानन्दादाधिक्यादेन्तावदिति वक्तुमवगन्तुं वा न शक्यते । तादशं ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं स्थणा-वृत्त्या शब्देष्वेव बोधयत्सु तथैव मनसा यः पुमान्वेत्ति स पुमान्कुतोऽपि न विभेति । पूर्वत्र प्रस्तावानुसारेण मनोमयोपिषिविशिष्टं ब्रह्मोपासीनस्येह जन्मिन जन्मान्तरे वा कदाचिदिपि भीतिनीस्ति । प्रसँक्ताया भीतेः प्रतीकारसद्भावादित्यभिप्रेत्योक्तम् । इह त्वद्वितीयब्रह्मानन्दं प्रमाणेन विज्ञानतो भयकारणमेव नास्तीत्यभिप्रेत्य कुतश्चनेत्युक्तम् । "द्वितीयाद्वै भयं भवति" इति श्रुत्या स्वातिरिक्तं वस्तु भयकारणम् । तचाँद्वितीयं ब्रह्मिण नास्तीत्यभिप्रायः ।

यदुक्तं वाक्यवृत्तिकारैः---

"त्वमर्थमेवं निश्चित्य तद्र्यं चिन्तयेत्पुनः । अतद्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन चें" इति ॥

तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतद्विधिमुर्कम् । एतस्मिन्निधिरूपे बोधे गुणानामानन्दस्व-यंज्योतिष्ट्रादीनामुपसंहारः पूर्वमुदाहृतः । यतो वाचो निवर्तन्त इत्यतद्यावृत्तिरूपम् । तस्मित्रस्थूल्रमनण्वहृस्वमित्यादीनामुपसंहारस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे अविन्तितः—

"निषेधानामसंहारः संहारो वा न संद्वतिः । आनन्दादिवदात्मत्वं नैषां संभाव्यते यतः ॥

<sup>\*</sup>अक्षरिषयां त्वविरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामीपसदवत्ततुक्तम्—अ०३ पा०३ अ०२०स्०३३ ।

१ घ. °न्दस्याऽऽहिं । २ घ. °ब्देघ्ववबों° । ३ घ. °सक्तभी° । ४ घ. °चाद्वये । ५ ग. वा । ६ क. ख. ग. ङ. °खम् । ते ।

श्रुतानामाहृतानां च निषेधानां समा यतः । आत्मछक्षैकता तस्मादार्ढ्यायास्तृपसंहृतिः ॥

अस्यूलमनण्वहस्विमत्यादिना ब्रह्मबोधनाय गौर्गीब्राह्मणे केचित्रिवेधाः श्रुताः ।
तथा कठवल्लीषु—"अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्" इति। एवमन्यत्राप्युदाहार्यम् । तत्र
निवेधानां परस्परमुपसंहारो नास्त्यानन्दसत्यत्वादिधर्मवदात्मस्वरूपत्वाभावेनोपसंहारे
प्रयोजनाभावादिति प्राप्ते ब्रूमः—यथा स्वशाखायां श्रूयमाणानां निवेधानामात्मस्वरूपत्वाभावेऽप्यात्मोपल्यक्तकत्वं तथा शाखान्तरेभ्य उपसंहतानां निवेधानामिष तत्समानम् । न च स्वशाखोक्तनिवेधरेवोपलक्षणिसद्धावितरोपसंहारवैयर्थ्यं दाढ्योधिन्वैयार्थत्वात् । अन्यथा स्वशाखायामिष द्वित्रि(त्र)प्रतिवेधमात्रेण तात्सद्धावितरवैयर्थ्यं प्रसज्येत । तस्मात्रिवेधा उपसंहर्तव्याः"।

उपसंहते नेति नेतीतिनिषेधे कश्चिद्धिशेषस्तत्रैव द्वितीयपादे शक्तितः —

"ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा निह । द्विरुक्त्या ब्रह्मजगती निषिध्येते उमे अपि ॥ वीप्तेयं नेतिशब्दोक्ता सर्वदृश्यनिषिद्धये । अनिदं सत्यसत्यं च ब्रह्मैकं शिष्यतेऽविध ॥

" द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च " इत्येतस्मिन्ब्राह्मणे महता प्रबन्धेन पृथिन्यसेनोलक्षणं मूर्तरूपं वाय्वाकाशादिलक्षणममूर्तं च रूपं प्रपञ्चयान्ते ब्रह्मोपदेष्टुमि-दमुक्तम्—" अथात आदेशो नेति नेति " इति । अस्यायमर्थः । रूपद्वयकथनान-तरं रूपिणो ब्रह्मणो वक्तव्यत्वान्नेति नेतीत्ययं ब्रह्मोपदेश इति पूर्वपक्षी मन्यते । जगत एकस्यैवैकेन नेतिशब्देन निषद्धत्वे द्वितीयो नेतिशब्दो निरर्थकः स्यात् । अतो नकारेण द्वितीयेन ब्रह्मापि निषध्यत इति प्राप्ते ब्रूमः—न तावद्वितीयस्य निषेषस्य वैयध्यं वीप्तार्थत्वात् । सत्यां च वीप्तायां यद्यदृश्यत इति शब्दनिर्देशाई च तत्त्रवं ब्रह्म न भवतीति निषद्धं भविष्यति । अन्तरेण तु वीप्तामक्तेनेव नकारेण मूर्तामूर्तयोः प्रकृतत्त्वेनेतिशब्दिन्देशाईयोार्नेषेषे सति मूर्ताद्यावस्य मूलाज्ञानस्य चानिषद्धत्वात्त-योर्बह्मत्वं प्रसज्येत । ननु सत्यामपि वीप्तायामस्त्येव दोषः । वीप्ताया निरङ्कुशत्वा-द्वाधापि निषध्यत इति तन्न । ब्रह्मणो हश्यत्वाभावेन निषध्यसमप्केतिशब्दानई-

<sup>\*</sup> प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय:—अ०३ पा०२ अ०६ सू०२२।

९ ख. °क्षणता। २ घ. गागिब्रा'। ३ क. ग. घ. इ. °क्यात्। अ°। ४ क. ख. ग. इ. निषेध्ये ते। ५ ग. निषेध्यत्वे। ६ क. ख. ग. इ. °केन न°। ७ क. ग. इ. `निषेधात्ते। ८ क. ख. इ. °णो निषेध्यत्वाे।

त्वात् । किंचाथात आदेश इति महता संरम्भेण ब्रह्मोपदेष्टुं प्रतिज्ञाय तदेव ब्रह्म निषेधंन्ती श्रुतिः कयं न व्याहन्येत । वाक्यशेषश्च न ब्रह्मिनेषेधे संगच्छेत । वाक्य-शेषे च सत्यस्य सत्यमित्यादिना विविक्षितस्य ब्रह्मणो लौकिकसैत्याद्गिरिनदीसमुद्रादेर-धिकमात्यन्तिकं सत्यत्वं सूचयितुं नाम निर्दिष्टम् । सर्वनिषेधपक्षे सर्वमप्येतत्कदर्थितं स्यात् । तस्मान्न ब्रह्म निषिध्यते "।

ननु न विभेति कुतश्चनेति यदुक्तं तदसत् । धर्माधर्मजनितसंतापस्य भयहेतोविद्यमा-नत्वादित्याशङ्कचाऽऽह —

## एत ९ ह वार्च न तपति । किमह ९ सार्धुं नाक्रवम् । किमहं पापमकर्रविमिति, इति ।

मरणकाले प्रत्यासने सित सर्वेषां प्राणिनां मनस्येतादृशी चिन्ता संतापं जनयित । कीदृशी चिन्तेति चेत्साऽभिधीयते—पुरा यौवने देहेन्द्रियादिपाटवे सित द्रव्यादिसाधन्तसंपत्ती च सत्यामहं साधु स्वर्गलोकादिसाधनं यागदानादिकं पुण्यं कर्म किमिति न कृतवानस्मि । नरकसाधनं परद्रव्यापहारादिकं पापं कर्म किमिति कृतवानस्मीति । सेयं चिन्ता सर्वेषां संतापहेतुरप्येतं ब्रह्मविदमेकमेव पुरुषं न तपति ।

तापामावे हेतुमाह-

स य एवं विद्वानेते आत्मांन १ स्पृणुते, इति ।

यः पुमानेते पुण्यपापकर्मणी एवं संतापहेतुत्वेन विद्वान्मवित शास्त्रोपपित्तम्यां जानाति स पुमान्कर्मप्रयुक्तसंतापिनवारणायाऽऽत्मानं स्पृणुते प्रीणयित बलयित च। स्पृ प्रीतिबलयोरिति धातुः । अयमात्मा साक्षी न तु धर्मोधर्मयोः कर्तेत्येवं निश्चयेन संतापरिहतः प्रीतो मवति । ब्रह्माहिमितिनिश्चयेन धर्मोधर्मतत्फलादिकृत्स्वसंसारहेतोरिव-द्याया अपि निवृत्तत्वात्प्रबलो भवति । नास्य धर्मोधर्मादिकृतः पराजयः कदाचिदिप भवतीत्यर्थः ।

नन्वात्मनोऽकर्तृत्वे ब्रह्मत्वे वाऽवगतेऽपि प्रवर्तमानैर्देहेन्द्रियैः पुण्यपापे अवस्यं निष्पद्येते पूर्वानुष्ठिते अपि विद्येते एवेत्याराङ्क्याऽऽह—

जुभे क्षेत्रैषु एते आत्मांन १ स्पृणुते । य प्वं वेदं, इति ।

यः पुमानेवं पुण्यपापयोस्तापहेतुत्वमात्मज्ञानस्य च तापनिवारकत्वं वेद । एते अभे पुण्यपापे आत्मानमेव स्पृणुते पश्यति । धातूनामनेकार्थत्वमिति हि वैयाकरण-

१ क. ख. ङ. °धतीति भु°। २ ख. ङ. <sup>\*</sup>सत्यगिरि°। ३ क. ख. ङ. °िन्तकस°। ४ घ. स्वर्गीदि°। ५ ग. पुण्यक°। ६ ख. °धर्मकृ°।

न्यायः । शास्त्रदृष्ट्या तयोः पुण्यपापयोः परमात्मस्वरूपत्वमेवानुसंद्रधाति । न तु मायाकिल्पतं पुण्यपापरूपत्वम् । अस्मिन्नर्थे तत्त्ववित्प्रसिद्धिं दर्शयितुं हिशब्दः प्रयुक्तः । यदा ब्रह्मविदः स्वात्मव्यतिरेकेण पूर्वानुष्ठिते पश्चादनुष्ठास्यमाने च पुण्यपापे स्वरूपेणैव न स्तस्तदा तश्चिन्ताकृतस्तापो नास्तीति किमु वक्तव्यमित्यभिप्रायः ।

पै।पराहित्यं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादेकः चिन्तितम् —

"ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपमोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषालेपोऽस्य विद्यते ॥ अकर्जात्मधिया वस्तुमहिस्नैव न लिप्यते । अरुपेपनाशावप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥

"नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिष " इति भोगमन्तरेण पापाविनाशस्य सर्वश्वास्त्रप्रसिद्धत्वाद्धस्त्रानिनोऽप्यस्ति पापलेप इति प्राप्ते त्रूमः—तन्न ताविनगुणैन-सात्मतत्त्वविदः पापलेपशङ्काऽिष नोदेति । नाकार्षं न करोिम न करिष्यामीतिकालन्न-येऽप्यकर्तृन्नस्वस्वरूपेण निश्चितत्वात् । न स्वकर्तुलेपं च मन्दा अपि शङ्कत्ते । नापि सगुणन्नस्विदो लेपोऽस्ति । अश्लेषविनाशयोः श्रुतत्वात् । न्नस्ताक्षात्कारादूष्वं देहे-न्द्रियन्यवहारवशात्मंभावितस्य पापस्याश्लेषः श्रूयते—" तद्यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते " इति । साक्षात्कारात्पूर्वं त्विह जन्मिन जन्मान्तरेषु च संचितस्य पापसंवस्य विनाशः श्रूयते—" तद्यथेषीकात्लमग्नौ प्रोतं च प्रदूयतैवं हास्य सर्वं पाप्मानः प्रदूयन्ते " इति । नामुक्तमित्यादिशास्त्रं तु सगुणनिर्गुणन्नस्रज्ञानरहितविषयम् । तस्मान्नास्ति ज्ञानिनः पापलेपः " इति ।

पुण्यराहित्यं च तत्रीव+ चिन्तितम्-

"पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेऽसौ श्रुतत्वतः । न हि श्रीतेन पुण्येन श्रीतं ज्ञानं विरुध्यते ॥ अलेपो वस्तुसामर्थ्यात्समानः पुण्यपापयोः । श्रुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतम् ॥

मा मूत्पापल्ठेपः पुण्यल्ठेपस्तु विद्यते । पुण्यस्य श्रौतत्वेन श्रौतब्रह्मज्ञानेन सह विरो-धामावादिति प्राप्ते ब्रूमः—अकर्ताऽऽत्मा वस्तुसामर्थ्यात्पापवत्पुण्येनापि न लिप्यते । सगुणज्ञानिनस्तूपासनव्यतिरिक्तं काम्यं पुण्यं पापवदधमजन्मदेहहेतुत्वात्पापसमिवेति

<sup>\*</sup> तदिधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात्—अ०४ पा०१ अ०९ सू०१३। + इत्तरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु—अ०४ पा०१ अ०१० सू०१४।

१ ग. पापरहितत्वं। २ ग. घ. °ित पा । ३ ग. प्रश्रहावि । ४ घ. पमे ।

मत्वा पापत्वेनैव दहरविद्यावाक्यशेषे श्रुतिः परामृशति — "सर्वे पाप्मानोऽतो निव-र्तन्ते " इति । अस्यायमर्थः । सुकृतं दुष्कृतं तत्फल्लं च पूर्ववाक्ये यद्यदनुकान्तं ते सर्वे पाप्मानोऽस्मादुपासकान्निवर्तन्ते । किंच — "उमे ह्येवैष एते तरित" इति श्रुतिः पुण्यपापयोरुभयोर्ज्ञानिना तरणं सममेव ब्रूते । तस्मात्पापवत्पुण्येनापि न लिप्यते "।

# प्रारब्धयोरविनाशस्तत्रेव अ चिन्तितः---

"आरब्धे नइयतो नो वा संचिते इव नश्यतः । उभयत्राप्यकर्तृत्वं तद्घाधः सदशः खल्नु ॥ आदेहपातं संसारश्चतेरनुमवादपि । इषुचक्रादिदृष्टान्तानैवाऽऽरब्धे विनश्यतः ॥

ज्ञानात्पूर्वं संचिते पुण्यपापे द्वितिषे । आरब्धे अनारब्धे च । तयोरकर्तृत्वमात्मनः समानं तद्वाधश्च समः । ततोऽनारब्धवदारब्धयोरिप ज्ञानोदयसमय एव विनाश इति प्राप्ते ब्रमः—श्रुत्यनुभवयुक्तिम्य आरब्धयोरिवनाशो गम्यते "तस्य तावदेव चिरं यावत्र प्राप्ते ब्रमः—श्रुत्यनुभवयुक्तिम्य आरब्धयोरिवनाशो गम्यते "तस्य तत्त्वविदो मुक्तिविलम्ब निमोक्ष्येऽथ संपत्त्ये " इति श्रुतेः । अस्यायमर्थः । तस्य तत्त्वविदो मुक्तिविलम्ब मानाऽपि नात्मन्तं विलम्बते । किंतु गर्भाधानकाले कृप्तस्याऽऽयुषः क्षयाभावेन याव- स्वार्गेन विमोक्ष्यते तावदेव विलम्बते । अथ देहप्राणवियोगे सित ब्रह्म संपद्यत इति । यथाऽनया श्रुत्या तत्त्वविदोऽप्यादेहान्तं संसारोऽङ्गीकृतस्त्रथा विद्वदनुभवोऽ- प्यस्मित्रर्थे स्फुटः । युक्तिश्चोच्यते । यथा लोके त्णिनष्ठेषु बाणेषु धानुष्कस्य स्वीकार- परित्यागयोः स्वातन्त्र्येऽपि मुक्ते बाणे स्वातन्त्र्यं न दृश्यते । स तु बाणो वेगे क्षीणे स्वयं पति । एवं कुलालचक्रभ्रमणमुदाहर्तव्यम् । तथा दार्ष्टोन्तिके ब्रह्मज्ञानस्याप्य- नारब्धकर्मनाशकत्वे स्वातन्त्र्यमस्तु न त्वारब्धे कर्मणि । आरब्धस्य प्रवृत्तफलत्वात् । यथोतेः श्रुत्यादिभिरारब्धितिर्नाम्युपगम्येत तदोपदेष्टुरभावाद्विद्यासंप्रदाय उच्छितेत । व तावद्विद्वानुपदेष्टति वक्तं शक्यम् । विद्वास्तु ज्ञानसमय एव मुच्यत इति को नामोपदेष्टा संभवति । तस्मान्नाऽऽरब्धयोनीशः " ।

नित्यकर्मणो नाशामावस्तत्रेव+ चिन्तितः— "नश्येन्नो वाऽग्निहोत्रादि नित्यं कर्म विनश्यित । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्वचित्प्रतिहन्यते॥

\*अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः—अ०४ पा०९ अ०९९ सू०९५।+ अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्—अ०४ पा०९ अ०९२ सू०९६।

१ घ. °देहपातं सं<sup>°</sup>। २ क. ग. ङ. <sup>°</sup>न्तिकब्र<sup>°</sup>। ३ क. ग. घ. ङ. <sup>°</sup>र्मसुना<sup>°</sup>। ४ ख. °र्मणां ना<sup>°</sup>।

अनुषक्तफलांशस्य नाशेऽप्यन्यो न नश्यति । विद्यायामुपयुक्तत्वाद्माव्यक्षेषस्तु काम्यवत् ॥

ज्ञानात्पृर्विमिह जन्मिन जन्मान्तरे वाऽनुष्ठितं यद्मिहोत्रादि नित्यं कर्म तस्यापि काम्य-कर्मवदकत्रीत्मवस्तुवोधमिहिम्ना नाशोऽम्युपेय इति प्राप्ते ब्रूमः—द्वावंशौ नित्यकर्मण एकोंऽशः प्राधान्येन वित्तशुद्धिप्रदः । अपरोंऽशोऽनुपङ्गेण स्वर्गादिफलप्रदः । तस्य नाशोऽस्तु नाम । चित्तशुद्धिप्रदस्य तु विद्यायामुपयुक्तत्वान्न नाशो वर्णियतुं शक्यः । न हि लोके भोगेनोपक्षीणं त्रीह्यादिकं नष्टं मैन्यते । यत्तु ज्ञानादूर्ध्वं नित्यं कर्म तस्य काम्यवदश्चेषः ''।

अङ्गावबद्धोपास्तिरहितस्यापि नित्यकर्मणो विद्यायामुपयुक्तत्वं तत्रैवः चिन्तितम्-

''किमङ्गोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । केवछं च प्रशस्तत्वात्सोपास्त्येवोपयुज्यते ॥ केवछं वीर्यवद्विद्यासंयुक्तं वीर्यवक्तरम् । इति श्रुतेस्तारतम्यादुमयं ज्ञानसाधनम् ॥

विद्यासाधनं नित्यं कर्म द्विविधं संभाव्यते । अङ्गावनद्वीपास्तिसहितं तद्रहितं च । तत्र सोपासनस्य कर्मणः प्रशस्तत्वात्तदेव विद्यासाधनं न तूपास्तिरहितमिति प्राप्ते ब्रूमः— "यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति" इति श्रुतिः सोपासनस्य कर्मणोऽतिश्चान्य वीर्यमस्तिति वदन्ती निरुपासनस्यापि वीर्यमात्रमभ्यनुजानाति । अन्यथा तरप्त्रत्य-यानुपपत्तेः । तस्मात्सोपासननिरुपासनयोस्तारतम्येन विद्यासाधनत्वम् " ।

ज्ञानिनो मुक्तिनियमस्तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे+ चिन्तितः—

''ब्रह्मतत्त्वविदो मुक्तिः पाक्षिकी नियताऽथवा । पाक्षिक्यपान्तरतमःप्रभृतेर्जनमैवर्णनात् ॥ नानादेहोपभौक्तव्यमीशोपास्तिफल्लं बुधाः । भुक्तवाऽधिकारपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः ॥

पुराणेषु — वेदप्रवर्तक आचार्योऽपान्तरतमा विष्णोराज्ञया द्वापारान्ते कृष्णद्वे-पायनरूपेण शरीरान्तरं जम्राहेति स्मर्थते । तथा सनत्कुमारः स्कन्दरूपेणेव पार्व-तीपरमेश्वराभ्यामजायत । एवमन्येऽपि वसिष्ठादयस्तन्वज्ञानिन एव सन्तस्तत्र तत्र शापाद्वा वराद्वा स्वेच्छया वा शरीरान्तराणि जग्रहरितिस्मरणान्मुक्तिस्तन्वविदां पाक्षि-

<sup>\*</sup> यदेव विद्ययेति हि—अ०४ पा० १ अ०<sup>६</sup>३ मू० १८ । + यावदिथिकारमवस्थितिरा-धिकारिकाणाम्—अ०३ पा०३ अ० १९ सू०३२ ।

९ ग. घ. मन्यन्ते । २ ग. घ. "न्मदर्शना" । ३ घ. "भोक्तत्वर्मा" ।

कीति प्राप्ते ब्रूमः—य एते त्वयोदाहृताः पुरुषास्ते सर्वे जगित्रवीहकारिणः । ते च पूर्विस्मन्करुपे महता तपसा परमेश्वरमुपास्यास्मिन्करुपे नानादेहोपभोग्यमधिकारपदं हेभिरे । क्षीणे च प्रारच्धे कर्मणि मोक्ष्यन्ते । तथाऽनारच्धकर्मणां तत्त्वज्ञानेन दाहस्य निवारियतुमशक्यत्वात्तत्वविदो मुक्तिनियतैव "।

एतस्यार्थस्याऽऽक्षेपसमाधानरूपा चिन्ता चतुर्थोध्यायस्यः प्रथमपादे कृता-

"बहुजन्मप्रदारञ्ययुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक् । विद्यालेपि कृतं कर्म फल्रदं तेन नास्ति मुक् ॥ आरञ्घं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत् । मुप्तबुद्धवद्श्ठेषतादवस्थ्यात्कृतो न मुक् ॥

अधिकारिपुरुषाणां मुक्तिनीस्ति प्रारञ्धभोगाय बहुषु जन्मसु स्त्रीकृतेषु तैत्र पूर्वा-जितिविद्यायां लुसायां यत्कभे क्रियते तस्य फलप्रदत्वे सत्युक्तरोक्तरजन्मपरम्पराया अव-स्यंभावित्वादिति प्राप्ते ब्र्मः — आरब्धं कर्म स्वफले सुखदुःखे भोजयेत् । तद्यभेमेव प्रवृक्तत्वात् । न हि विद्याविलोपार्थं किंचित्कर्म पूर्वमनुष्ठितम् । येन कर्मवशाद्विद्यालोप आशङ्कयेत । न च मरणव्यवधानमात्रेण विद्यालोपः सुषुप्तिव्यवधाने तल्लोपादर्श-नात् । अतो विद्यायामवस्थितायां बहुँजन्मभिरिष क्रियमाणैः कर्मभिरस्लेषादस्त्यिका-रिणां मुक्तिः "।

यद्यप्येतद्भुणोपसंहारे निर्णीतं तथाऽि तस्येवाऽऽक्षेपसमाधाने इत्यनवद्यम् । अनुवाकार्थमुपसंहरति—

### इत्युंपनिषंत् ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकेऽष्टमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः समाप्तः ॥ ९ ॥

ब्रह्मविद्विदेंभेकंविश्यातिरत्नादत्रंसमयात्प्राणो व्यानोऽपान आकांशः पृथिवी पुच्छ पड्विश्यातिः पाणं यर्जुर्ऋक्सा-माऽऽदेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छं द्वाविश्तिर्यतः श्रेद्धर्तर सत्यं योगो महोऽष्टादंश विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद आनंन्दो ब्रह्म

<sup>\*</sup> भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते—अ०४ पा० १ अ० १४ सृ० १९।

९ ख तत्पूर्वा । २ ख. घ. ° यालो ° । ३ क. ग. घ. ड. ° हुिम ° । ४ ग. ° दमयमिदमे ° ।

पुच्छं द्वाविंश्यातिरसंन्नेवाष्टाविंश्यातिरसत्वोडंश भीषाऽस्मैादेकः पञ्चाशद्यतेः कुतश्रेकांदशः ।

सह नांववतु । सह नैां भुनक्तु । सह वीं्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विदिषावहैं ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हारें: ॐ ।

### + इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयारण्यकेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८॥

ब्रह्मविदामोति परिमत्यादि य एवं वेदेत्यन्तेन ग्रन्थेन या प्रतिपादिता सेय-मितिराब्देन परामृश्यते । सा चोपिनिषद्रहस्यविद्या । उपिनषण्णमस्यां परं श्रेय इति ब्युत्पत्तेः । तादृशी विद्याऽभिहितेति शेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरमाधवविद्यारण्यपरमेश्व-रसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये वारुण्यपरनामधेय-सांहित्यामुपनिपदि ब्रह्मवह्यास्त्र्यो द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

**\*समाप्तोऽयमष्टमः प्रपाठकः।** 

<sup>\*</sup> ग. पुस्तक एतदग्रे—" ब्रह्मविद्य एवं वेदेत्युपनिषत् " इत्यधिकम् । + अत्राप्यध्यायप-रिसमाप्तिवैदिकमतानुसरणेनेव । भाष्यकारमतेन तु भृगुर्वै वारुणिरित्यारभ्य "इत्युपनिषत्" इत्यन्तोऽ-स्यैव प्रपाठकस्य तृतीयोऽनुवाकोऽस्त्यतो भाष्यकाराणां मतेन " अम्भस्य पारे " इत्यादिनीरायणोप-निषदेव नवमप्रपाठकरूपा । तेषां मतेनाऽऽरण्यकस्य नव प्रपाठका एवेत्यूहनीयं विपश्चिद्भः । \*अत्र भाष्यकारमतेन प्रपाठकसमाप्तिनीस्तीत्युक्षेख उपरिगत्यिष्णे कृतः स तत्र ज्ञातन्यः ।

१ ग. ँस्मान्मानुषो मंनुष्यगन्धर्वाणां देवगन्धर्वाणां पितृणां चिरलोकलोकाना-माजानजानां कर्मदेवानां देवानामिन्द्रंस्य बृहस्पतेः प्रजापतेर्न्नह्यणः स यश्चं संक्राम-त्येक । २ ग. ँतः कुतंश्चनैकां ।

#### अथ तैतिरीयारण्यके नवमप्रपाठकस्याऽऽरम्भः ।

तत्र प्रथमोऽनुवाकः।

#### हरिः ॐ।

सह नांववतु । सह नी भुनक्तु । सह वीर्थि कर-वावहै । तेजस्वि नावधांतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

भृगुर्वे वांरुणिः । वरुणं पितंरुमुपंससार । अर्थादि भगवो ब्रह्मेति ।

द्वितीयानुवाके ब्रह्मविद्या निर्ह्मपिता । अथ तृतीयानुवाके तत्साधनानि निर्ह्सप्यन्ते । यद्यपि सांहित्युपनिषदि वहिरङ्गसाधनानि कर्माण्युपासनानि चाभिहितानि
तथाऽपि विचाररूपमन्तरङ्गसाधनं नोक्तमिति तदत्राभिधीयते । तस्मित्रभिहिते तदङ्गानि मननादीन्थेप्यभिहितानि भैविष्यन्ति । तत्राऽऽदौ विद्यास्तुत्यर्थमुपाख्यानमाह—
भृगुरित्यादिना । अस्ति कश्चिन्महर्षिभ्रेगुर्नाम गोत्रप्रवर्तकः । वैद्याब्देन मन्त्रबाह्मणगता
तत्प्रसिद्धिः स्मर्यते । "भृगूणां त्वाऽङ्गिरसां त्रतपते व्रतेनाऽऽद्यधामि" इति ''भृग्बङ्गिरसामाद्य्यात्" इति हि मन्त्रबाह्मणे आम्नायेते । स च भृगुर्वरुणस्य पुत्रः पितरं वरुणं
गुरुत्वेनोपसत्रवान् । गुरूपसत्तिश्च श्रुत्यन्तरेऽभिहिता— " तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् " इति । अधीदीत्यादिगुरूपसत्तिमन्त्रः । हे भगवो भगवन्पूज्यस्वरूप गुरो
ब्रह्माधीहि अधिकं स्मर चित्तेन स्मृत्वोपदिद्योत्यर्थः ।

ईदृशानामुपाख्यानानां विद्यास्तुत्यर्थत्वं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे + चिन्तितम् —

"पारिष्ठवार्थमारूयानं किंवा विद्यास्तृतिः स्तुतेः । ज्यायोऽनुष्ठानशेषत्वं तेन पारिष्ठवार्थता ॥ मनुर्वेवस्वतो राजेत्येवं तत्र विशेषणात् । अत्र विद्यैकवाक्यत्वर्भावाद्विद्यास्तुतिर्भवेत् ॥

"अर्थे ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्थे बभूवतुः" "जनको ह वैदेह आसांचके" इत्या-

भाष्यकारमतेनायं नवमप्रपाठको नास्ति किं त्वष्टमस्यैवायं तृतीयोऽनुवाक इतीदमप्यूद्धं
 गतपृष्ठोक्षिखितिटप्पणात् । +पारिप्लवार्या इति चेन्न विशेषितत्वात्—अ० ३ पा० ४अ० ४सू० २३ ।

१ क. ख. ङ. 'हिल्सामुप'। २ क. ख. ङ. 'न्यर्थादिभि'। ३ क. ख. ङ. भवन्ति । ४ घ. °भानाद्वि°। ५ ख. °थ या े।

दिकमुपनिषदि श्रृयमाणमाख्यानं पारिष्ठवार्थं भिवतुमहिति। अश्वमेधयागे रात्रिषु राजानं सकुटुम्बमुपवेश्य तस्याग्ने वैदिकान्युपाख्यानान्यन्यानि पुण्यान्यध्वर्युणा वक्तव्यानि । तदिदं पारिष्ठवाख्यं कर्म "पारिष्ठवमाचक्षीत" इतिवाक्येन विहितम् । तद्र्थत्वे सत्यौ-पनिषदाख्यानान्यनुष्ठानायोपयुज्येरन् । ज्यायोऽनुष्ठानं विद्यास्तुतेस्तस्मात्पारिष्ठवार्थमिति प्राप्ते ब्रूमः—प्रथमेऽहिन मनुर्वेवस्वतो राजा द्वितीयेऽहिन यमो वैवस्वतो राजेत्येवमाच्याख्यानानां पारिष्ठवार्थानां विशेषितत्वादौपनिषदानामाख्यानानां तच्छेषत्वं न संमविति । संनिहितविद्यास्तावकत्वे तु विद्यावाक्येरेकवाक्यता सम्यते । तस्माद्विद्यास्तावकनमाख्यानम्" ।

ब्रह्मनोधद्वारोपदेशं दर्शयति —

तस्मां प्तत्त्रोवाच । असं माणं चक्षः श्रोत्रं मनो वाचिमिति, इति ।

तस्मै समन्त्रकमुपसन्नाय भ्रगव एतदनादिकं बोधद्वारमुक्तवान् । अन्नमयप्राणमयमनोमयानां कोशानामुपादानकारणान्यन्नपाणमनांसि चक्षुःश्रोत्रवाचोऽपि मनोवद्वारभूताः । इतिशब्दोऽनुक्तानां त्वगादिज्ञानेन्द्रियाणां पाणिपादादिकमेंन्द्रियाणां च
प्रदर्शनार्थः । शाखाग्रे चन्द्र इत्यत्र यथा चन्द्रदर्शने सम्भावितनी वृक्षशाखा लक्षकत्वेन
द्वारं तथा गुहाहितबद्धदर्शने तदुपलक्षकाण्यन्नप्राणादीनि द्वाराणि । तद्वारत्वं च वृहदारण्यके विस्पष्टमाम्नातम्—" प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चकुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमृतान्नस्यानं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिन्युर्बद्ध पुराणमम्यम्" इति । प्राणादिकल्पनाधिष्ठानतया प्राणादिद्धपं बद्ध प्राणादिद्वारेण वेदितुं सुशकम् । अहंबुद्धिगम्येष्वन्नप्राणादिषु मध्ये ब्रह्मान्वेषणीयमित्यभिप्रायः ।

त होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयंन्त्य-भिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्वस्रोति ।

अथ ब्रह्मलक्षणस्य तद्घोधहेतोर्विचारस्य चोपदेशं दर्शयति — त र हेत्या-दिना । द्वारं श्रुत्वा तद्ववोधायात्यन्तमुत्सुकं तं भृगुमवेक्ष्याऽऽप्तत्वातिश्च-येन तदीयं प्रश्नं विना स्वयमेव वरुणः पुनर्ष्युवाच । हशब्द औत्सुक्यप्रसिद्धि-द्योतनार्थः । इमान्याकाशादीनि पञ्च महाभूतानि भौतिकदेहोपेता हिरण्यगभीदिस्त-

<sup>ी</sup> ग. घ. बानां। २ ग. घ. °क्येंकै। ३ क. ख. ङ. °त्वाऽवै। ४ क. ख. ग. ভ. °दीयप्री।

म्बान्ताः सर्वे प्राणिनश्च यतो वस्तुनो जायन्ते । वैशब्दः "स इमाँछोकानस्जत" इत्यादिश्वत्यन्तरप्रसिद्धिद्योतनार्थः । उत्पन्नानि च भूतानि येन वस्तुना जीवन्ति स्थितिं छभन्ते । प्रयन्ति नाशं प्रतिपद्यमानानि भूतानि यद्वस्त्वभिसंविश्वन्ति साकन्त्येन प्रविश्वन्ति , यथा फेनतरङ्गबुद्बुदादीनामुत्पत्तिस्थितिछयाः समुद्रे भवन्ति तद्वत् , जगदुत्पत्तिस्थितिछयकारणं वस्तु विचारय , तदेव वस्तु त्वया पृष्टं ब्रह्म । इतिशब्द उत्तरसमाप्त्यर्थः ।

# विचारकर्तव्यता च प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तिता—

"अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माध्यासानिरूपणात् । असंदेहाफलत्वाम्यां न विचारं तदर्हीते ॥ अध्यासोऽहंबुद्धिसिद्धोऽसङ्गं ब्रह्म श्रुतीरितम् । संदेहान्मुक्तिमावाच्च विचार्यं ब्रह्म वेदतः" इति ॥

"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः" [बृह० २ | ४ | ९ ] इत्यत्राऽऽत्मदर्शनं फलमुद्दिश्य तत्साधनत्वेन श्रवणं विधीयते । श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्यं निर्णेतुमनुकूछो न्यायविचारः । तदेतद्विचारविधायकं वाक्यं विषयः । न चायं विषयः श्लोकेन संगृहीतः । संदेहसंग्रहेणैवार्थात्तत्संग्रहप्रतीतेः । ब्रह्मविचारात्मकन्या-यनिर्णायकं शास्त्रमनारम्यमारम्यं वेति संदेहः । पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्वयं सर्वत्र संदेहे बीजमुन्नेयम् । तत्रानारम्यमिति तावत्प्राप्तम् । विषयप्रयोजनयोरभावात् । संदिग्धं हि विचारस्य विषयो भवति । ब्रह्म त्वसंदिग्धम् । तथा हि तर्तिक ब्रह्माकारेण संदि-ह्यत आत्माकारेण वा । नाऽऽद्यः । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [तैत्ति०२।१।१] इत्यादिवाक्येन ब्रह्माकारस्य निश्चयात् । न द्वितीयः । अहंप्रत्ययेनाऽऽकारस्यापि निश्चयात् । अध्यस्तात्मविषयत्वेन भ्रान्तोऽहंप्रत्यय इति चेन्न, अध्यासानिरूपणात् । तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोर्नेडाजडयोर्देहात्मनोः शुक्तिकारजतवदन्योन्यतादात्म्या-ध्यासो न निरूपियतुं शक्यते । तस्मादञ्जान्ताम्यां श्रुत्यहंप्रत्ययाम्यां निश्चितस्यासंदि-म्थत्वात्र विचारस्य विषयोऽस्ति । नापि प्रयोजनं पश्यामः । उक्तप्रकारेण ब्रह्मा-त्मिन निश्चितेऽपि मुक्त्यदर्शनात् । तस्माद्धस न विचारमईतीति शास्त्रमनारम्भणीय-मिति पूर्वपक्षः । अत्रोच्यते — शास्त्रमारम्भणीयं विषयप्रयोजनसद्भावात् । श्रुत्यहंप्र-त्यययोर्विप्रतिपत्त्या संदिग्धं ब्रह्मात्मवस्तु । "अयमात्मा ब्रह्म" [बृह०२।९। १९ ] इति श्रुतिरसङ्गं ब्रह्माऽऽत्मत्वेनोपदिशति । अहं मनुप्य इत्याद्यहंबुद्धिर्देहा-दितादात्म्याध्यासेनाऽऽत्मानं गृह्णाति । अध्यासस्य च दुनिरूपत्वमछंकाराय ।

<sup>\*</sup> अथातो ब्रह्माजिज्ञासा--अ० १ पा० १ अ० १ सू० १ ।

तस्मात्संदिग्धं वस्तु विषयः । तित्रश्चयेन च मुक्तिल्रक्षणं प्रयोजनं श्रुत्या विद्वदनुमवेन च प्रसिद्धम् । तस्माद्वेदान्तवाक्यविचारमुखेन(ण) ब्रह्मणो विचाराईत्वाच्छास्त्रमारम्भणीय-मिति सिद्धान्तः ।

विचारो हि छक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुतत्त्वनिर्णयाविधकः । छक्षणं च तत्रेव\*

''छक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किंवाऽस्ति न हि विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात्सत्यादेश्वाप्रसिद्धितः ॥ ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याछक्ष्म स्रग्भुजंगवत् । छौकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं छक्षयन्ति हि ॥

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्विक्षेति" [ तैत्ति ० १ । १ । १ ] इति । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [ तैत्ति ० १ । १ । १ ] इति च वाक्यद्वयं विषयः । प्रयन्ति स्रियमाजानीत्यर्थः । अत्र श्र्यमाणं ब्रह्मलक्षणं घटते न घटते वेति संशैये न घटते । तथा
हि किं जन्मादिकं ब्रह्मलक्षणमृत सत्यादिकम् । नाऽऽद्यः । तस्य जगान्निष्ठत्वेन ब्रह्मसंवन्धाभावात् । द्वितीयेऽपि लोकप्रसिद्धसत्यज्ञानादिस्वीकारे भिन्नार्थत्वादखण्डं ब्रह्म
न सिध्येत् । अप्रसिद्धस्यं तु सत्यादेर्लक्षणत्वमयुक्तम् । तस्मात्तटस्थलक्षणं स्वरूपलसणं च न विद्यते । अत्रोच्यते — जन्मादेरन्यनिष्ठत्वेऽपि तत्कारणत्वं ब्रह्मणि कल्पनया संबद्धं तटस्थलक्षणं भविष्यति । यो भुजंगः सा स्रगितिवत् । यज्ञगत्कारणं तद्वद्धेति कल्पितेनापि वस्तुनो लक्षायितुं शक्यत्वात् । भिन्नार्थानामपि पितृसुतभ्रातृजामात्रादिशब्दानामेकदेवदत्तपर्यवसायित्वे यथा न विरोधः, तथा लोकसिद्धभिन्नार्थवाचिसत्यादिशब्दानामखण्डब्रह्मपर्यवसायित्वे स्वक्षपलक्षणसिद्धिरित्युभयमुपपन्नम्"।

तछक्षणोपपादनाय वेदकर्तृत्वं तत्रेव+ चिन्तितम्—

"न कर्नृ ब्रह्म वेदस्य किंवा कर्नृ न कर्नृ तत् । विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववर्णनात् ॥ कर्तृनिःश्वसिताद्युक्तेनित्यत्वं पूर्वसाम्यतः । सर्वावभासिवेदस्य कर्तृत्वात्सर्वविद्ववेत् ॥

<sup>\*</sup> जन्मायस्य यतः—अ०९ पा०९ अ०२ सू०२ । + शास्त्रयोनित्वान् —अ०९ पा० ९ अ०३ सू०३ वर्णकम् ९ ।

९ क. ख. इ. सिद्धम् ।२ घ. ङ. <sup>°</sup>ति वा<sup>°</sup> ।३ ख. <sup>°</sup>शयो न ।४ क. ग. घ. ङ. <sup>°</sup>स्य स<sup>°</sup>।

"अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्यवेदो यजुर्वेदः सामवेदः" ( बृह० २ । ४ । १० ) इति वाक्यं विषयः । यद्यवेदादिकमस्ति तदेव तस्य नित्यसिद्धस्य ब्रह्मणो निःश्वास इवाप्रयत्नेन सिद्धमित्यर्थः। ब्रह्म वेदं न करोति करोति वेति संदेहः। न करोति, वेदस्य नित्यत्वात्। वाचा विरूप नित्ययत्येतस्मिन्मन्त्रे विरूपेति देवतां संबोध्य नित्यया वाचा स्तुर्ति प्रेरयेत्येवं प्रार्थ्यते। नित्या वाग्रुगाद्विवेद एव।

"अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या थैतः सर्वाः प्रवृत्तयः " इति स्मृतेः ।

अतो न वेदकर्तृ ब्रह्मेति प्राप्ते ब्रूमः—ब्रह्म वेदस्य कर्तृ भिवतुमहिति । कुतः । निःश्वसितन्यायेनाप्रयत्नोत्पत्त्यवगमात् । ''तस्माद्यज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जिज्ञरे '' इति सर्वैर्यज्ञैहूँयमानाद्यज्ञराब्दवाच्याद्वद्याणो विस्पष्टमेव वेदोत्पत्तिश्रवणाच । अप्रयन्तोत्पॅत्त्येवार्थं बुद्ध्वा रचितैः कालिदासादिवाक्यैवैलक्षण्याद्पांरुषेयत्वम् । प्रतिसर्गं पूर्वसाम्येनोत्पत्तेः प्रवाहरूपेण नित्यता । सर्वजगद्यवस्थावमासिवेदकर्तृत्वनिरूपणन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं निरूपितं भवति ''।

लक्षणमुपपाद्याऽऽगमन्यवस्थापनं तत्रेव क्रं चिन्तितम्—

"अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किंवा वेदैकमेयता ।

घटवित्सद्धवस्तुत्वाद्धसान्येनापि मीयते ॥

रूपलिङ्कादिराहित्यात्रास्य मान्तरयोग्यता ।

तं त्वीपनिषदेत्यादी प्रोक्ता वेदैकमेयता ॥

"तं त्वीपनिषदं पुरुषं पृच्छामि " इति स्नाकर्णं प्रति वास्त्रवस्त्रयेनोक्ते वाक्षे परब्रह्मरूपस्य पुरुषस्योपनिषद्वेद्यत्वं प्रतीयते । तद्वाक्षं विषयः । तत्र ब्रह्मगः प्रत्यक्षादिगम्यत्वमस्ति नवेति संशयः । पूर्वपक्षस्तु विस्पष्टः । रूपरसाँद्यभावान्नेन्द्रययोग्यता । लिक्कसादृश्यदिराहित्याच नानुमाने।पमानादियोग्यता । उपनिषत्स्वेवाविन्ययत इति व्युत्पत्त्या "नावेदविन्मनृते तं बृहन्तम् " इत्यन्यनिषेधश्रुत्या च वेदैकमेयत्वम् । भाष्यकारैर्जन्मादिस्त्रेन् — " श्रुत्याद्योऽनुमवाद्यश्च यथासंभव-मिह प्रमाणम् " इत्यन्यमेयत्वमङ्गी कृतमिति चेत् । बादम् । प्रथमतः श्रुत्येव प्रमिते ब्रह्मणि पश्चादनुवादरूपेण नुमानानुभवयोरङ्गीकारात् । अतो वेदैकभेयं ब्रह्म" ।

<sup>\*</sup> अ०९ पा०९ अ०३ सू० ३ द्वितीयं वर्णकम्।

१ ग. संशयः । २ क. ग. घ. इ. 'येखस्मि" । ३ घ. ततः । ४ ख. 'रपत्ती चार्थ । ५ घ. ,वेचारितम् । ६ घ. 'सादिराहित्याने" ।

वेदस्य तु ब्रह्मप्रमाणत्वं तत्रैव अ चिन्तितम् —

" वेदान्ताः कर्तृदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वात्कर्त्रादिप्रतिपादकाः ॥ भिन्नप्रकरणाल्डिङ्गपट्टाच ब्रह्मबोधकाः । सति प्रयोजनेऽनर्थहानेऽनुष्ठानतोऽत्र किम् ॥

स्पष्टौ विषयसंदेहौ । जीवप्रकाशकवाक्यानि कर्तृपराणि ब्रह्मप्रकाशकवाक्यानि देवतापराणि सृष्टिप्रकाशकवाक्यानि साधनपराणि । तथा सित वेदान्तानामनुष्ठानो-पयोगित्वं भविष्यति । ब्रह्मपरत्वे त्वनुष्ठानासंभवान्निष्प्रयोजनत्वं स्यात् । तस्माद्धे-दान्ताः कर्तृदेवतासाधनप्रतिपादकाः । अत्रोच्यते—ब्रह्मपरा वेदान्ताः । कृतः । भिन्नप्रकरणपठितानां तेषां कर्त्रादिप्रतिपादकतया कर्मशेषत्वासंभवात्तात्पर्यनिश्चयहेतु-छिङ्कषद्वेन ब्रह्मपरत्वसंभवाच्य" ।

लिङ्गपटुं च पूर्वाचार्येनिक्रिपतम्--

"उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिश्चये " इति ।

"सदेव सोम्येदमग्र आसीत् " इत्युपक्रमः । " ऐतदात्म्यिमदं सर्वे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्रमिति" इत्युपसंहारः । तयोब्रेह्मविषयत्वेनैकरूप्यमेकं छिक्कम् । असक्रत्त-त्त्वमसीत्युक्तिरम्यासः । मानान्तरीनवगम्यत्वमपूर्वत्वम् । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं फल्रम् । सृष्टिस्थितिप्रलयप्रवेद्यनियमनानि पञ्चाधवादाः । मृदादिदृष्टान्ता उपपत्तयः । एतैर्लिक्केक्वेह्मपरत्वं निश्चेयम् । न चानुष्ठानमन्तरेण प्रयोजनाभावः । नायं सर्प इत्या-दाविव बोषादनर्थनिवृत्तेः संभवात् ।

वदान्तामां विधिपरत्वामावस्तत्रवेव+ चिन्तितः—

"प्रतिपत्तिं विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत । शास्त्रत्वात्ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात् ॥ नाकर्तृतन्त्रेऽस्ति विधिः शास्त्रत्वं शैंसनादपि । मननोदिः पुरा बोधाद्वह्मण्यवसितास्ततः ।

एकदेशी मन्यते - ब्रह्मपरत्वेऽपि वेदान्ता न ब्रह्मण्येव पर्यवस्यन्ति । किं तर्हि

<sup>\*</sup> तत्तु समन्त्रयात्—अ०१ पा०१ अ०४ सृ०४ प्रथमं वर्णकम् १। + अ०९ पा०९ अ०४ सृ०४ द्वितीयं वर्णकम् ।

९ घ. °र्यहे° । २ म. घ. °राग° । ३ ख. िर्णेयम् । ४ घ. शासनादिप । ५ ख. °नादि पुँ।

पारोक्ष्येण ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपाद्य पश्चादपरोक्षप्रतिपत्तिं विद्यति । तथा सित वेदान्तानां शासनाच्छास्त्रत्वमुपपद्यते । किंच "श्रोतन्यः" इति श्रवणं शान्द्रज्ञानात्मकं विधाय "मन्तन्यो निदिध्यासितन्यः " इत्यनुभवज्ञानात्मकं मननादिकं स्पष्टमेव विधीययते । तस्मात्प्रतिपत्तिविधातारो वेदान्ता इति प्राप्ते ब्र्मः—न प्रतिपत्तिविधिः संभवति । कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुमशक्यत्वेनापुरुषतत्त्रत्वात् । शास्त्रत्वं तु नानुष्ठेयशासनादेव नियन्तम् । सिद्धवस्तुशंसनेनापि तदुपपत्तेः । न चै शौन्द्रज्ञाने जाते पश्चादनुभवात्मकं मननादिकं विधीयत इति वक्तं युक्तम् । दशमस्त्वमसीतिवच्छन्दस्यैवापरोक्षानुभवजनकत्वेन शान्द्रवोधात्पुरैवासंभावनाविपरीतभावनानिवृत्तये न्यापाररूपस्य कर्तृतन्त्रस्य मननादिविधानात् । तस्मात्तत्त्वमसीत्यादयो वेदान्ता ब्रह्मण्यविसताः " इति ।

योऽयं वेदान्तमुखेन ब्रह्मतत्त्वनिर्णयफलको विचारः सोऽयं तद्विजिज्ञासस्वेत्यनेन वाक्येन विहितः । शास्त्रान्तरेऽप्ययं विधिः श्र्यते—" श्रोतज्यो मन्तज्यो निदिध्या- सितज्यः " इति । तदर्थ एवं स्मर्यते—

''श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः" इति ॥

#### पुराणेऽपि पठ्यते---

"तत्र तावन्मुनिश्रेष्ठाः श्रवणं नाम केवलम् । उपक्रमादिभिलिङ्गेः शक्तितात्पर्यनिर्णयः ॥ सर्ववेदान्तवाक्यानामाचार्यमुख्तकः प्रियात् । वाक्यानुग्राहकन्यायशीलनं मननं भवेत् ॥ विदिध्यासनभैकाष्ट्यं श्रवणे मननेऽपि च । उत्पत्तावन्तरङ्गं हि ज्ञानस्य श्रवणं बुधाः ॥ तटस्थमन्यव्यावृत्त्या मननं चिन्तनं तथा । इतिकर्तव्यकोटिस्थाः शान्तिदान्त्यादयस्तथा" इति ॥

एतान्येव श्रवणमननिर्दिध्यासनानि कहोल्जबाह्मणे पाण्डित्यबाल्यमौनरान्दैर्व्यव-हृत्य विहितानि—" बाह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् । बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ बाह्मणः " इति । निर्विद्य निःशेषेण संपाद्यार्थं त्रितयानुष्ठानादृर्ध्वं ब्रह्मस्वरूपत्वाविर्भावान्मुरूपबाह्मणो भवतीत्यर्थः। अत्र मननोपयुक्तधीशुद्धिपरेण बाल्यशन्देन मननमुष्टक्ष्यते।

भ ग. ैणं शब्दे । २ ड. तु। ३ क. घ. ङ. शब्दज्ञाने । ४ ख. ैथ तृतीया ।

धीभुद्धिपरत्वं च तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे \* चिन्तितम्— "वाल्यं वयः कामचारो धीभुद्धिर्वा प्रसिद्धितः । वयस्तस्याविधेयत्वात्कामचारोऽस्तु नेतरत् ॥ मननस्योपयुक्तत्वाद्भावशुद्धिर्विवक्षिता ।

मननस्यापयुक्तत्वाद्धावद्याद्धाववातता । अत्यन्तानुपयोगित्वाद्विरुद्धत्वाच न द्वयम् ॥

" बाल्येन तिष्ठासेत् " इत्यत्र बालस्य भावो बाल्यिमिति प्रसिद्धा वयो भवेत् । अथ तस्य विध्यनर्हत्वम् । तिर्ह बाल्यस्य कमेति व्युत्पत्त्या कामचारवादादिकमस्तु । सर्वथाँऽपि न धीशुद्धिबील्यमिति प्राप्ते ब्रूमः—पाण्डित्यमीनारूययोः श्रवणनिदिध्या-सन्यामध्ये मननं विधेयत्वेन श्रुत्या विविक्षतम् । तस्य च भावशुद्धिरुपयुक्ता । रागद्धे-धमानावमानादिदोषप्रस्तत्वेन बहिष्प्रवृत्तिं परित्यज्य मन्तुमद्याक्यत्वात् । बालस्य कमेति व्युत्पित्तिः बाल्येच्छाचारे भावशुद्धौ च समाना । वयःकामचारौ तु मननस्यात्यन्तमनुपयक्तौ प्रत्युत विरोधिनौ मृदस्य बहिष्प्रवृत्तस्य वा मनक्षो मननविनादाकत्वात् । तस्माद्भावशुद्धिरेव बाल्यं नेतरदुभयम् " ।

मुनित्वस्य विधिकरूपनं तत्रेव+ चिन्तितम्-

"अविधेयं विधेयं वा मौनं किं न विधीयते । प्राप्तं पाण्डित्यतो मौनं ज्ञानवाच्युभयं यतः ॥ निरन्तरज्ञाननिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक् । विधेयं तद्धेददृष्टिपाबस्ये तन्निवृत्तये ॥

कहोल्ज्ञासणे श्र्यते—"तस्माद्वाद्यणः पाण्डित्यं निर्विच बाल्येन तिष्ठासेत् । वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विचाथ मुनिः" इति । अस्यायमर्थः । यस्माद्वसभावः परमः पुरुषार्थस्तस्माद्वस बुभूषुरुपनिषत्तात्पर्यनिर्णयस्तरं पाण्डित्यं निःशेषेण संपाद्य बाल्यन्त्रीरागद्वेषत्वेन युक्तोऽसंभावनानिराकरणाय युक्तीरनुचिन्तयन्नवस्थातुमिच्छेत् । ततः पाण्डित्यबाल्ये निःशेषेण संपाद्याथ मुनिरिति । तत्र भवेदिति विध्यश्रवणान्मुनित्वं न विधेयम् । न च विधिः कल्पयितुं शक्यः । पाण्डित्यशब्देन प्राप्तस्य मौनस्यापूर्वार्थ-त्वाभावात् । पण्डितस्य विदुषो भावः पाण्डित्यमिति ज्ञानवाचकोऽयं शब्दः । तथा मुनिश्चद्दोऽपि मन ज्ञान इत्यस्माद्धातोस्तिन्तपत्तेः । तस्मात्प्राप्तस्य मौनस्य न विधि-

<sup>\*</sup> अनाविष्कुर्वभ्रन्तयात्—अ० ३ पा० ४ अ० १५ सू० ५०। + सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण हतीयं तत्त्वतो विध्यादियत्—अ० ३ पा० ४ अ० १४ सू० ४७।

५ ग. (त्वं तुं। २ ग. ध्याये चैं। ३ स्त. धान ।४ स्त. धोर्मने।५ क. स्त. ङ. "वृत्तिमपै।६ ग.घ. <sup>१</sup>स्तुभो ।७ सः तत्र ।८ ग. ङ. बाल्य रैं।

कल्पनमिति प्राप्ते ज्ञूमः — पूर्वोक्तस्य पाण्डित्यस्य पुनर्मुनिशब्देनाभिधाने प्रयोजनाभा-वान्निरन्तरज्ञाननिष्ठापूर्वीर्थो मुनिशब्देन विवाक्षितः । ततस्तिष्ठासेदितिपदानुवृत्त्या विधि-र्लभ्यते । अस्ति च ज्ञाननैरन्तर्येण प्रयोजनैम् । प्रवल्रभेदवासनावासितस्य तन्निवृत्त्यर्थे-त्वात् । तस्मान्निदिध्यासनात्मकं मौनं विधेयम् '' ।

यथोक्तश्रवणाद्यावृत्तिश्रतुर्थोध्यायस्य प्रथमपादे \* चिन्तिता-

"श्रवणाद्याः सकृत्कार्या आवृत्त्या वा सकृद्यतः । शास्त्रार्थस्तावता सिध्येत्प्रयाजादी सकृत्कृते ॥ आवृत्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत् । दृष्टेऽत्र संभवत्यर्थे नादृष्टं करूत्यते बुधैः॥

"सक्रत्कृते कृतः शास्त्रार्थः" इतिन्यायेन श्रवणादीनां प्रयाजादिवत्सकृदेवा-नुष्ठानमिति प्राप्ते ब्रूमः—उक्तन्यायस्यादृष्टफल्चविषयत्वादत्र ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्टफल्रस्य संभवात् । "दृष्टे संभवत्यदृष्टं न करुपनीयम्" इतिन्यायेनावघातवत्फल्ज-सिद्धिपर्यन्तं श्रवणाद्या आवर्तनीयाः"।

आवृत्तेन विचारादिना यतो वा इत्यादिछक्षणछिति बद्ध साक्षात्कियते । तर्सिश्च छक्षणवाक्ये यत इत्येतिस्मन्पदे यदित्येतत्प्रातिपदिकं सर्वनामत्वेऽपि जन्मादिसंनिधि-बृछात्तद्पेक्षितं कारणत्वं बृते । तत्र पश्चम्यो उपादानार्थत्वे निमित्तं ब्रह्मच्यतिरिक्तमः पश्चेत । तिनिमित्तार्थत्वे चोपादानापेक्षेति चेन्न । उपादानार्थत्वात् "जनिकर्तुः प्रकृतिः" "+ हेती च" इति सृत्रद्वयेनोभयत्र पश्चमीविधानात् । ननु यतो जायन्ते तद्वद्धोत्येतावतैव छक्षणिसद्धो स्थितप्रछयश्चवणं व्यर्थमिति चेन्मेत्रम् । श्रृत्विन्दवत्केवछं निमित्तत्वं च्युद्रसितुं स्थितिहतुत्वम् । तन्तुसंयोगवत्केछमसमवायित्वं व्युद्दसितुं छयहेतुत्वम् । तत्तो जन्मस्थितिछयैनिमित्तासमवाययुपादानत्वानि सिध्यान्ति । ननु भृतानामुत्पत्त्यदर्शनाद्भौतिकानां भृतकार्यत्वान्त ब्रह्मोपादानमिति चेन्न । भृतोत्पत्तेरागमिसद्भत्वात् । अस्ति पृथिवी सन्त्याप इत्येवं भृतानां सदनुरक्तत्वेन प्रतिभासात्मद्भस्तु भृतोपादानम् । तत्त्व वस्तु ब्रह्म । भौतिकोत्पत्तौ भृतानि सृदः पिण्ड इव सत्तेऽत्रान्तरावस्थारूपाणि । उपादानं तु सृदिव सद्भस्त्वे । सन्ययः सच्छरीरिमित्येवं सदनुरक्तत्वेनेव भौतिकानां प्रतिभासात् । यथा प्राकृतानां पामराणां दग्धतन्त्वनुरक्तस्य पटस्य तन्तव उपादानं तद्वत् । आकाशकालादय उत्पद्यन्ते विभक्तत्वाद्घरशरावादिवत् । इत्येवं तन्नित्यत्व-

<sup>\*</sup> आवृत्तिरसकृदुपदेशात्—अ० ४ पा० १ अ० १ सृ० १ । + इदं चिन्त्यम् । अष्टाध्याय्यां हेती चेतिस्त्रानुपलब्धेः । अथवा हेती चेतिशब्देन हेतावितिसप्तम्यन्तपदानुवृत्तियुक्तं विभाषा गुणेऽस्त्रियामितिस्त्रमुपलक्षणीयम् । \* पटकारवत् ।

९ ख. 'नं प्रबलम् । भे° । २ ग. घ. °स्या अपा° । ३ ग. घ. 'पेक्षते ।

वादिनं प्रति प्रयोक्तव्यम् । सज्यस्य सर्वजगतो विचित्रत्वात् । तदन्यथानुपपत्त्या स्रष्टुर्बद्धाणः सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च सिध्यति । न हि विचित्रप्रासादविषयज्ञानशाक्तिम्यां विना तिन्नर्गितृत्वं कस्यचिद्दृष्टम् । यद्यपि निरिन्द्रियन्नद्धाणः सर्ववस्तुज्ञानकारणानि प्रत्यक्षप्रमाणानि न सन्ति तथाऽपि श्रुतियुक्तिम्यां सर्वज्ञत्वमम्युपेयम् । "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" इति श्रुतिः । युक्तिश्चेवं द्रष्टव्या—सर्वविषयाकारघोरिषु मायापरिणामेषु प्रतिबिन्धितं चैतन्यं सर्वानुभव इत्युच्यते । तस्य च विषयेराध्यासिकसंबन्धाः द्वर्तमानसर्वज्ञानं तावित्तिद्धम् । अतीतविषयाणां तद्वच्छित्रमायावृत्तीनां च नितृत्तौ तत्संस्कारा अस्मदादिवदतीतविषयाः स्मृतिरूपा मायापरिणामा भवन्ति । तत्प्र-तिबिन्धितानुभवेनातीतसर्वज्ञानमपि सिध्यति । तथा सृष्टेः प्रागपि स्वक्ष्यमाणपदा-धावधारणस्य कुळाळादिषु दृष्टत्वादागामि सर्वज्ञानमपि स्वमायापरिणामवशात्सि-ध्यति । तस्माद्यक्तं सर्वज्ञत्वम् । सर्वशक्तक्तयश्च श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धाः। "पराऽस्य शक्ति-धिविधा" इति श्रुतिः ।

"शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतो हि ब्रह्मणस्तास्तु सर्गोद्या भावशक्तयः" इति स्मृतिः ॥

ईटशस्य सर्वशक्तेबीद्याणो जगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणम् । जन्मादेर्जगन्निष्ठत्वेऽपि तत्प्रतियोगिकस्य कारणत्वस्य रुक्ष्ये ब्रह्मणि वर्तमानतया रुक्षणत्वं संभवति । न च कियावेशात्मकत्वरूपस्य कारणत्वस्य लक्षणतया प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यादाविव लक्ष्य-स्वरूपान्तभीवे ब्रह्मणः कूटस्थत्वं हीयेतेति वाच्यम् । काकाश्रयत्ववदौपाधिकत्वेन तट-स्थत्वात् । काकवन्तो देवदत्तस्य गृहा इत्यत्र काकाधिकरणत्वं न गृहेऽन्तर्भवति । काकविगमेऽपि गृहैकदेशमङ्गबुद्धमावात् । अतो गृहस्य काकावस्थानोपाधिकधर्मत्वा-त्काकाधिकरणत्वं यथा तटस्थलक्षणं तथा जन्माद्युपाधिकघर्मकारणत्वं तटस्थलक्ष-णम् । तस्य च छक्षणस्य मिथ्यात्वान्नाद्वैतहानिः । यः सर्पः स रज्जुर्यद्रजतं सा शुक्तिरित्यत्र मिथ्याभूतोऽपि सर्पो रजतं चाऽऽध्यासिकसंबन्धवशाद्यथा रज्जोर्छक्षणं तथा कारणत्वमपि छक्षण<sup>े</sup> भविष्यति । कारणत्वेऽपि ब्रह्मणोऽधिष्ठानमात्रत्वाद्विकारांशे मायाया एव प्रयोजकत्वान्नासङ्गत्वहानिः । सर्वेह्मिञ्जगति सत्तास्फुर्त्याकारेण ब्रह्मणेड-नुगतत्वाद्विक्रियमाणत्वाकारेण मायाया अप्यनुगतत्वादुभयं मिलित्वोपादानम् । तत्र गुणप्राधान्यविवेके विवक्षानुसारेण द्विसूत्रन्यायो वा शक्तिँशक्तिमच्यायो वाऽधिष्ठा-नारोप्यन्यायो वा योजनीयः । यथा सूत्रद्वयनिर्मितरज्ज्वा संयुक्तं सूत्रद्वयं समप्रधा-नभावेनोपादानं तथा जगतो ब्रह्म माया चेत्युभयप्राधान्यं केचिदाहुः । अन्ये त्वेवं मन्यन्ते — यथा शक्तिमानि सिर्देहतीत्यत्र शक्ते दीहिनवीहकत्वे अपि शक्ति मैत्पारतच्या-

९ ख श्रुतेः । २ ख. °धारेषु । ३ ग. 'क्तिम° । ४ ख. 'मतः स्वात' ।

दग्नेः प्राधान्यं तथा मायायाः शक्तित्वेनोपसर्जनत्वाच्छक्तिमतो ब्रह्मण एव प्राधान्यमिति । अपरे त्वेवमाहुः—यथा रज्जुव्यतिरेकेण सर्पस्य शरीराभावेऽपि भ्रान्तिकाले रज्जुतिरस्कारेण व्यविह्यमाणतया सर्पप्राधान्यं तथा मायायाः प्राधान्यमिति ।

स तपोंऽतप्यत । स तपंस्तप्त्वा ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाटके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः ।

अनं ब्रह्मेति व्यंजानात् । अन्नाद्ध्येव, खल्वि-मानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अनुं पर्यन्त्यभिसंविश्वन्तीति ।

सर्वधाऽिष श्रूयमाणं जगत्कारणत्वं मायाविशिष्टस्य ब्रह्मण उपपन्नम् । जगत्का-रणत्वरूपेण तटस्थलक्षणेनोपलक्षितस्य ब्रह्मणो विज्ञाने विचारः साधनमित्येवं श्रुतवतो भृगोः प्रथमपर्याये संपन्नं निश्चयं दर्शयिति—स तप इत्यादिना । तपःशब्देनाऽऽश्रमचतुष्टयधर्मो विवक्षितः । तस्य ब्रह्मज्ञानहेतुत्वात् । अनाश्रमिधर्मस्य जपादेरिष तद्धेतुत्वं यद्यपि निर्णीतं तथाऽप्याश्रमिणां धर्मोऽतिप्रशस्तः । तथा च बाद्रायणेन सूत्रितम्—" अतिस्त्वतरज्ज्यायो लिङ्गाच्च" (ब० स्० अ० ३ पा० ४ सू० ३९) इति । आश्रमधर्मेऽपि तपःशब्दः श्रुतिस्मृत्योः प्रयुज्यते । "तपे हि स्वाध्यायः" इति ब्रह्मचारिधर्मः । "एतत्त्वलु वाव तप इत्याहुर्यः स्वं ददाति " इति गृहस्थधर्मः । "तपे नानशनात्वरम् " इति वनस्थधर्मः ।

"मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाझ्यं परमं तपः । तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते " इति यतिधर्मः ।

तत्र स्वाध्यायेन ब्रह्मावबोधे प्रमाणं संपादितं भवति । दानेन विविदिषोत्पद्यते । "विविदिषित्य यद्गेन दानेन " इति श्रुतेः । अनशनस्येन्द्रियदपिनवारकत्वं प्रसिद्धम् । ऐकाउयस्य साक्षादेव ज्ञानहेतुत्वं " दृश्यते त्वउयया बुद्धा " इत्याम्नातम् । अतः स भृगुः स्वाध्यायपूर्वकमैकाउयरूपं तपः कृतवान् । तेनैकाउयेण युक्तो विचार्य जगज्ञन्मस्थितिलयहेतुत्वलक्षणयोजनेनान्नस्य ब्रह्मत्वं निश्चितवान् । भूतशब्देन स्थूल-देहा विविक्षिताः । तेषामन्नादुत्पत्तौ लोकप्रसिद्धियोतनाय हिशब्दः । गर्भाशयस्थितान्वरसात्मेकत्वेन श्रुक्रशोणितव्यितिरक्तं कारणं व्यावर्तयितुमेवकारः । "अन्नात्पुरुषः" इत्यादिश्रौतप्रसिद्धयीः स्वलुशब्दः । यद्यप्याकाशादिभूतानि स्वरूपेणान्नानोत्पद्यन्ते

९ ख. घ. भीः । यत्तत्ख<sup>°</sup>। २ क. ख. घ. ङ. <sup>°</sup>त्मत्वे<sup>°</sup> । ३ ग. ङ. शुक्रशो<sup>°</sup> ।

तथाऽपि देहाकारपरिणतानां तेषां जन्मान्नाधीनमित्यन्नस्य जगद्धेतुत्वमभिप्रेतम् । अत्र तपःशब्देनोर्ध्वरेतसामाश्रमाणां धर्मो विवक्षितः ।

तेषां सद्भावस्तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे \* चिन्तितः---

"नास्त्यूर्ध्वरेताः किंवाऽस्ति नास्त्यसावविधानतः । वीरघातो विषेः क्रृप्तावन्थपङ्ग्वादिगा स्मृतिः ॥ अस्त्यपूर्वविषेः क्रृप्तेवीरहाऽनिष्नको गृही । अन्धादेः पृथगुक्तस्वात्स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥

स्वतम्त्रमात्मविज्ञानमित्युक्तम् । तस्य चाऽऽत्मज्ञानस्योध्वरेतः-स्वाश्रमेषु सुलभत्वादाश्रमसद्भावश्चिन्त्यते । तत्र नास्त्यूर्ध्वरेता इति प्राप्तम् । कुतः । विध्यभावात् । छान्दोग्ये—" त्रयो धर्मस्कन्धाः । यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रयमः । तप एैव द्वितीयः । ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयः '' इत्यत्र यज्ञाद्युपलक्षितगाई-स्थ्यस्य तपःशब्दलक्षितवानप्रस्थत्वस्य नैष्ठिकब्रह्मचर्यस्य च परामर्शमात्रं गम्यते । न तु विधिरुपलम्यते । न चापूर्वार्थत्वेन विधिः कल्पयितुं शक्यः । " वीरहा वा एप देवानां योऽग्निमुद्वासयते '' इत्यग्न्युद्वासनलक्षणस्य गाईस्थ्यपरित्यागस्य ानिन्दितत्वात् । '' चत्वार आश्रमाः '' इति स्मृतिस्तु गाईस्थ्यधर्मानिधक्रतान्धपङ्ग्वादिविषया भवि-प्यति । न ह्यन्घस्याऽऽज्यावेक्षणाद्युपेते कर्मण्यधिकारोऽस्ति । नापि पङ्गोर्विष्णुक्रमणा-। तस्मा चक्षुरादिपाटनयुक्तस्याऽऽत्मज्ञानोपयुक्त उर्ध्वरेता द्यपेते कर्मण्यधिकारः आश्रमो नास्तीति प्राप्ते त्रृमः—अस्त्यृर्ध्वरेता आश्रमः। विध्यश्रवणेऽप्यपूर्वार्थत्वेन यत्त्वन्धादिविषयत्वं स्मृतेरुक्तम् । तदसत् । " अथ पुनरत्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सर्वाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् " इति विर-क्तानां गार्हस्थ्यानधिकृतानां पृथक्तंन्यासविधानात् । न च चक्षुरादिपाटववतामाश्र-मान्तरविधिः कल्पनीयः । जावालश्रुतौ प्रत्यक्षविध्युपलम्भात्—" ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भवेद्गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत् " इति । तस्मादस्त्याश्रमान्तरम्" ।

आश्रमाणामवरे।हाभावस्तत्रेव \* चिन्तितः---

"अवरोहोऽस्त्याश्रमाणां न वा रागात्स विद्यते । पूर्वधर्मश्रद्धया वा यथाऽऽरोहस्तथैच्छिकः ॥

<sup>\*</sup>परामर्श्व जैमिनिरचोदनां चापवदति हि—अ०३ पा०४ अ०२ सू०९८ वर्णकम् ९। + जायामरणेन नष्टामिरुत्सन्नामिः। पूर्वमेबामिपरिप्रहरहितोऽनिमः। \* तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरि नियमातद्रूपाभावेभ्यः—अ०३ पा०४ अ०९० स्०४०।

रागस्यातिनिषिद्धत्वाद्विहितस्यैव धर्मता । आरोहनियमोक्त्यादेनीवरोहोऽस्ति शास्त्रतः ॥

"ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद्गहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्" इत्याश्रमाणामारोह इच्छा-भीनो यथा भवित तथा पारिव्राज्याद्वानप्रस्थ इत्याद्यवरोहोऽपि क्रिचिद्रागवरात्काचि-रपूर्वाश्रमश्रद्धावशाच युक्त इति प्राप्ते ब्रूमः—रागस्ताविन्मध्याज्ञानमूलत्वाित्रिषिद्धः । न च पूर्वाश्रमधर्मश्रद्धा युज्यते । उत्तर्राश्रमिणं प्रत्यविहितत्वेन धर्मत्वाभावात् । न हि यो येनानुष्ठातुं शक्यते श्रद्धीयते च स तस्य धर्मा भविते । किं तर्हि यो यं प्रति विहितः स तस्य धर्मः । किंच "ततो न पुनरेयात् " इत्यवरोहनिषेधेनाऽऽरोहो निय-म्यते । न चाऽऽरोहवदवरोहे शिष्ठाचारो दृश्यते । तस्मानास्त्यवरोहः" ।

आश्रमभ्रंशे प्रायश्चित्तं तत्रेव अ चिन्तितम् —

[प्रपा•९अनु०१]

"भ्रष्टोर्ध्वरेतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा । अदर्शनोक्तेर्नास्येतद्व्रतिनो गर्दभः पशुः ॥ उपपातकमेवैतद्व्रतिनो मधुमांसवत् । प्रायश्चित्ताच संस्काराच्छुद्धिर्यत्नपरं वचः॥

नैष्ठिक ब्रह्मचयीदूर्ध्वरेतस्त्वं प्राप्य पुनः स्त्रीप्रसङ्गेन भ्रष्टस्य प्रायश्चित्तं नास्ति ।

"आरूढो नैष्ठिकं घर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्तं न पद्यामि येन ज्ञुध्येत्स आत्महा" ॥

इति प्रायश्चित्तादर्शनवचनात् । "अथ यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात्स गर्दमं पशुमाछमेत" इत्यस्ति प्रायश्चित्तमित्युच्येत । तन्न । तस्य व्रतिविषयत्वात् । उपकुर्वाणाख्यो
यो वेदाध्ययनाङ्गत्वेन ब्रह्मचय्वव्रतमनुतिष्ठिति तद्विषयित्वं प्रायश्चित्तवचनम् । तस्मादूष्वेरेतस्त्वाद्घष्टस्य नास्ति प्रायश्चितिमिति प्राप्ते ब्रूमः—यथोपकुर्वाणस्य मधुमांसमक्षप्रमुपपातकमिति प्रायश्चित्तपुनःसंस्कारौ विद्येते तद्वदूर्ध्वरेतसोऽपि गुरुदारादिम्योऽन्यन्न प्रवृत्तिरुपपातकमेर्वे तत् । न तु महापातकम् । ततः प्रायश्चित्तात्पुनःसंस्काराच
गुद्धिमेवति । यदि महापातकेष्वपरिगणितत्वनोपपातकत्वनाश्चित्य प्रायश्चित्तमुच्येत
तर्द्यद्वर्शनवचनस्य का गतिरिति चेद्यत्नपरं तद्वाक्यमिति ब्रूमः । अत एव प्रायश्चित्तं न
पश्यामीत्याह । न तु नास्तीति। प्रायश्चित्तं तु गर्दभपशुरेव ब्रह्मचारित्वस्य सँमत्वात् ।
तथा वनस्थपरिव्राजकयोरिप श्चेशे प्रायश्चित्तं स्मर्यते—"वानप्रस्थो दक्षाभेदे कुच्छे

न चाऽऽधिकारिकमीप पतनानुमानात्तदयोगात्—अ०३ पा०४ अ०११ सू०४१ ।

९ क. ख. ग. ङ. °त्तमाश्र'। २ क. ख. ङ. येन स्वनु'। ३ घ. °स्त्येव व्रति'। ४ क. ख. ग. इ.°वाना५ क. ग. ङ. दिंदिति। ६ घ. °त्वेन तदुप°। ७ घ. समानत्वा°।

द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्धयेत् । मिक्षुर्वनस्थवत्सोमवृद्धिवर्जम्" इति । कक्षवृ-द्धिर्वनावापः सोमवृद्धिरापि स एव" ।

प्रायश्चित्तेनाऽऽमुप्मिकमात्रशुद्धिस्तत्रेवः दर्शिता—

"शुद्धः शिष्टेरुपादेयस्त्याज्यो वा दोषहानितः । उपादेयोऽन्यथा शुद्धिः प्रायश्चित्तकृता वृथा ॥ आमुष्मिक्येव शुद्धिः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्त्यमुम् । प्रायश्चित्तादृष्टिवाक्यादशुद्धिस्त्वैहिकीष्यते ॥

पूर्वोक्तप्रायश्चित्तापादितशुद्धन्यथानुपपत्त्या कृतप्रायश्चित्तस्य शिष्टैः सह व्यव-हारोऽस्तीति प्राप्ते ब्र्मः —आमुष्मिकशुद्धिसद्भावेऽपि प्रायश्चित्तादर्शनवचनादैहिकशु-द्ध्यभावाच्छिष्टैरेष न व्यवहार्यः"।

एतेष्वाश्रमेषु लोकविशेषप्राप्तिहेतोः प्रवृत्तिलक्षणस्य तपसो ज्ञानसाधनत्वामावान्नि-वृत्तिलक्षणस्यैकाष्ट्यादिरूपस्य तपसो ज्ञानहेतुत्वं तत्रैव+ चिन्तितम्—

"छोककाम्याश्रमी ब्रह्मनिष्ठामहीते वा न वा। यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमहीत्यवारणात्॥ अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठाऽसौ कर्मठे कथम्। कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामहीति नेतरः॥

"त्रयो धर्मस्कन्धाः" इत्याश्रमानिधक्तत्य "सर्व एते पुण्यछोका भवन्ति" इत्याश्रमानुष्ठायिनां पुण्यछोकफछमिधाय "ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति" इति मोक्षसाधनत्वेन ब्रह्मनिष्ठा प्रतिपाद्यते । सेयं ब्रह्मनिष्ठा पुण्यछोककामिन आश्रमिणोऽपि संभाव्यते । आश्रमकर्माण्यनुष्ठाय यथावकाशं ब्रह्मनिष्ठायाः कर्तुं सुशकत्वात् । न हि छोककामी ब्रह्म न
जानीयादिति निषेधोऽस्ति । तस्मात्सर्वस्याऽऽश्रमिणोऽस्ति ब्रह्मनिष्ठेति प्राप्ते ब्रूमः—
ब्रह्मनिष्ठा नाम सर्वव्यापारपरित्यागेनानन्यचित्ततया ब्रह्मणि समाधिः । न चासौ कर्मगूरे
संभवति । कर्मानुष्ठानत्यागयोः परस्थैरविरोधात् । तस्मात्कर्मत्यागिन एव ब्रह्मनिष्ठा" ।

तद्विज्ञार्य । पुनंरेव वर्रुणं पितंरमुपंससार । अर्थाहि भगवो ब्रह्मेति । तथ होवाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपंस्तप्त्वा ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयारण्यके नवमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

 <sup>\*</sup> विहिस्तृभयथाऽपि स्मृतेराचाराच--अ० ३ पा० ४ अ० १२ सू० ४३ । +अ० ३ पा०४
 द्वितीयाधिकरणस्य द्वितीयं वर्णकम् ।

अथ हतीयोऽनुवाकः ।

माणो ब्रह्मेति व्यंजानात् । माणाद्ध्यंत खल्ति-मानि भृतानि जायंन्ते । माणेन जातानि जीवंन्ति । माणं मयंन्त्यभिसंविंशन्तीति ।

अथ भृगोद्वितीयपर्याये संपन्नं निश्चयं दर्शयति—तद्विज्ञायेत्यादिना । तत्पूर्वोकमन्नस्य ब्रह्मत्वं विज्ञाय छक्षणसद्भावाद्विशेषेण निश्चित्य तिस्मन्नपितृष्टो बुमुत्सिति
संशयवशात् । पुनरिष मन्त्रपुरःसरं गुरुमुपससारैव न त्वाछस्यं कृतवान् । अपितृष्टस्य भृगोरयमाशयः । वाजसनेयिनस्तावदेवमामनन्ति—"अन्नं ब्रह्मेत्येवमाहुः । तन्न
तथा पृयति वा अन्नमृते प्राणात्" इति । अन्नस्य पृतिगन्यस्तत्कार्ये देहे स्पष्टमुपछम्यते ।

विष्णुपुराणेऽप्यसौ दर्शितः-

"स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् । विरागकारणं तस्य किमन्यतुपदिश्यते" इति ॥

तस्माद्देहोत्पत्तिस्थितिलयकारणस्याप्यत्रस्य ब्रह्मत्वमयुक्तमिति । तस्योपैसन्नस्य भूगोर्वरुणः पूर्वोक्तमैकाम्यरूपं तप एव साधनत्वेनोपदिदेश । तस्य च तपसो ब्रह्मसा-सात्कारं प्रत्यन्तरङ्गत्विवक्षया तपो ब्रह्मोत्यभेद उपचरितः । सत्यज्ञानादिखरूप-लक्षणवाक्येन ब्रह्मण्युपदिष्टे सत्यागमप्रमेयत्वेन धर्माधर्मवत्परोक्षमेव ब्रह्मावगम्येत । ऐकाम्यबुद्ध्या द्रष्टुं शक्त्यमित्यभिप्रतेत्य ब्रह्मत्वरूपमनुक्तवा वरुणस्तप एवोक्तवान् । भृगुश्चेकाम्यिचत्तेन पूर्वोक्तं जगत्कारणत्वलक्षणं योजियत्वा प्राणस्य ब्रह्मत्वं निश्चित्वान् । ऐतरेथिणः प्राणस्य देहोत्पत्तिनिमित्तत्वं व्यतिरेकमुखेणाऽऽमनित—"न ह वा ऋते प्राणाद्वेतः सिच्यते यद्वा ऋते प्राणाद्वेतः सिच्येत पूर्येत्र संभवेत् " इति । कश्चिज्ञीवो लिङ्कदेहयुक्तः स्वर्गात्ररकाद्वा वृष्टिद्वारेणाऽऽगत्यात्रेन सह पुरुषं प्रविश्य रेतसा सह योषिद्धर्मे यदा प्रविशति तदा तद्वेतस्त्वन्तः प्रविष्टेन प्राणवायुना शोषं प्राप्य पिण्डादिक्रमेण देहमृत्पाद्यति । प्राणाभावे तु देहं नोत्पादयतीत्यर्थः । यथो-त्पत्तिहेतुत्वं तथा जीवनहेतुत्वमपि कौषीतिकिभिराम्नायते—" यावदिसमञ्शारीरे प्राणो वसति तावदायुः " इति । प्राणोत्कान्तौ देहस्य मरणं प्रसिद्धम् । तस्मादुपादानत्वा-भावेऽपि जन्मादित्रितयनिमित्तत्वात्प्राणो ब्रह्मेति भृगोर्निश्चयः।

तिह्यार्य । पुनरेव वर्षणं पितंरमुपंससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तथ होवाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत । स तपंस्तप्त्वा ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाटके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

मनो ब्रह्मोति व्यंजानात् । मनसो ह्येतं खल्वि-मानि भूतांनि जायंन्ते । मनसा जातांनि जीवंन्ति । मनुः प्रयंन्त्युभिसंविश्चन्तीति ।।

अथ ततीयपर्याये संपन्नं निश्चयं दर्शयति—तद्विज्ञायेत्यादिना । प्राणस्य जड-त्वाद्वसत्वमयक्तम् । "प्रज्ञानं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादौ ब्रह्मणश्चेतनत्वं प्रतीयते । मनश्च ज्ञानशक्तित्वाचेतनम् । जन्मादिकारणत्वं छक्षणं च मनसि विद्यते । यथा पूर्वत्र गर्भे प्राणप्रवेशस्य देहोत्पत्तिनिमित्तत्वमुक्तम् , तथा प्राणप्रवेशोऽपि मनोधीनतर्या तत्प्रश्लोत्तरवाक्ययोराथर्वणिकैराम्नायते—' कथमायात्यस्मिञ्जारीरे ' इति गार्ग्यस्य प्रश्नः । " मनोक्वतेनाऽऽयात्यस्मिञ्शरीरे " इति पिप्पलादस्योत्तरम् । मनोकृतो मनःकृत ईदृशं देहं प्राप्स्यामीत्येवंविधो मरणकालीनः कर्मप्रेरिते मनिस जायमानः संकल्पः । तेन संकल्पेन पूर्वदेहावसानजनितेन तत्रत्यः प्राणोऽस्मिञ्श-रीरे समायाति । अयमर्थस्तस्यामेव श्रुतौ विस्पष्टमाम्नायते—" इन्द्रियैर्मनिस संपद्यमानैर्यिचत्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेनसा युक्तः सहाऽऽत्मना यथासंकरिपतं छोकं नयति " इति । मरणकाले मनिस वृत्तिलयं प्राप्नुविद्धवीगादीन्द्रियैः सहितो जीवो यस्मिन्भाविर्देहोचितवृत्तियुक्तो भवति तेन भाविदेहविषयज्ञानेन सहैष जीवः प्राणमायाति प्राणप्रधानो भवति । स च प्राणस्तेजसा भाविदेहध्यानस्रक्षणेन युक्तो छिङ्गदेहं सर्वं जीवात्मना सह संकल्पानुसारिणं छोकं प्रापयति । तत्र दृष्टान्तो बृहदारण्यके समास्नातः—" तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्य-माक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्य-माक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरति " इति । [यथा] तृणेषु संचरन्ती जलूका तृणान्तं प्राप्य प्रथमं मुखेन तृणान्तरमवलम्बय ततः पृष्ठभागं तृणान्तरं नयति तथा जीवात्मा मरणकाले स्वकीयत्वाभिमानपरित्यागेनेदं वर्तमानशरीरमविद्यां गमयित्वा चैतन्यराहित्यमापाद्य मनसा देहान्तरं भावियत्वा कृत्स्नदेहं लिङ्गविशिष्टं स्वात्मानं देहान्तरं नयति । तस्मादेहविशिष्टाः प्राणिनो मनसो जायन्ते । कृषिवाणिज्यादे-

र्जीवनोपायस्य मनसा विचार्य संपाद्यत्वान्मनसो जीवनहेतुत्वम् । उक्तरीत्या मनसाऽ-भिमानेपरित्यागेन मरणाळ्यहेतुत्वं च । तस्माळक्षणसद्भावान्मनसो ब्रह्मत्वं निश्चितम् ।

तद्विज्ञार्य । पुनरेव वर्षणं पितंरमुपंससार । अथाहि भगवो ब्रह्मितं । तथ होवाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञा-सस्व । तपो ब्रह्मितं । स तपोऽतप्यत । स तपंस्तप्त्वा ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमनपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पद्ममोऽनुवाकः ।

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यंजानात् । विज्ञानाद्ध्येव खल्वि-मानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं पर्यन्त्यभिसंविश्वन्तीति ।

अथ चतुर्थपर्थीये संपन्नं निश्चयं दर्शयित—तिद्विज्ञायेत्यादिना । मनसश्चलुरादि-वत्करणत्वेन कर्तृपरतन्त्रत्वान्न ब्रह्मत्वं युक्तम् । विज्ञानस्य तु कर्तृत्वं "विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति स्पष्टमेवाऽऽम्नातम् । तछक्षणं च तत्र मुल्लमम् । कर्मद्वारा देहोत्पित्तिहेतु-त्वात् । "यत्कर्म कुरुते तदिभिसंपद्यते । पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन " इत्यादिश्चतेः । लौकिककृष्यादेः कर्तृत्वेन जीवनहेतुत्वं मरणकारणयुद्धादिप्रवृत्त्या लय-हेतुत्वं च । तस्माछक्षणलिक्षतस्य विज्ञानस्य ब्रह्मत्वं युक्तम् ।

तिह्नायं। पुनरेव वर्षणं पितर्मुपंससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । तथ होवाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत । स तपंस्तुप्त्वा ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अथ पष्ठोऽनुवाकः ।

आनन्दो ब्रह्मेति व्यंजानात् । आनन्दाद्ध्यंत्र खिल्वमानि भृतानि जायंन्ते । आनन्देन जातानि जीवंन्ति । आनन्दं प्रयंन्त्यभिसंविश्चन्तीति ।

अथ पञ्चमपर्याये संपन्नं निश्चयं दर्शयति—तद्विज्ञायेत्यादिना । कर्तृत्वस्य हेशा-

त्मकत्वात्र विज्ञानस्य ब्रह्मत्वं युक्तम् । किंचात्रादिविज्ञानान्तानां चतुर्णामिष न सर्वभून्तोत्पित्तिहेतुत्वमित्ति । आकाशादिभूतानामन्नादिभ्यो भौतिकेभ्यो जनमासंभवात् । आन-न्दस्य तु क्रेशरहितत्वात्स्वरूपेण सर्वाभीष्टतया परमपुरुषार्थत्वादाकाशादिसर्वभृतकार-णत्वाच ब्रह्मत्वं मुख्यमेव संभवति । तस्याऽऽनन्दस्य स्वरूपं छन्दोगा आमनन्ति—"यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमित्ति भूमेव सुखम् " इति । द्वौ हि पदार्थो भूमाऽल्पं चेति । तत्र बहोर्भावो भूमेति व्युत्पत्तेर्बाहुल्यात्मको यः पदार्थस्तदेव सुखं न तु भूम्न उपिरतनेऽल्पपदार्थे सुखमित्तः । भूमा तु सुखं भवत्येव । तयोर्भूमाल्पयोर्छक्ष-णभेदस्तत्रेवाऽऽम्नातः—" यत्र नान्यत्पश्यित स भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यित तद्वस्पम् " इति । अन्यो द्वष्टा स्वातिरिक्तमन्यद्रष्टव्यं पश्यतीत्यादयात्रिपुट्यो यिसमञ्जद्रेनत्पदार्थे न सेन्ति सोऽयमद्वैतपदार्थो भूमा । त्रिपुटीक्षपं द्वैतं यिसमञ्जगत्यस्ति तज्जग-दल्पम् । तयोर्भूमाल्पयोर्नित्यत्वानित्यत्वे च तत्रेवाऽऽम्नायेते—" यो वै भूमा तद्वमृत-मथ यदल्पं तन्मर्त्यम्" इति । द्वैतावस्थयोर्जाप्रतस्वप्रक्षपयोर्द्वःखमेव प्रायेणानुभूयते । यदि किचित्कदाचित्सुखं स्यात्तदि साधनप्रयासतारतम्यविनाशित्वदोषिरुपेतत्वाद्वःखमेव ।

तदुक्तं श्रेयोमार्गकारै:--

''इह बत दुर्छभछाभाः सुखर्छेशभिङ्गनो यतः शरीरसृताम् । तेऽपि च दुःखायातो दुःखानि पुनस्ततोऽपि दुःखानि'' इति ॥

अनेनाभिप्रायेण नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तम् । अद्वैतावस्थयोस्तु सुषुप्तिसमाध्योः सुखनेन स्वप्रकाश्चनविष्ठिते । न च तस्य दुःखाभावत्वं शङ्कनीयम् । अभावस्य स्वप्रकाशन्तवासंभवात् । प्रमाणेन विना भासमानत्वात्स्वप्रकाशत्वम् । न खल्बद्वेतं प्रमाणेन तदा प्रमीयते । तथा सित द्वैतापत्त्या सुषुप्तिभङ्गप्रसङ्गात् । भासमानत्वं विप्रतिपत्त्यभावादवन्गन्तव्यम् । यदा जाग्रत्स्वप्नौ विप्रतिपत्तिमकृत्वा जनोऽम्युपगच्छिति तदा सुषुप्तिसमाधी अप्यविप्रतिपत्त्याऽम्युपसंगच्छत्येव । तस्मात्साधनमन्तरेण भासमानतया स्वप्रकाशत्वादद्वैतं सुखरूपम् । सर्वे जना असित कर्तव्यान्तरे सौषुप्तं सुखं काङ्क्षन्तः शेरते । तत्त्वज्ञानिनश्च सुखाभिछाषेणेव निर्विकल्पं समाधि कुर्वन्ति । उभयेऽप्युक्तरकाछे सुखमहम-स्वाप्सं सुखमहं समाहितवानस्मीति तत्सुखमनुस्मरन्ति । आभ्यां सुषुप्तिसमाधिदृष्टान्ताम्यां द्वैतसृष्टेः प्राचीनमप्यद्वैतं सुखमित्ववगन्तव्यम् । तस्मादद्वैतरूपादानन्दादेवेमान्याम्यां द्वैतसृष्टेः प्राचीनमप्यद्वैतं सुखमित्यवगन्तव्यम् । तस्मादद्वैतरूपादानन्दादेवेमान्याद्विति हिरण्यगर्भोदीनि च द्वैतरूपाणि भूतान्युत्वचन्ते । ननु द्वैताद्वैतरूपी

<sup>\*</sup> किं तहीं लादिः।

सृष्टिप्रलयावहोरात्रवत्क्रमेण पुनः पुनः पर्यावर्तेते । तथा सत्येकस्य वस्तुनः परस्पैरविरुद्धरूपद्वयासंभवादेकस्य स्वाभाविकत्वमितरस्याऽऽगन्तुकत्वं च वक्तव्यम् । तत्र कस्य
स्वाभाविकत्वं कस्य वाऽऽगन्तुकत्वं युक्तम् । उच्यते । साधन्नैरपेक्ष्यत्वमद्वैतस्य
मुषुप्ती संप्रतिपन्नम् । द्वैतरूपं तु जागरणमि विषयादिबहुसाधनसापेक्षत्वम् । तस्मारस्वाभाविकाद्वेतरूप आनन्दो जगत आगन्तुकस्य द्वैतरूपस्योपादानम् । यथा समुद्र
एकः फेनतरङ्गबुद्वबुदादीनामनेकेषामुत्पत्तिस्थितिलयहेतुस्तद्वत् । तदेतज्जगत्कारणत्वल्यक्षेणेन लक्षितमानन्दमद्वैतरूपं बद्धैकाऽयल्क्षणेन तपसा भृगः साक्षात्कृतवान् । तस्मात्तदेव तपो मुख्यं साधनम् । तस्य चैकाऽयरूपस्य परमतपसः संपादनाय बहुविधा
उपायाः पातञ्जलादियोगशास्त्रे प्रपश्चिताः ।

यथोक्ताख्यायिकायां जगत्कारणत्वेन विचारितस्य ब्रह्मण आनन्दरूपस्य साक्षा-त्कारे चित्तैकाद्रयरूपं तपोऽन्तरङ्गसाधनमित्युक्तम् । अन्नादिस्यो विज्ञानान्तेस्यश्चतु-स्योऽतिरिक्तमानन्दरूपं यथा तत्त्वं तथैवाऽऽनन्दाद्प्यधिकं तत्त्वान्तरमिति शङ्कां वार्यितुं विद्यामुपसंहरति—

सैषा भांगीवी वांरुणी विद्या । पुरमे व्योमन्मतिष्ठिता, इति ।

तच्छब्देन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिरुच्यते । "ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता मुवनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह " इत्येका श्रुतिः । "अथाऽऽश्वलायनो मगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच । अधीहि भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् " इत्यपरा श्रुतिश्च । एतच्छब्द एकाप्रचित्तजन्यानुभवप्र-सिद्धिमाचष्टे । श्रुगुणा छब्धा भार्गवी । वरुणेन प्रोक्ता वारुणी । ताद्दशी विद्या परमे ब्योमिन ब्रह्मतत्त्वे परिसमाप्ता । "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इति यद्वन्याकृतं श्रुतं तदेतन्मध्यमं व्योम । ऋचो अक्षरे परमे व्योमित्रिति श्रुतम-विनश्चरमृगादिकरुपनाधिष्ठानमृग्वेदादिप्रतिपाद्यं यद्वह्मतत्त्वं तदेतदुत्तमं व्योम । न ह्येतस्माद्धिकं किचिद्वेद्यमस्ति । तथा च श्वेताश्वतरा आमनन्ति—" एतज्ज्ञेयं नित्यमेवाऽऽत्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किचित् " इति । तस्मादिसम्ब्रह्मणि विद्या समाप्ता ।

एकाग्रचित्तस्योत्तमाधिकारिणः सेयं विद्या सुल्लभा । यस्तु सांसारिकफल्रकाम-नया चञ्चलचित्तस्तस्य तत्फलसाधनोक्तिव्याजेन चित्तैकाग्रयहेतुमुपासनं विधत्ते—

स य पुर्व वेदु प्रतितिष्ठति । अर्त्नवानस्रादो भवति । मुहा-

९ ख. 'स्परं वि'।२ घ. <sup>\*</sup>पेक्षम् ।३ ख. <sup>°</sup>विकोऽद्वै°। ४ घ. <sup>°</sup>क्षणल<sup>°</sup>।

न्भवति । मुजयां पुशुभिर्वह्मवर्चसेनं । मुहान्कीर्त्या ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ अथ सप्तमोऽनुवाकः ।

अशं न निन्धात्। तद्वतम्, इति।

एवंशब्दः प्रकृतं परामृशति । अत्रं ब्रह्मेत्यारम्याऽऽनन्दो ब्रह्मेत्येतदन्तं प्रकृतम् । तत्र ब्रह्मज्ञानं प्रत्यत्नस्य प्रथमद्वारत्वात्तिस्मिन्प्रतीके ब्रह्मदृष्टि विधत्ते—यः पुमाननं ब्रह्मेत्युपास्ते स पुमान्मनश्चाश्चरुपराहित्येन प्रतिष्ठितो भवति । किंच प्रभूतान्न-युक्तस्तद्वमन्तुं समर्थो रोगादिरहितो भवति । पुत्रपौत्रादिप्रज्ञया गवाश्चादिपशुभि-वेदशास्त्राम्यासरूपेण ब्रह्मवर्चसेन तत्तद्विषयज्ञनितकीत्यो च समृद्धो भवति । यस्मादनेन द्वारभूतेनोपासितेन ब्रह्मज्ञानं छभते तस्मादयमुपासको गुरुभिवाद्यं न निन्धात् । तद्वतमिति तदेतदनिन्दनमस्योपासकस्य व्रतं नियमेन संपादनीयम् । तदितिकमे सत्युपासनमङ्गविकछं स्यात् ।

अथोपासनान्तरं विघातुमुपास्यं दर्शयति-

माणो वा अन्नम् । शरीरमञ्चादम् । माणे शरीरं मतिष्ठितम् । शरीरे माणः मितं-ष्ठितः । तदेतदञ्जमने मितिष्ठितम् , इति ।

यथा शरीरस्यान्तरे भुक्तमत्रं मवति तथा शरीरमध्येऽवस्थानात्माण एवाक्सम् ।
मध्यवर्तिनस्तस्य प्राणर्त्वंपस्यात्तस्य धारणाच्छरीरमकादं भोकृरूपं गृहमध्यवर्तिस्तमवद्देहमध्यवर्तिप्राणस्य देहधारित्वात्माणे शरीरं प्रतिष्ठितं भवति । प्राणस्य देहधारणत्वं प्राणसंवादे श्रूयते—" अहमेवैतत्पश्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्य
विधारयामि " इति । शरीरस्य च प्राणधारणत्वं प्रत्यक्षम् । तदेतत्प्राणशरीरयोरन्योन्याधारत्वं चिन्तनीयम् । किंच प्राणस्यान्तरवस्थानेनान्नत्वं पूर्वमुक्तम् । देहस्यानकार्यत्वादन्नत्वम् । तथा सत्युभयोरन्नत्वात्पूर्वोक्तरीत्या परस्पराधारत्वाचाक्रमेवाके
प्रतिष्ठितमित्यपि चिन्तनीयम् ।

उपास्यमभिषाय तदुपासनं विधत्ते---

स य एतद्ञमञ्चे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अर्ञवानञ्चादो

९ क. ख. ग. ङ. रोगरिहतो । २ ख. °मे तटुपा° । ३ ख. °रीरान्त° । ४ ग. °रूपाम्न` । ५ घ. ङ. °क्तनीत्या ।

भंवति । मुहान्भंवति मुजयां पुशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनं । मुहान्कीर्त्या ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ।

असं न परिंचक्षीत । तद्व्रतम्, इति ।

अथान्यदुपास्यं दर्शयति--

आपो वा अर्मम् । ज्योतिरस्रादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदस्रमसे प्रतिष्ठितम् , इति ।

पीतानामपामुद्रशित्रा जीर्णत्वादपामन्नत्वम् । ज्योतिषश्चान्नादत्वम् । वृष्टग्रुद्देके विद्युताभिदर्शनाद्देहसंतापेन स्वेददर्शनाच जल्ल्योतिषोरन्योन्यप्रतिष्ठितत्वम् । अत एव परस्परान्नत्वम् ।

उपासनं विधत्ते---

स य प्तदन्नमने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतिति-ष्ठति । अन्नवाननादो भवति । महान्भवति मुजयां पुशुभिन्नहमवर्चसेनं । महान्कीर्त्या ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठकेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽनुवाक:।

अर्भ बहु कुंबीत । तद्वतम्, इति ।

पूर्वत्र भोजनकाले प्राप्तमन्नमसम्यक्त्वबुद्ध्या न परिहरणीयमित्युक्तम् । इह त्वीत-थिभ्यो दातुं बहुसंपादनमुच्यते ।

पुनरप्यन्यदुपास्यं दर्शयति---

पृथिवी वा अर्त्रम् । आकाशोऽत्रादः । पृथिव्या-मांकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रति-ष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् , इति ।

अधस्तादुपरिष्टाच वर्तमानस्याऽऽकाशस्य मध्येऽवस्थानात्पृथिव्या अन्नत्वमाकाशस्य पानादत्वम् । मुग्धदृष्ट्योपरिष्टादाकाशस्योपल्ब्बेस्तयोराधाराधेयमावः । विचारदृष्ट्या स्वाकाशः । तयोः परस्परान्नत्वं चिन्तनीयम् ।

उपासनं विधत्ते —

स य प्तदश्चमन्ते प्रतिष्ठितं वेद् प्रतिति-ष्ठति । अश्नेवानश्चादो भवति । मुहान्भेवति प्रजयां पुशुभिन्नेद्वावर्चसेनं । मुहान्कीर्त्या ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽनुवाकः।

न कंचन वसती पत्यांचक्षीत । तद्वतम् , इति ।

निवासार्थं स्वगृहे समागतं कमि न निवारयेत्। यथोक्तव्रतनिवीहकमुपायं प्रसङ्गाद्विधत्ते—

तस्माद्यया कया च विधया बहंत्रं प्राप्तुयात् , इति ।

यस्मादम्यागताय निवासे दत्ते सत्यन्नमि दातव्यमन्यथा प्रत्यवायश्रवणात् । ''एतद्वृङ्के पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्चन्वसित ब्राह्मणो गृहे'' [ काठ० वह्नी० १ ] इत्यदातुरैहिकामुप्मिककृतस्त्रफलवर्जनमाम्नायते । तस्मादन्नं दातुं याजनाध्यापनप्र-तिग्रहाणां मध्ये येन केनापि प्रकोरणात्रसमृद्धिं संपादयेत्।

अत्र शिष्टाचारं दर्शयति-

अराध्यस्मा अन्नामित्याचक्षते, इति ।

यो गृहे समागच्छति तस्मा आगताया**न्नभरा**धि संपन्नमित्येवान्नवन्तो विद्वांस आचक्षते, न तु परिहरन्ति ।

बह्वन्नसंपादने फलातिशयाय दानिवेशेषे फलविशेषं दर्शयति—

एतद्वै मुखतों अन्नर राद्धम् । मुखतो अस्मर राध्यते । एतद्वै मध्यते अन्नर राद्धम् । मध्यतो अस्मर राध्यते । एतद्वा अन्ततो अन्नर राद्धम् । अन्ततो अस्मा अन्नर राध्यते (१) । य एवं वेद , इति ।

यदत्रं संपादितमस्त्येतदेवात्रं मुखतो राद्धं भवति । मुख्ये देशे तीर्थक्षेत्रविशेषे मुख्यकाले संकान्त्यमावास्यादिरूपे मुख्यायाभ्यागताय वेदशास्त्रतद्व्ययनानुष्ठानपराय मुख्यया वृत्त्या श्रद्धाप्रणिपातसत्कारादिरूपया मुख्येन दात्रा सात्त्विकेन दत्तमित्यर्थः । एतत्सात्त्रिकदानं भगवतोदाहृतम्-

"दातव्यभिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्" इति 1।

यः पुमानेवं सात्त्विकं दानप्रकारं वेद विदित्वाऽनुतिष्ठति । अस्मै जन्मान्तरे मुख्यक्रमेणैवात्रं संपद्यते । मध्यतोऽन्तत इति वाक्यद्वयं राजसतामसदानपरत्वेन व्याख्येयम् ।

तच भगवता दर्शितम्-

"यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुह्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्षिष्टं तदाजसमुदाहृतम् ॥ अदेशकाले यद्दानमपात्रेम्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्" इति ॥

फलवाक्यमपि तदनुसारेण व्याख्येयम् । उपासनाङ्गभूतव्रतप्रसङ्गेन दानानुसारी फलविशेषोऽभिहितः ।

> क्षेम ईति वाचि । योगक्षेम इति प्रांणापानयोः । कर्मेति हुस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमु-क्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः ।

अथोपासनान्येव कानिचिद्विधत्ते—क्षेम इतीत्यादिना । यद्वागिन्द्रियरूपं प्रती-कमस्ति तिस्नब्ब क्षेमरूपेणाविस्यतिनत्युपासीत । क्षेमो रक्षणम् । प्राणापानयो-रुच्छ्वासनिश्वासयोः प्रतीकयोः कमाद्योगरूपेण क्षेमरूपेण च ब्रह्माविस्थितम् । अप्रा-सस्य धनादेः प्राप्तिर्योगः । तस्य परिरक्षणं क्षेमः । कर्मशब्देन होमयुद्धादिव्यापारः विविक्षिताः । ब्राह्मणस्य इस्तयोहोंमादिव्यापारः । क्षत्रियस्य हस्तयोर्युद्धादिव्यापारः । अन्यत्रापि यथायोगं द्रष्टव्यम् । ईदशकर्मरूपेण हस्तयोः प्रतीकयोर्ब्रह्मावस्थितम् । गमनरूपेण पादयोरवस्थितम् । मलविमोचनरूपेण पायुद्धारेऽवस्थितम् । इत्येवमुक्ताः क्षेम इति वाचीत्यादिका विमुक्तिरिति पायावित्यन्ता मानुषीर्मनुष्यदेहावयवेषु संपादिताः समाज्ञा उपासनाः । सम्यना समन्तात्रिष्पद्यमानाः कियाः समाज्ञाः । बहु-वचनिर्विशादेकेका पृथगुपासनेत्यवगम्यते ।

अथ देवी: । तृप्तिरिति हृष्टौ । बलमिति विद्युति (२)। यश ईति पशुषु । ज्योतिरिति नंक्षत्रेषु ।

## प्रजातिरमृतमानन्द ईत्युपुस्थे । सर्विमित्याकाशे ।

उपासनान्तराणि विषत्ते — अथ दैवीरित्यादिना । अथ मनुष्यावयवगतपञ्चोपास्तिकथनानन्तरं दैवीर्देवशरीरगता उपासनाः कथ्यन्ते । दृष्ट्यिमानिदेवतायां तृप्तिरूपेणावस्थितं बद्ध । विद्युद्धिमानिदेवतायां बल्लरूपेणावस्थितम् । पशुदेवतासु यश्चोरूपेणावस्थितम् । नक्षत्रदेवतासु ज्योतीरूपेणावस्थितम् । प्रजातिः पुत्रोत्पादनम् ।
अमृतं योषिता सह कीडा । आनन्दो गृद्धोन्द्रियजन्यः परकीयावयवसंयोगरूपो
व्यापारः । अनेन रूपत्रयेणोपस्थाभिमानिदेवतायामवस्थितम् । त्रयस्य गृद्धोन्द्रियविषयत्वं कौषीतिकन् आमनन्ति — "प्रज्ञयोपस्थं समारुद्धोपस्थेनाऽऽनन्दं रातं प्रजातिं
चाऽऽप्रोति" इति । भूतभौतिकरूपं यज्जगदिन्त तेन सर्वेण रूपेणाऽऽकाश्चाभिमानिदेवतायां ब्रह्मावस्थितम् । एतेषु क्षेम इति वाचीत्यादिषूपासनेषु यथोपासनं फल्लं द्रष्टव्यम् " तं यथा यथोपासते तदेव भवति " इति श्चतेः ।

तत्मितिष्ठेत्युंपासीत । मितिष्ठांवान्भवति । तन्मह इत्युंपासीत । महान्भवति । तन्मन इत्युंपासीत । मानंवान्भवति (३)। तन्नम इत्युंपासीत । नम्य-नेतंऽस्म कामाः।तद्वस्रोत्युंपासीत । ब्रह्मंवान्भवति। तद्वस्रणः परिमर इत्युंपासीत । पर्येणं च्रियन्ते द्विषन्तंः सप्तनाः।परि येऽभियां भ्रातृव्याः, इति।

एतच्छुत्यर्थमेवाभिप्रेत्य कानिचित्फलसिह्तान्युपासनान्युदाहरति—तत्प्रतिष्ठेती-त्यादिना । तद्वस प्रतिष्ठा स्थितिहेतुरित्युपासीनेऽशनाच्छादनादिजीवनस्थितिहेतुपान्भवति । महो महत्त्वगुणोपेतम् । महान्धनादिभिः समृद्धः । मनो मननशक्त्युपेन्तम् । मानवान्मननशक्तिमान् । नमो नमनं नमनेन वशीकरणेनोपेतम् । अस्मा उपासकाय कामा नम्यन्ते स्वाधीना भवन्ति । ब्रह्म वेदः । ब्रह्मवान्स्वाधीनवेदः । ब्रह्मवाो ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य परिमरः परितो वर्तमानस्य द्वेष्यस्य मृत्युरूपः । एनं पर्येतस्यो-पासकस्य परितो वर्तमाना द्वेषं कुर्वन्तः शत्रवो म्रियन्ते । एते द्वेषमकुर्वन्तोऽप्यप्रिया आतृब्यास्तथाविधा अपि शत्रवः परितो स्रियन्ते ।

स यश्रायं पुरुषे । यश्रासांवादित्ये । स एकः (४)।स यं एवंवित् । अस्माङ्कोकात्मेत्य । एत- मञ्जायमात्मानमुपंसंकृम्य । एतं प्राणमयमात्मा-नमुपंसंकृम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपंसंकृम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपंसंकृम्य । एतमान-न्द्रमयमात्मानमुपंसंकृम्य । इमाङ्घोकान्कामान्नी कामकृप्यंनुसंचरन् । एतत्साम गांयन्नास्ते ।

यथोक्तोपासनैरास्मिञ्जन्मनि जन्मान्तरे वा चित्तैकाम्यं प्राप्तस्य यद्वेदनीयं यच वेद-नफलं तदुभयं दर्शयति —स यश्चेत्यादिना । स यश्चायं पुरुष इत्यारम्यैतमानन्दम-यमात्मानमुपसंक्रम्येत्यन्तस्यार्थः पूर्वानुवाकेऽभिहितोऽप्यत्रं नानाविधोपासनसाध्यस्य चित्तेकाम्यरूपस्य तपसः परमपुरुषार्थपर्यवसायित्वं दर्शयितुं पुनरप्यभिहितः । आनन्दम-यकोशे ब्रह्म पुच्छमित्यभिहितस्याखण्डैकरसस्याऽऽनन्दस्याऽऽत्मत्वेन साक्षात्कृतत्वात्प्रि-यमोदादिचतुर्षु कोशावयवेषु ततः पूर्वेषु च कोशेषु बन्धहेतुषु सर्वेषु स्वात्मत्वभ्रमस्य निःशेषेण परित्यक्तत्वादयं मुक्त एव । तथाऽपि जीवत्ययमिति लोकैर्व्यपदिश्यते । देहे-न्द्रियादीनां लोकेर्दश्यमानत्वात् । अतो लोकदष्ट्या जीवनात्स्वदृष्ट्या मुक्तत्वाच्चासी जीवन्मुक्तः । स च यथोक्तप्रकारेणाऽऽत्मानमुपसंक्रम्य यावद्देहपातमितरपुरुषव**दास्ते ।** किं कुर्वन् । कामान्नी कामरूपी भूत्वा लोकानिमाननुकर्मण संचरन्कामत इच्छा-तोऽत्रमत्तीति । भोज्याभोज्यविभागप्रतिपादकविधिनिषेधशास्त्रातिवर्तित्वाद्यस्य कस्यापि गृहे भुक्के । तथा च श्रूयते — "सार्ववार्णिकं मैक्षमाचरत्नुदरपात्रेण" इति । "निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः" इत्युक्तत्वाच्च । कामत इच्छातो रूपं वेष-धारणमस्यास्तीति कामक्रपी "अञ्यक्तिङ्का अञ्यक्ताचाराः " इति श्रुतेः । इमे लोकाः काशीद्वारवत्यादिभूप्रदेशविशेषास्तेषु क्रमेण संचरति । न तु क्रचिद्गृहं कृत्वा निवसति "अनिकेतवास्यप्रयत्नः " इति श्रुते: । यद्वा-- " ब्रह्मादिस्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पू: स्मृताः " इत्येवमुपदेशसाहरुयामभिहितेन प्रकारेण सर्वात्मत्वनिश्चये ये पुरुषा येषु येषु लोकेष्वनुसंचरन्ति तत्सर्वं स्वकीयमित्येव परितुष्यन्नवतिष्ठत इत्यर्थः। पुनरिप कि कुर्वन् एतत्साम गायत्रेतदनन्तरमेव वक्ष्यमाणं साम मन्त्रम् । यद्वा समत्वप्रतिपादकं मन्त्रम् " सर्वेण समस्तेन साम " इति श्रुतेः । सर्वेदा समस्तेन सामेत्यि श्रुतं गायन्सामवेदोक्तक्रमेण गीतं कुर्विन्शिष्यान्प्रति स्वर्की-यसर्वात्मत्वप्रकटनं गानस्य फलम् ।

हा हे बुहा हो हे बुं (५)। अहम समसमहमसम् ।

अहमनादोऽ३हमनादोऽ३हमनादः। अहर श्लोककृद्हर श्लोककृद्हर श्लोककृत् । अहमस्मि
मथमजा ऋता ३स्य । पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य
ना ३ भायि । यो मा ददाति स इदेव मा ३ऽऽवाः । अहमन्त्रमन्त्रमा ३दि । अहं विश्वं
भुवंनमभ्यंभवा ३म् । सुवुर्न ज्योतीः, इति ।

अथ सामस्वरूपं दर्शयति-हा ३ बु हा ३ बु इत्यादिना । अहो शब्दस्याऽऽ-श्चर्यवाचकस्यात्र गानार्थे वर्णविकारे सति हावुराब्दो निष्पद्यते । अतिशयद्यो-तनार्थं त्रिरावृत्तिः । पूर्वं देहमात्रवितेनो मम गुरुशास्त्रप्रसादलब्धज्ञानमात्रेण सर्वोत्मकब्रह्मस्वरूपता प्राप्तेति यदस्ति तदिदमत्याश्चर्यमित्यर्थः । **त्या**दिना सर्वोत्मकत्वानुभवः प्रकटी क्रियते । यद्यदत्त्रं ब्रीहियवगोधूमादिनिष्पांद्यं तत्सर्वेमहमेव तस्मित्रन्ने नामरूपभागस्य मिथ्यात्वाद्धिष्ठानमागस्य सचिदानन्दरू-पस्य वस्तुनो मत्स्वरूपत्वात् । एव**मन्नादश्लोकक्र**तावपि द्रष्टव्यौ । ब्राह्मणक्ष-त्रियगवाश्वादिश्चेतनोऽ**न्नादः ।** स्ठोकराब्दः संघवाची पद्यवाची वा । सैन्यादि-रूपं संघं करोति संपादयतीति श्लोककुदाजादिः । यद्वा काव्यादिमन्थेषु पद्यं करो-तीति स्ठोककृद्विद्वान् । अत्र कृत्स्नानकृत्स्त्रमोक्तकृतस्त्रविद्वत्संप्रहार्थं वाक्येषु वीप्सा । तत्राप्येतत्सर्वात्मकत्वमावश्यकम् । सत्य इव विश्वासोत्पादर्नार्थाय त्रिरुक्तिः । तस्याश्च विश्वासहेतुत्वं लोके वेदे च प्रसिद्धम्। "त्रिवीः शपथयाम्यहम्" इत्यादिलोकप्रसिद्धिः। " त्रिषत्या हि देवाः " इति वैदिकप्रसिद्धिः । ऋतास्य ऋतस्य ब्रह्मणः प्रथमजाः प्रथमकार्यभूतो योऽस्ति हिरण्यगर्भः । हिरण्यगर्भकल्पनाधिष्ठानत्वात् । देवेभ्य इन्द्रा-दिम्यः पूर्वभेवाहमस्मि । इन्द्रादीनामात्मना सष्टत्वात् । सा च सृष्टिबृहदारण्यके पठ्यते—" तच्छ्रेयोरूपमत्यस्रजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रों क्षत्राणीन्द्रो वर्रूणः सोमो रुँदः " इत्यादिः । अमृतस्य मोक्षस्य चक्रनाभिवदाश्रयोऽस्मि । यथा रथचकस्य नाभिरराणां नेमेश्राऽऽश्रयस्तद्वदहमपि मोक्षस्याऽऽश्रयः " तरित शोकमात्मवित् " इत्यात्मज्ञानेन मुक्तिश्रवणात् । य आचार्यो मामेवंविधपरमात्मानं ददाति शिष्येम्य उपदिशति स इत्स एवाऽऽचार्य एवमुक्तप्रकारेण परमात्मतां बोधयित्वा शिष्यान-वति । अथवा यः पुमानुदारः सन्मार्भत्तुमन्नरूपं ब्राह्मणादिभ्यो ददाति स इत्स एवा-न्नस्य दाता पुरुषो बाह्मणादिरूपमावा वक्ष्यमाणप्रकारेणावति । "अन्नात्प्राणा भवन्ति"

९ ग. °दिसंे। २ क. ङ. ँरूपसंे। ३ क. ख. ङ. ँत्तमवश्यम् । ४ घ. °नाय । ५ क. ख. ङ. °त्राक्षात्रा°े । ६ ख. ङ. ँरुणंसोें। ७ ख. रुद्रमित्या°। ८ ग. °मत्र°।

इत्यादिना कार्यपरम्परामन्नजन्यामाम्नाय—"तस्मादन्नं ददन्सर्वाण्येतानि ददाति" इति याज्ञित्वयामुपिनपदि वक्ष्यते । बोधियतव्यः परमात्मरूपो दातव्यान्नरूपश्चाहमेवा-स्मीत्यर्थः । अहमन्नदेवतारूपः सन्दानमन्तरेण स्वयमेवान्नं भक्षयन्तं लोभयुक्तमितिकः पणं पुरुषमि भक्षयामि । महारौरवादिनरकपातेन विनाशयामीत्यर्थः । "केवलाघो मवित केवलादी " इति श्रुतेः । "भुज्ञते ते त्वषं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् " इतिस्मृतेश्च । अहं विश्वं सर्वं भुवनं लोकजातमभ्यभवं अभिभूतवान् । अहमेवश्वर-रूपः सन्प्रलयकाले संहतवानिस्म । सुवःशब्दः स्वर्गस्थमादित्यमुपलक्षयति । नशब्द उपमानार्थः । आदित्यो यथा प्रकाशान्तरनैरपेक्ष्येण स्वयमेव स्वप्रकाशरूपस्तथैवाहं चक्षुरादिनिरपेक्षः सन्नेव चैतन्यज्योतिरस्म ।

अनेन साम्ना प्रतिपादितः सर्वोत्मत्वानुभवः कस्य फञ्जमित्याशङ्कचाऽऽह —

### य पुवं वेदं , इति ।

ब्रह्म पुच्छिमितिवाक्येनोक्तमखण्डैकरसमानन्दात्मानं यः पुमानन्नमयादिद्वारेण साक्षात्करोति तस्यैतत्फलम् । यद्यपि स य एवं विदिति फलभाग्विद्वान्पूर्वमेव निर्दिष्टस्त-थाऽपि विदुष एव फलं नेतरस्याविदुषः । विदुषस्त्ववश्यं फलं भवत्येवेति द्विविधनिय-मार्थं य एवं वेदेति पुनराम्नातम् ।

अनुवाकार्थमुपसंहरति---

इत्युंपुनिषंत् (६), इति ॥

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ \*

भृगुर्वे वारुणिरित्यारम्य य एवं वेदेत्यन्तेन प्रन्थेन प्रतिपादिता येयं विद्या सेयिमितिशब्देन परामृश्यते । सा चोपिनषच्छव्दवाच्या । तच्छब्दिनिर्वचनं तु पूर्वमेव प्रपश्चितम् । एषोपिनषत्समाप्तेति वाक्यशेषः ॥

+ इति नवमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> एतद्गे ग. पुस्तके—" राध्यते विद्युति मानवान्भवत्येको हा३वु य एवं वेदैकं च " इत्यधिकम् । + एतत्प्रपाठकस्याऽऽदौ —प्रपाठकानुवाकयोवेंपरीत्यकारणस्योहेखष्टिप्पण्यां ऋतोऽिस्त स तत्रावलोकनीयः ।

[अध्युस्तस्मै यतो विश्वन्ति तद्विजिज्ञासस्य त्रयो-दशाश्रं माणो मनो विज्ञानं द्वादंश द्वादशाऽऽ-नन्दो दशाशं न निन्द्यादशं न परिचक्षीताश्रं बहु कुर्वितेकादशैकादश] न कंचनैकंषष्टिर्दशं ॥

सह नाववत । सह नै। भुनक्त । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः + ।

हरिं: ॐ ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयारण्यके नवमः प्रपा-ठकः समाप्तः ॥ ९ ॥

वेदार्थस्य प्रकारोन तमो हार्दं निवारयन् ॥ पुमर्थाश्चतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते श्रीनुक्कणसाम्राज्यघुरंघरमाघवविद्यारण्यपरमेश्व-रसंबन्धिवेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये वारुण्यपरनामधेय-सांहित्यामुपनिषदि ब्रह्मवाह्ययस्तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

समाप्तेयं वारुण्यपरनामधेयवती सांहित्युपनिषत् ।

#एतिश्वह्नान्तर्गतग्रन्थस्थाने ग. पुस्तकेऽन्यथा पाठः । स यथा—"भृगुस्तस्मै यते। वै विशन्ति तद्विजिज्ञासस्य तत्रयोदशान्नं प्राणो मने। विज्ञानं तद्विज्ञाय तं तपसा द्वादश द्वादशाऽऽनन्द इति सेषा दशानं न निन्दात्प्राणः शरीरमन्नं न परिचर्साताऽऽपो ज्योतिरन्नं बहु कुर्वित पृथिव्यामाकाश एकादशैकादश " इति ।

<sup>+</sup> एतद्ग्रे ग. पुस्तके—"भृगुरित्युपनिषत् । शं नो मित्रः । आवीद्वक्तारम् । ॐ शान्तिः " इत्यिषकम् ।

## कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

\*अथ दश्चमः मपाटकः। अथ नारायणोपनिषत्।

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

इरिः ॐ।

सह मीवरतु । सह नै। भुनक्तु । सह विधि करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

इति शान्तिः।

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युक्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत् । निर्भमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ २ ॥ वारुण्युपनिषद्युक्ता ब्रह्मविद्या संसाधना । याज्ञिक्यां खिलकृष्पायां सर्वशेषोऽभिधीयते ॥ ३ ॥

षथा बृहदारण्यके सप्तमाष्ट्रमाध्यायो विल्लकाण्डत्वेनाऽऽचार्येरुदाद्धतो, तथेयं नारायणीयाख्या याज्ञिक्युपनिषद्गि विल्लकाण्डरूपा तल्लक्षणोपेतत्वात्। कर्मोपासन- न्रसकाण्डेषु त्रिष्वीप यैद्यद्वक्तव्यमविशिष्टं तस्य सर्वस्थामिधानेन प्रकीर्णेरूपत्वं विल्लक्ष्म । बृहदारण्यके सप्तमाध्याये—" पूर्णमदः पूर्णमिदम् " इत्यादिना ब्रह्मतत्त्वम- मिहितम् । "ॐ खं ब्रह्म" इत्यादिभिरष्टमाध्यायेगतेश्च "यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद" इत्यादिभिर्वाक्येनीनाविधान्युपासनान्यभिहितानि । "स यः कामयेत महत्यापु- याम्" इत्यादिना मन्याख्यं कर्माभिहितम् । तथा पुत्रविशेषादिकामनायुक्तानां तत्कर्मा- ज्यभिहितानि । एवमत्राप्यम्भस्य पार इत्यादिना ब्रह्मतत्त्वमभिहितम् । "आदित्यो

<sup>\*</sup> अयमेव दशमः प्रपाठक उपनिषत्पञ्चकान्तर्गतनारायणोपनिषदितिनामधेयवान् । इयमेव बाह्यिक्युपनिषद्धिलकाण्डरूपेति भाष्यकृता स्पष्टीकृतम् ।

९ ड. सनातना। २ ग. भीयाव्याख्या। ३ ख. झ. च. यद्वै। ४ ख. ग. च. भीकरूपं खिं।५ ख. भैतैः स यो ।६ ख. ग. महान्प्राप्तुै।७ ख. तस्पुत्रै।८ च. भांतुतै।

बा एष एतन्मण्डलम्" इत्यादिनोपासनमभिहितम्। " भूरत्रमग्नये पृथिव्ये स्वाहा " इत्यादिना कर्माण्यभिहितानि । तत्र कर्मणां बाहुल्याद्याङ्गिकीत्युच्यते । तदीयपाठसंप्रदाय उपकमे ब्रह्मतत्त्वाभिधानादुपसंहारे च ब्रह्मज्ञानसाधनानां सत्यादीनां संन्यासानतामभिधानादुपनिषदित्युच्यते । तदीयपाठसंप्रदायस्तु देशिवशेषेषु बहुविध उपल्यते । तत्र यद्यपि शाखाभेदः कारणं तथाऽपि तैत्तिरीयशाखाध्यापकेस्तत्त्वदेशनिवासिभिः शिष्टेराहतत्वात्सवींऽपि पाठ उपादेय एव । तत्र द्रविद्यानां चतुःपष्टानुवाकपाठः । आन्धाणामशीत्यनुवाकपाठः । कर्णाटकेषु केषांचिचतुःसप्ततिपाठः । अपरेषां नवाशीतिपाठः । तत्र वयं पाठान्तराणि यथासंभवं सूचर्यन्तश्रतुःपष्टिपाठं प्राधान्येन व्याख्यास्यामः । तत्र प्रथमानुवाकस्याऽऽदी काश्चिहचो ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपाद-यन्ति । तासु प्रथमामृचमाह —

अम्भंस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् । शुक्रेण ज्योतीर्थपि समनुप्रविष्टः प्रजापंतिश्वरित गर्भे अन्तः, इति ।

अम्भस्य बहुविधसमुद्रमध्यवित्रिक्तस्य पारे परितारे यो महान्त्रीढो छोकाछोकपर्वतादिस्ततोऽपि महीयान्महत्तरोऽयं पर्मिश्वरेः । भुवनस्य पृथिव्यादिछोकस्य मध्ये यो महान्मेवीदिस्ततोऽपि महत्तरः । नाकस्य पृष्ठे स्वर्गस्योपिर यो महान्ब्रह्मछोकादिस्ततोऽपि महत्तरः । तथा च च्छन्दोगा आमनन्ति—"ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तिरः साज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेम्यो छोकम्यः" इति । "स एवाधस्तात्स उपिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद ए सवैम्" इति च । स परमेश्वरः शुक्रेण भासकेन जीवचैतन्यरूपेण ज्योतीिपि निर्मछत्वेन भासकान्यन्तःकरणानि सम्यगनुप्रविष्टः । "तत्स्यद्वा तदेवानुप्राविशत्" इति श्रुतेः । गर्भे ब्रह्माण्डरूपेऽन्तर्भध्ये प्रजापतिर्विराडूपो मृत्वा चरित वर्तते । विराडूपमाथर्वणिका आमनन्ति—"अग्निर्मूर्घो चक्षुषी चन्द्रस्यौ दिशः श्रोत्रे वाविवृत्तश्च वेदाः।वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पञ्चां पृथिवी" इत्यादि । अग्निः प्रकाशयुक्तो चुछोकः । सर्वव्यापी परमेश्वरो वस्तुतस्त्याविध एव सन्मायाव-शाहेहेषु जीवरूपेण ब्रह्माण्डे च विराडूपेणावस्थित इत्यर्थः ।

द्वितीयामृचमाह--

यस्मिनिद्र सं च वि चैति सर्वे यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तद्क्षरे पर्मे व्योमन् , इति ।

१ ग. च. झ. °ते । उ° । २ ख. च. भिदाः का । ३ ख. विकशा । ४ **ग. च. झ.** ॅयन्तोऽर्शातिपा । ५ च रः । तथा भु । ६ ख. ग. था छन्दो । ७ ख. वाग्वृताश्च । ८ च. <sup>°</sup>युत्ताश्च ।

इदं सर्वं जगद्यस्मिश्वव्याकृते मूलकारणे समेति च व्येति च । सृष्टिकाले समु-त्वन्नं सत्संगतमिष भवति । शं चेति पाठे सुख्मिष प्राप्तोतीति व्याख्येयम् । व्यत्ययेन वा संगतमिति द्रष्टव्यम् । संहारकाले विलीनं सिद्धगतमिष भवति । अध्यिषिका हिर-ण्याभिविराडादयोऽग्नीन्द्रादयश्च विश्वं सर्वे देवा यस्मिन्नंव्यक्तं मूलकारणे निषेदुर्नित्रामाश्चित्यावस्थिताः । तदेव सृष्टिसंहारयोर्देवानां चाऽऽधारमृतमव्याकृतमेव । भृत-मतीतं जगत् । भव्यं भविष्यज्ञगत् , इदं वर्तमानमिष जगत् , तद् तदेवाव्याकृतम् । आ इत्याश्चर्ये । आसीदिति प्रसिद्धिर्वो तस्यार्थः । तत्तादृशमव्याकृतमक्षरे विना-शरहिते परम उत्कृष्टे व्योमञ्चाकाशवदमूर्ते परमात्मिन वर्तत इति शेषः ।

तृतीयामृचमाह —

येनांऽऽहृतं खं च दिवं मुर्शे च येनांऽऽदित्यस्तपंति तेर्जसा भ्राजसा च । यमन्तः संमुद्रे कवयो वयंन्ति \*तद्क्षरं पर्मे प्रजाः, इति ।

वाजसनेयिनो गागिब्राह्मणे परमात्मन्योश्चितं यद्व्याकृतर्मभिषीयते—"एतिमन्नु सल्वक्षरे गाग्यीकाश ओतश्च प्रोतश्च" इति, तत्पूर्वस्यामृच्यभिहितम्। अस्यां तु तेनाव्या-कृतेनोपहितं जगत्कारणं चैतन्यमभिषीयते । येन सिच्चद्र्पेण कारणेन खमन्तिरिक्षलोको दिवं द्युलोको महीं महीलोक इत्येतत्सर्वमाद्वतं व्याप्तम् । चकाराम्यां तत्त्तलोकवा-सिनो देहाः समुच्चीयन्ते । तेऽपि कारणेन व्याप्ताः । अत एवीक्ताः सर्वेऽपि सद्रूप-तया भासन्ते । येन परमेश्वरेणानुगृहीत आदित्यस्तेजसा स्वकीयमण्डलान्तर्गत-भास्थररूपेण भ्राजसा च प्रसारितरिश्मरूपया दीप्त्या च तपित सर्वमिदं जगद-भितसं प्रकाशितं च करोति । कवयस्तत्त्विद्यो यं परमात्मानं समुद्रेऽन्तः समुद्रोपल-सितस्य कृतस्तस्य जगतो मध्ये तन्त्निव वयन्ति यथा पटस्वरूपे तन्तवोऽनुगतास्तथा जगति ब्रह्मतत्त्वमनुगतं पश्चित्त । तच्च ब्रह्मतत्त्वमक्षरे विनाशरिहते परम उत्कृष्टे निजस्वरूपेऽवस्थाय प्रजा उत्पादयतीति शेषः । स्वरूपेऽवस्थानं छन्दोगाः प्रश्नोत्त-राम्यामामनन्ति—"स भगवः कस्मिन्प्रतिश्वित इति स्वे महिद्धि" इति । आधारान्तररा-हित्यमेव स्वस्मिन्नवस्थानम् । +यदक्षर इति पाठेऽपि तर्च्छंद्वार्थत्वेनैव व्यीस्वयम् ।

<sup>\*</sup> यदक्षर इति ख. च. स. पुस्तकपाटः । + ख. पुस्तके तदक्षर इति पाटः ।

१ ग. च. वा गतिमि । २ ख. भिन्याकृते मृ । ३ ख. दिव प्र । ४ ग. वी । तस्यान्तर्गतं ताद । ५ ख. न्यास्ते यत्तद । ६ झ. भियी । ७ ग. हितम् । तेन कारणेन व्याप्ता अत । ८ ग. ज्वल्या भा । च. झ. ज्वल्या भा । ९ ग. स्वद्र्पे । १० ग. व्वल्व्योऽ र्थत्वेन व्या । १९ ग. व्याख्येयः ।

चतुर्थीमृचमाह— यतः प्रसूता जगतः प्रसृती तोयेन जीवान्व्यचंसर्जे भूम्याम् । यदोर्षथीभिः पुरुषान्पश्चश्च विवेश भूतानि चराचराणि, इति ।

पूर्वमन्त्रे जगत्कारणमञ्याकृतोपहितं यचैतन्यमुक्तं तस्यात्र जगदुँपादानत्वं प्रपश्चयते ।
"आत्मन आकाशः संभूतः" इत्यारम्य "अन्नात्पुरुषः" इत्यन्तेन प्रन्थेन पूर्वमभिहिता
जगतः प्रमूति प्रसूतिः सृष्टिरुत्पित्तर्यस्मादञ्याकृतोपहिताचैतन्यात्प्रसूता प्रवृत्ता,
तचैतन्यं कारणभूतं तोयेन जलोपलितेन भूतपञ्चकेन जीवान्मनुष्यगवादीज्ञीवदेहान्थ्यैचसर्ज भूम्यां जगैत्यां विशेषेणोत्स्र(णास्र)जत् । व्येससर्जेति पाठेऽपि तथैव
व्याख्येयम् । तथा यचैतन्यरूपं भायाविशिष्टं कारणमोषधीभिन्नींद्रियवादिभिरुपलक्षितमन्तं भूत्वा मनुष्यान्यशूंश्च तदुपलित्ततस्थावरजङ्गमश्चरीराणि सर्वाण्यपि प्रविवेश
वृक्षादिषु स्थावरेषु वृष्टिजलरूपेण प्रवेशः । तेन चैतन्येन सर्वं जर्गत्कवलितमिति शेषः ।

पञ्चमीमृचमाह---

अतः परं नान्यदणीयस रहि परात्परं यन्महेतो महान्तम् । यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात्, इति ।

पूर्ववाक्योक्तेन जगत्कारणत्वाकारेणोपछितितं शुद्धं वस्त्वत्र निरूप्यते । यद्वस्तु परादुत्कृष्टाद्धिरण्यगभीदेरिष परमत्यन्तमृत्कृष्टम् । यच महत आकाशादेभेहान्तं महत् । यद्प्यकं सजातीयविजातीर्थस्वगतभेदर्हितम् । अञ्यक्किमिन्द्रियागम्यम् । अनन्तरूपं देशकालवस्तुपरिच्लेदेशून्यम् । विश्वं जगदात्मकम् । पुराणमनादिसि-द्धम् । तमसः परस्तादज्ञानात्प्रथम्वतेते । अतो वस्तुनोऽन्यद्वस्त्वणीयसमत्यन्तदु-र्लकृष्टं नास्ति ।

विश्विविशेषणेन यैरेसेवेजगदात्मकत्वमुक्तं तदेतत्वष्ठीसप्तर्मीम्यामृग्म्यां प्रपञ्चयति → तदेवर्ते तदुं सत्यमांहुस्तदेव ब्रह्मं पर्मं कंवीनाम् । इष्टापूर्ते बंहुधा जातं जायंगानं विश्वं विभित्तं भुवंनस्य नाभिः ॥ तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदुं चन्द्रमाः । तदेव शुक्रममृतं तद्वस्य तदेषेषः स मुजापंतिः, इति ।

१ ख. °दुत्पादनत्वं च प्र°। ग. च. °दुत्पादनं च प्र°। २ ग. °सूतिः । प्रस्तिः सूतिरुं। ३ ख. ग. च. °न्व्यससं । ४ च. इ. °गत्याम् । व्यो । ५ ख. ग. व्यवसं । ६ ख. °गत्पालि । ग. °गत्पिरिदालि । ७ ख. °त्वात्कारणों। ८ ग. च. इ. 'यर'। ९ ग. 'दरूपम्। १० ख. 'सं सर्वज'। ११ ख. यस्य सर्वे । १२ ग. च "त्सर्वे ज°। १३ ख. 'देव षष्ठीं। १४ ख. 'मीभ्यां प्र°। १५ ख. देव पर्राः। १४ ख. 'मीभ्यां प्र°। १५ ख. देव पर्राः।

मनसा यथावस्तुचिन्तनमृतम् । वाचा तदुचारणं सत्यम् । एतदुभयमि तदेवाधिष्ठानरूपं बह्नैव । कवीनां वेदशास्त्रपारं गतानां परममुत्कृष्टं प्रमाणत्वेनाऽऽदरणीयं यद्ग्रह्म वेदरूपं वस्तु तदि स्वाधिष्ठानभूतपरब्रह्मात्मकमेव । इष्टं दर्शपूर्णमासादि श्रीतं कर्म । पूर्वं वापीकृपादि स्मार्तं कर्म । तदुभयमि तदेव ब्रह्म । तथा बहुधा जातं पूर्वकरुपतत्पूर्वकरुपादिरूपेण बहुप्रकारमुत्पत्निदानीमि तथा जायमानं विश्वं सर्वं जगद्भुवनस्य नाभिश्वकनाभिवत्सर्वस्य लोकस्याऽऽधारभृतः परमात्मा विश्वं । अत आधेयं सर्वमिषिष्ठानस्वरूपेमेव । अग्निवायुमुर्यचन्द्रमसोऽपि तदेव । तथा शुक्रं दीप्यमानं नक्षत्रादिकममृतं देवैः सेव्यं पीयूपमेतदुभयमि तदेवाधिष्ठानरूपमेव यद्ग्रह्म हिरण्यगर्भरूपं तदिष तद्धिष्ठानात्मकमेव । या आपो जलोपलक्षितानि पश्च भूतानि यश्च प्रजापतिर्विराडूपस्तदुभयमैप्यधिष्ठानरूपमेव । यद्यज्जगदिवचादृष्टा नाना-विधं प्रतीयते तत्सर्वं विद्यादृष्ट्याऽखण्डैकरसं ब्रह्मैव । अत एव दृष्टिद्धयमिप्रतेत्य वाजसनेयिन आमनन्ति—"यत्र हि द्वैतिमिव मवित तदितर इतरं पश्यिते" इत्यविद्यादृष्टिः, "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामृत्तत्केन कं पश्येत्" इति विद्यादृष्टिः ।

ननु—" प्रकृतिः पुरुषश्चेव नित्यौ कालश्च सत्तेम " इति विष्णुपुराणे कालस्य नित्यत्वाभिधानाद्विद्यादृष्ट्याऽपि ब्रह्मारूपत्वं नास्तीत्याशङ्क्य पुराणस्याविद्यादृष्टिवि-षयत्वमाभिप्रत्य विद्यादृष्ट्या कालस्य ब्रह्मत्वविवक्षया ब्रह्मणः सकाशादुत्पत्तिमृष्टमीनव-मीम्यां दृशयति—

> सर्वे निमेषा जुक्किरं विद्युतः पुरुषादिधि । कुला मुद्दुर्ताः काष्ठांश्वाहोरात्राश्चं सर्वेशः ॥ अर्थमासा मासां ऋतवेः संवत्सरश्चं क्षकल्पताम् । स आपः मदुषे जुभे हुमे अन्तरिक्षमथो सुवेः, हति ।

निमिनीम जनकस्य पूर्वज आद्यो मिथिलेश्वर आसीदित्युपिनषदि वर्तते । देववरप्र-सादाद्येष्वक्षिपक्ष्मपातेषु स वर्तते ते निमिषाः, त एव निमेषा इत्युच्यन्ते । पक्ष्मपात-परिमिताः र्स्क्ष्माः कालविशेषा इत्यर्थः । ते सर्वेपि विद्युतः स्वयंप्रकाशमानात्युरुषा-त्परिपूर्णात्परमेश्वराद्यधिजिश्वर आधिक्येनोत्पन्नाः । निमेषेम्योऽप्यधिकाः कालवि-शेषाः काष्टाः । ताम्योऽप्यधिकाः कलाः । ततोऽप्यधिका मुद्दूर्ताः । तेम्योऽप्यधिका अहोरानाः ।

स्व. ग. च. पुस्तकेषु कल्पन्तामिति पाठः ।

९ ग. °मथि° । २ ग. 'त्तमः'' इति । ३ ख. °घे इ° । ४ ख. ग. झ. सूक्ष्मका°। ५ ग. °लाः । ताभ्योऽधि° ।

## तथा च पूर्वग्रन्थकारैरुक्तम्-

"अष्टादश निमेषास्तु काष्टा त्रिंशत्तु ताः कला । तास्तु त्रिंशत्सणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम् ॥ ते तु त्रिंशदहोरात्रः पक्षस्ते दश पञ्च च" इति ।

चकारावनुक्तसमुचयार्थौ । तदेव सर्वज्ञ इत्यनेन स्पष्टी क्रियते । छवत्रुटचादिकाः सर्वे काछविशेषाः समुत्पन्ना इत्यर्थः ।

लवत्रुटग्रोः खरूपं पूर्वीचार्येरुक्तम्-

''निल्रिनीपत्रसंहत्यां सृक्ष्मर्सूच्याऽभिभेदने । दल्ले दल्ले तु यः काल्लः स कालो ल्ववाचकः ॥ ल्वैस्नुटिः स्यात्रिंशद्भिः" इति ।

अर्धमासाः शुक्रकृष्णपक्षस्त्याः । मासाश्चित्रवैशाखाद्याः । ऋतवो वसन्तग्रीप्माद्याः । ते सर्वेऽपि परमेश्वराद्धिनज्ञिरे । तथा संवत्सरश्च प्रभविभवादिस्त्यः
कल्पतां परमेश्वरादुत्पन्नः । अत एव स्वप्रयोजनसमर्थो भवति । कल्पन्तामिति बहुवचनपाठे सर्वेऽपि कालविशेषाः स्वस्वप्रयोजनसमर्था इति योज्यम् । स परमेश्वरः स्वनिभितेन कालविशेषणोपहितः संस्तत्तत्कालीचित्येनाऽऽपः प्रदुघे जलोपलक्षितां पृथिवीं
दुग्धवान् । प्राणिनामपेक्षितं भोग्यजातं पृथिन्यां संपादितवानित्यर्थः । तथैवान्तरिक्षमेकं स्थानमथो अपि च सुवः स्वगींऽपरं स्थानिमेमे उभे स्थाने प्रदुघे । तयोरिष
स्थानयोभींग्यवस्तृनि संपादितवानित्यर्थः ।

ननु काललोकादिसर्वकारणस्य सर्वत्रानुगतत्वात्कुतः प्राणिभिरसौ न गृह्यत इत्याशङ्कच तस्य परमात्मन ऊर्ध्वत्वाद्याकारविशेषाभावाद्र्पाद्यभावाचेति मन्त्रद्वयेन दर्शयति—

नैनंसूर्ध्व न तिर्पश्चं न मध्ये परिजयभत् । न तस्येशे कश्चन तस्यं नाम महद्यश्चः ॥ न संदेशे तिष्ठति रूपंगस्य न चक्षंषा पश्यति कश्चनैनंस् । हृदा मंनीषा मनसाऽभिकृतो य एनं विदुरमृतास्ते भंवन्ति, इति।

कश्चिद्षि पुरुष एनं परमात्मानं स्तम्भवद्ध्वीकारमुपरिस्थितशौलावंशवित्तियेगा-कारं वा गृहान्तर्वितदेवदत्तवत्कचिन्मध्येऽवस्थितं वा न परिजग्रभत् । नैव परिगृ-ह्याति । ऊर्ध्वीद्याकाराणां तस्मिन्नभावात् । किंच तस्य परमात्मनः कश्चन कोऽपि

९ च. झ. °सूच्यभिवेषने । २ ग. <sup>'६णरू</sup>पाः पक्षाः । मा<sup>°</sup> । ३ ग. °शाळीवं<sup>°</sup> ।

पुरुषो नेशे नेष्टे मम ग्रहणसौकर्यार्थमीहमूपो भवेति नियन्तुं न समर्थः । अत एव तस्य परमात्मनो महद्यश्च इति नाम संपन्नम् । अत्यन्तस्वतन्त्रत्वेन तदीययशसोऽम्यधि-कत्वात् । किंचास्य परमात्मनो रूपं नीलपीतादिकं संदृशे प्राणिनां दृष्टिविषये न तिष्ठति । "अशब्दमस्पर्शमरूपम्" इत्यादिश्चतेः । अतः कृश्चन कुशलोऽपि पुमानत्यन्तपः दुना चश्चपैनं न पश्चिति । कयं तर्हि गुरुशास्त्रोपदेशयुक्तो गृह्णातीति चेत् । उच्यते । हृदा हृदयपुण्डरोकमध्यवर्तिना मनीषां भौतिकवस्तुगोचराणि मैनांसीष्ट इति मनीद्वधाविषेन मनसाऽन्तःकरणेनाभिकृष्तः सर्वतो निश्चितो मविते । योगयुक्तं हि मनो लौकिंकीर्मनोवृत्तीर्नियमयित । तेन चान्तर्मुखेनै(णै)काग्रेण मनसा परमात्माऽनुभवितुं शक्यते । "दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिमः" इति श्चतेः । ये पुरुषा एनं परमात्मानमेकाग्रेण मनसा विदुः साक्षात्कुवन्ति, ते पुरुषा अमृता मरण-रहिता भवन्ति । देहात्प्राणानामुत्कान्तिर्मरणं तच्च तत्त्वविदां नास्ति । "न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समर्वल्लीयन्ते" इति श्चतेः ।

उक्तार्थदाढ्यीय प्रदेशान्तरपठितान्मन्त्रानुदाहरति—

अद्भः संभूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टी, इति ।

"अद्भ्यः संभूतः पृथिव्ये रसाच्च" इत्ययमनुवाकश्चातुर्हीत्रीयचयनमन्त्रप्रकरणे समा-म्नातः । तस्यानुवाकस्य प्रदर्शनार्थमद्भयः संभूत इति प्रतीकिमिदं पठितम् । तस्मि-न्ननुवाके "तमेवं विद्वानमृत इह भवति" इति परमात्मतत्त्वविदो मरणराहित्यमुक्तम् । "हिरण्यगभीः समवर्तताप्रे" ईत्याचा अष्टावृचः संहितायाश्चतुर्थकाण्डे प्रथमपपाठके समाम्नाताः । ता अपि वेदितव्यस्य परमात्मन उपलक्षकत्वेन हिरण्यगर्भाद्यभिघाना-दत्रोपयुक्ताः ।

यथा हिरण्यगभीदयः परमात्मोपछक्षकास्तया परमात्मना सृष्टं दिगादिकं जैगद्धिं-राण्मूर्तिश्च परमात्मानमुपछक्षयतीति मन्त्रद्वयेन दर्शयति—

एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वोः पूर्वो हि जातः स ज गर्भे अन्तः ।
स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्ज्यसास्तिष्ठति विश्वतेष्मुखः ॥
विश्वतंश्रञ्जुरुत विश्वतेषमुखो विश्वतेष्हस्त जत विश्वतंस्पात् ।
सं बाहुभ्यां नर्मति सं पतंत्रैद्यीवापृथिवी जनयन्देव एकः, इति ।

१ स. च. झ. "यस्य य"। २ स. "देशो गृ"। ३ स. झ. "षा लौकिक"। ४ ग. मनसेष्ट। ५ स. "किकविषयानिवृत्तं भवति। ६ झ. "वनीय"। ७ ग. "ठितत्वान्म"। ८ च. झ. इत्यष्टा"। ९ स. च. झ. त्यां चतु"। १० ग. "गिद्धरण्यम्ति"।

एष विद्विद्विरनुभूयमानो देवः स्वप्रकाशः परमार्तमा प्रदिशः प्रकृष्टाः प्राच्यांचा दिश आग्नेय्याचा विदिशक्ष सर्वा अनुपविश्याविस्थतः । प्रवेशस्य श्रुत्यन्तरप्रसिद्धयों हिशब्दः । तथा पूर्वो जातो हिरण्यगर्भस्वरूपत्वेनायमेव प्रथममुत्पन्नः । हिशब्देन "हिरण्यगर्भः समवर्तत" इति मन्नप्रसिद्धः मूच्यते । स उ स एव परमेश्वरो गर्भे अन्तर्वक्षाण्डरूपस्य गर्भस्य मध्ये वर्तते । स एव विजायमानो देवतिर्यगादिरूपेणेव्दानीं जायते । इतः परमपि जनिष्यमाणः स एव । स च प्रत्यङ्क, अन्नमयादिकोच्चान्य आन्तरः । मुखा देहेन्द्रियाध्यक्षत्वेन मुख्यः । विश्वतः सर्वतो मुखानि रूपाद्यु एछिनत्वेन तिष्ठति । स च ब्रह्माण्डरूपं देहं घृत्वा सर्वप्राणिदेहंस्यरूपत्वात्तदीयैः सर्वेश्वसुराविष्ठिति । स च ब्रह्माण्डरूपं देहं घृत्वा सर्वप्राणिदेहंस्यरूपत्वात्तदीयैः सर्वेश्वसुराविष्ठिति । स च ब्रह्माण्डरूपं देहं घृत्वा सर्वप्राणिदेहंस्यरूपत्वात्तदीयैः सर्वेश्वसुराविष्ठिते । तत्त होस्तान्यवेतिदीयानि मवन्ति । अतोऽस्य सर्वर्त्रं चक्षुप्यन्तम् । एवं विश्वतोनमुखत्वादिकपि द्रष्टव्यम् । स च परमेश्वरो बाहुभ्यां संनमिति बाहुसद्दशास्यां धर्माधर्माम्यां निमित्तकारणाम्यां सर्वं जगद्वशी करोति । तथा पत्रत्रैः पतनशिष्ठैः पश्चीकृतपञ्चमहाभूतैः संनमिति सर्वं जगद्वशी करोति । तथा पत्रत्रैः पतनशिष्ठैः पश्चीकृतपञ्चमहाभूतैः संनमिति सर्वं जगद्वशी वरोति । एवमयं देवो द्यावापृथिव्या-दिकं कृतस्त्रं जगदुत्पादयक्षेक एवावतिष्ठते ।

उक्तार्थे श्रद्धातिशयमुत्पादयितुं मन्त्रद्वयेन गन्धर्ववृत्तान्तं दर्शयति---

वेनस्तत्पश्यन्तिश्वा भुवंनानि विद्वान्यत्र विश्वं भृवत्येकर्नीळम् । यस्मित्रिदश् सं च वि चैकश् स ओतः प्रोतंश्च विभु प्रजासुं ॥ प तद्दोचे असृतं नु विद्वान्गन्धर्वो नाम निहितं गुहांसु । त्रीणि पदा निहिता गुहांसु यस्तद्देदं सवितुः पिता संत्, हति ।

वेनो नाम गन्धर्वः सर्वप्राणिनां गुहासु बुद्धिषु निहितममृतं विनाशरिहतं तद्दस्तु खानुभवेन विद्वान्यवोचे तु शिष्यभ्यः प्रोवाच खलु। कीहशो वेनः । यत्र यिम-न्परमात्मवस्तुनि विश्वं सर्वं जगदेकनीडं भवत्येकत्वेन विश्वमविश्यतं सत्तादारम्यं प्राप्तोति तद्वस्तु गुरुशास्त्रप्रसादेन पश्यन्साक्षात्कुर्वन्विश्वा भुवनानि सर्वोनिष लोका-न्विद्वं ज्ञानन्वतिते । आत्मसाक्षात्कारे हि सर्वं जगत्त्वत्तमकित्यवगतिर्भवति । किंच तेन दृष्टे यिमन्वस्तुनि परमात्मनीदं जगत्सं च वि च समुत्पद्यते विलीनं च

९ इ. रिमा प्रकृ° । २ ख. ग. च. °द्या आ° । ३ ख. ग. °द्याश्र वि' । च. °द्याश्र दि' । ४ ख. ग. 'दिशः स° । ५ ख. °हत्वात्सर्वप्राणिनां । ६ ग. 'त्र चाक्षुष्यत्व° । ७ ग. 'द्यायमु' । ८ ग. 'नीडम् । ९ इ. चैत्येक' । ९० ग. विभुः । ९९ ख. च. 'नीळं भ' । ९२ ख. 'द्वान्विज्ञान'। ९३ ख. 'गेदेकात्म' । १४ च. इ. वेनेन । १५ इ. वि चैति स° ।

भवति । एकमद्वितीयतत्त्वरूपः स परमात्मा विभुर्व्यापी सन्प्रजासु सर्वासु दीर्घतन्तुव-दोतस्तिर्यक्तन्तुवन्प्रोतश्चावतिष्ठते । गुहासु प्राणिनां बुद्धिषु त्रीणि पदा जाग्रत्स्वप्र-सुषुप्तिरूपाणि त्रीणि स्थानानि निहिताऽवस्थितानि । योऽयं गन्धर्वस्तज्जागराद्यधि-ष्ठानं वेद स गन्धर्वः सवितुरुत्पादकस्य स्वकीयजनकस्यापि पिता सज्जनको भवति । छोकप्रसिद्धः पिता पुत्रस्य देहमात्रं जनयित् । ब्रह्मतत्त्वाभिज्ञस्तु परमात्मरूपेण सर्वजन् गदुत्यादकत्वाह्योकप्रसिद्धस्य स्वजनकस्यापि समुत्पादको भवति । ''येस्ता विजानात्सै-वितुः पिता सत्'' इतिश्रुत्यन्तरात् ।

तस्य परमेश्वरस्य व्यवहारकाले सर्वप्राण्युपकारकत्वं परमार्थदक्षिनो मुक्तिप्रदत्वं च मन्त्रद्वयेन दर्शयति—

स नो बन्धुर्जिनिता स विधाता धार्मानि वेद भुवंनानि विश्वां । यत्रं देवा अमृतमानशानास्तृतीये धार्मान्यभ्येरैयन्त ॥ परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः परि लोकान्परि दिशः परि सुवंः । ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदंपश्यत्तदंभवत्मजासुं, इति ।

स परमेश्वरो नोऽस्माकं सर्वेषां बन्धुः । अस्मदनुष्ठितमुक्ततानुसारेण हितकारिस्वात् । जिनतोत्पादकः । सर्वस्रष्ट्रत्वात् । स च विधाता जगतो निर्माता सन्विश्वा
सुवनानि सर्वोनुत्तमाधमछोकान्धामानि तेषु छोकेषु देवादीनां योग्यानि स्थानानि च वेद्
जानाति । यत्र तृतीये छोके स्वर्गाख्ये देवा इन्द्रादयोऽमृतमानञ्चानाः सुधां पिवनतो
धामानि स्वकीयस्थानान्यभ्येरयन्त सर्वतः प्राप्तवन्तः । तेत्सर्वं विदित्वा तत्तदनुष्ठितकाम्यकर्मानुसारेण फछं प्रयच्छतीत्यर्थः । ये तु मुमुक्षवस्ते सर्वे विदिततत्त्वाः सन्तो
धावापृथिवी छोकद्वयं सद्यः परियन्ति बोधक्षण एव सर्वतो व्याप्नुवन्ति । तथा
छोकानविश्वानन्तरिक्षादीन्परियन्ति । दिशः प्राच्याद्याः परियन्ति । सुवः स्वर्गछोकभोगं परियन्ति । सर्वात्मकत्वेन सर्वव्याप्तिरुक्ता । ऋनस्य सत्यस्य परब्रह्मणस्तन्तुभिवच्छेदेनावस्थानं विततं विस्तीर्णं यथा भवति तथा विचृत्य गुरुशास्त्रमुखानिश्वित्य
तद्वस्ततत्त्वमपश्यद्यः साक्षात्कृतवान्स एव प्रजासु मध्ये तद्वस्ततत्त्वमभवत् । तथाच
सुत्यन्तरम्—" बँशं वेद ब्रह्मेव भवति" इति ।

अम्भस्य पार इत्यादिना तद्भवत्यजास्वित्यन्तेन प्रन्थेन प्रतिपादितां ब्रह्मविद्यामुपसंहरति---

परीत्यं स्रोकान्परीत्यं भृतानिं परीत्य सर्वाः पदिशो दिशंध ।

. C

१ स. च. झ. भेप स्वयमु । २ च. झ. यस्तं वि । ३ ख. झ. रस पितुः । ४ ग. विश्वसा । ५ ग. झ. ततः सर्व । ६ झ. च्छन्तीरः । ७ ग. तस्य । ८ ग. भवच्छे । ९ ग. विवृद्ध । १० ग. ह्याविद्व हो ।

मजापंतिः प्रथम्जा ऋतस्याऽऽत्मनाऽऽत्मानम्भिसंबंभूव, इति ।

ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणः प्रथमजाः प्रथमकार्यभूतः प्रजापितिर्हिरण्यगर्भो लोकान्भूरादीन्भूतानि देवमनुष्यादिप्राणिदेहान्प्रदिश्च आग्नेय्यांचा दिश्चश्च प्राच्याचाः
परीत्य सर्वतो व्याप्य सृष्टिकाले सृष्ट्वा पुनर्राप परीत्य स्थितिकाले रक्षित्वाऽऽत्मना
स्वस्वरूपेण तद्विषयकतत्त्वज्ञानेनेत्यर्थः। आत्मानं सत्यज्ञानादिलक्षणमिसंवभूव सर्वतः
सम्यवप्राप्तवान्।

तदेवं ब्रह्मविद्या प्रतिपादिता । अथ तत्प्राप्तिसाधनमूताः सोपाधिकब्रह्मध्यानजप-स्नानादिकर्माङ्गभूता मन्त्राः कर्मकाण्डे पूर्वमनुक्ता अस्मिन्खिलकाण्डे ऽभिधीयन्ते । तत्रै-केन मन्त्रेण ब्रह्मप्राप्त्यर्थमन्तर्यामिणं प्रार्थयते—

सदंसस्पतिमञ्जंतं पियमिन्द्रंस्य काम्यंम् । सनिं मेथामयासिषम् , इति ।

सीदत्यस्मिन्नव्याकृते कारणे सर्वं जगदिति सदः । तस्य पति पाछकमन्तर्यामिण-मयासिषमहं प्राप्तवानस्मि । शीघं प्राप्तवानित्यनया विवक्षया भूतार्थनिर्देशः । कीदृशं सदसस्पतिम् । अद्भुतमाश्चर्यरूपम् । मनसाऽप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जगतोऽ-नायासेन निर्मातृत्वमद्भुतत्वम् । इन्द्रस्य देवराजस्यापि प्रियम् । सोऽप्यन्तर्यामिणं कदा प्राप्त्यामीत्येवमाशास्ते । अत एव सर्वेरन्यैः काम्यमपेक्षणीयम् । सनि कर्मफलस्य दातारम् । मेथां श्रुताधीतप्रन्थधारणशक्तिं प्रयच्छन्तमिति शेषः ।

अथ वह्न्युपाधिकं परमेश्वरं प्रतीष्टप्राप्तिं प्रार्थयते— जद्दीप्यस्व जातवेदोऽपुन्निर्ऋितं ममं । पन्नूश्य महामार्वह जीवंनं च दिशों दिश, इति ।

जाते प्राणिशरीरे जाठराग्निस्वरूपेण विद्यतेऽवतिष्ठत इति जातवेदाः । अथवा जातानुत्पन्नान्यजमानांस्तत्तत्फलदानाय वेति स्वचित्ते निश्चिनोतीति जातवेदाः । हे जातवेदो मदनुग्रहार्थमुत्कर्षेण दीप्यस्व । किं कुर्वन् । ममानिष्टकारिणीं निर्फर्तिं पापदेवतामपञ्चन्विनाशयन् । तां विनाश्य ततो [ मह्यं ] मदर्थं पश्चन्यवादीञ्जीवनं दीघीयुष्यं चकाराम्यामन्यदिष सर्वं भोग्यजातमावह संपादय । ततः मुखनिवासार्थं दिशः प्राच्याद्या निवासयोग्यानि तर्ताह्मगतस्थानानि दिश देहि ।

संपादितानां गवाश्वादीनामविनाशं प्रार्थयते---

मा नो हिश्सीज्ञातवेदो गामश्वं पुरुषं जर्गत्।

# [प्रपा०१०अनु०१] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

## अविभ्रदम् आगंहि श्रिया मा परिपातय, इति ।

हे जातवेदस्त्वत्प्रसादान्मद्यिं गवादिकं निर्ऋतिर्मा हिंसीन्मा विनाशयतु । जग-च्छब्देन गवादिव्यतिरिक्तं गृहक्षेत्रादिकं विविक्षतम् । हेऽग्ने त्वमिबश्चद्धारयन्नस्म-दपराधं मनस्यधारयित्वाऽऽगिह अस्मदनुग्रहार्थमागच्छ । ततो मां श्रिया धनधा-न्यादिसंपदा परिपातय सर्वतः प्रापय ।

हैत उध्वें तेषु तेषु देशेषु श्रुतिपाठा अत्यन्तविल्रक्षणाः। तत्र विज्ञानात्मप्रभृतिभिः पूर्वेनिबन्धेकारैद्रीविडपाठस्याऽऽहतत्वाद्वयमि तमेवाऽऽहत्य व्याख्यास्यामः । अतत्र षड्भिर्गायत्रीभिरात्मप्राप्तिद्वारभूता देवताविशेषाः प्रार्थ्यन्ते । तत्राऽऽदौ विश्व- स्पर्धरं रुद्रं प्रार्थयते —

पुरुषस्य विद्य सहस्राक्षस्यं महादेवस्यं धीमहि । तन्ने। रुद्रः प्रचोदयांत्, इति ।

"विश्वतश्रक्षः" इत्यादिमन्त्रोक्तो विराट्पुरुषः सहस्राक्षः, तस्य पुरुषस्य स्वरूपं विश्व जानीमहि छमेपहि वा । तदर्थं तस्य विराड्पुस्य महादेवस्य स्वरूपं धीमहि ध्यायेम । तत्तत्र ध्याने नोऽस्मान्रुद्रो विराड्पो महादेवः मचोदयात्प्रचोदयतु प्रेरयतु ।

अथ "विश्वहोभिः कुठारं मृगमभयवरौ सुप्रसन्नो महेशः" इत्याद्यागमप्रसिद्धमूर्तिषरं रुदं प्रार्थयते—

तत्पुरुषाय विद्येहं महादेवायं धीमहि । तन्नां रुद्रः प्रचोदयात्, इति ।

तमागमप्रसिद्धं पुरुषाकारं महादेवं जानीमो <sup>है</sup>यार्थाम च । तत्तस्मिन्ध्यानेऽस्मान्**रुद्रः** प्रेरयतु ।

"बीजापूरगदेक्षुकार्मुक" इत्यागमप्रसिद्धमूर्तिघरं विनायकं प्रार्थयते — तत्पुरुषाय विद्येहं वक्रतुण्डायं धीमहि । तन्नां दन्तिः प्रचोदयात्, इति ।

गजसमानवक्त्रत्वेन दीर्घस्य तुण्डस्य रत्नकलशादिधारणार्थं वक्रत्वम् । दन्तिर्भ-हादन्तः ।

तत्रशब्दानन्तरं—" द्वादशगायत्रीणां मध्ये " इत्यधिकं—च. पुस्तके प्रक्षिप्तम् ।

१ च. झ. अत । २ ख. ग. 'न्धनका'। ३ ग. च. ध्यायेम । ४ क. <sup>°</sup>यामः । त<sup>°</sup> । ५ ख. °रगणागे ।

पुराणादिषु प्रसिद्धं पक्षिराजम्तिषरं देवं प्रार्थयते— तत्पुरुषाय विषदे सुवर्णपुक्षायं धीमहि।तभी गरुडः प्रचोदयांत, इति ।

शोमनपतनसाधनपक्षोपेतः सुवर्णपक्षः : ।

"हेमप्रख्यामिन्दुखण्डे।ङ्कमै।लिम्" इत्यागमप्रसिद्धमूर्तिघरीं दुर्गौ प्रार्थयते—

कास्यायनायं विश्वहें कन्यकुमाँरिं धीमहि। तन्नां दुगिः मचोदयांत्, इति ।

कृतिं वस्त इति काँत्यो रुद्रः । स एवायनमधिष्ठानमुत्पादको यस्या दुर्गायाः सा काँत्यायनी । कुत्सितमनिष्टं मारयति निवारयतीति कुमारी । कन्या चासौ कुमारी चेति कन्यकुमारी । दुर्गिर्दुर्गो । लिङ्गादिज्यत्ययः सर्वत्र च्छान्दसो द्रष्टव्यः ।

" अर्कीघामं किरीटान्वितमकरलसत्कुण्डलम् " इत्याद्यागमप्रसिद्धमृतिघरं देवं प्रार्थयते—

> नारायणायं विष्वेहं वासुदेवायं धीमहि। तन्नें विष्णुः प्रचोदयांत्, इति ।

नरशरीराणामुपादानरूपाण्यन्नादिपञ्चभूतानि नारशब्देनोच्यन्ते। तेषु भूतेषु या आपो मुख्यास्ता अयनमाधारो यस्य विष्णोः सोऽयं नारायणः । समुद्रजलशायीत्यर्थः ।

तथा च स्मर्यते---

"आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्प्रतः" इति ॥

स च ऋष्णावतारे वसुदेवस्य पुत्रत्वाद्वासुदेवः । स च स्वकीयेन वास्तवेन पर-ब्रह्मरूपेण व्यापित्वाद्विष्णुः । ता एता गायव्यश्चित्तशुद्ध्यर्थे ध्यानपुरःसरं जिपतव्याः । अथ स्नानाङ्गभूता मन्त्रा उच्यन्ते । तत्र शिरिस मृत्तिकया सह दूर्वो धारियतुं दवीभिमन्त्रणमन्त्रमाह—

## सहस्रपरंगा देवी शतमूंला शताङ्करा । सर्वर्थ

<sup>\*</sup> एतदनन्तरं च. पुस्तके प्रथमं नारायणगायत्रीभाष्यं ततो दुर्गागायत्रीभाष्यमिति कमः । तत्र नारायणगायत्रीभाष्यसमाप्त्यनन्तरम्—" अथाऽऽन्व्रपाठे गायत्रीपाठः । वज्रनस्ति । भास्क-रेति । वैश्वानरेति । एता उपेक्षिताः" इत्यिकं प्रक्षिप्तम् ।

१ ख. °नप्रसा' । २ ख. ग. °ण्डान्तमी । ३ ग. भारी घी । ४ ग. कार्त्यो । ५ ग. छ. कार्त्याय । ६ स. 'रीरोपा । ७ स. 'धे देवताध्या ।

## इरतुं मे पापं दूर्वी दुं:स्वम्नाशिनी, इति ।

येयं दूर्वभिमानिनी देवता सा मे पापं सर्वे हरतु । कीहशी, सहस्रसंख्याकेम्यः पावनहेतुम्यो द्रव्येम्यः परमोत्कृष्टा । सा च देवी द्योतनात्मिका । शतसंख्याकानि मूछानि यस्याः सा श्रतमूछा । तथा शतार्ब्हुरा । शतशब्देन बहुत्वमात्रैमत्रोपछ- क्ष्यते । दुःस्वमकृतमनिष्टफछं नाशयतीति दुःस्वमनाश्चिनी ।

अथ मृत्तिकाभिमन्त्रणमन्त्राः, तत्र प्रथममन्त्रमाह---

अर्थकान्ते रंथकान्ते विष्णुकान्ते वसुंघरा। \*शिरसां घाँरिता देवी रक्षस्य मां पदे पदे, इति।

येयं भूमिस्तामश्वाः शुद्धिहेतनः स्वपदैराक्रामित, तादृशी भूमिरश्वकान्ता । अग्नि-चयन उखानिर्माणार्थं भूखननप्रदेशस्याश्वाक्रमणिवधानादश्वपादानां मृच्छुद्धिहेतुत्वं गम्यते । तथा रथकान्ता रथसंचरणेन क्षुण्णा सती शुद्धा भवति । तथा त्रिविक्रमा-वतारे विष्णुः स्वपदेन भूमिमाक्रामित ततोऽपि शुद्धत्वम् । अश्वरथविष्णुभिराक्रान्ते शुद्धे हे भूमे वसुंधरा सर्वाणि वसूनि धारयन्ती सती स्नानकर्मण्येतस्मिन्मदीयशिरसा धारिता देवी द्योतमाना त्वं मां स्नानार्थं जल्लमध्ये गच्छन्तं पदे पदे रक्षस्य ।

द्वितीयमन्त्रमाह—

जुद्धृतं।ऽसि वंराहेण कुष्णेन श्रंतबाहुना । भूमिर्धेनुर्धरणी लोकघारिणी, इति ।

हे मृत्तिके त्वं भूमिरूपा सती कृष्णवर्णेन शतसंख्याकबाहुयुक्तेन वराहावतारेण पूर्वमुद्धृताऽसि । कीदशी भूमिः । धेनुः कामधेनुवत्प्रीणयित्री । धरणी सत्या-(स्याः)नां धारयित्री । लोकधारिणी प्राणिनामपि धारयित्री ।

तृतीयमन्त्रमाह--

मृत्तिके हनं मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् । +त्वया हतेन पापेन जीवामि शरदः शतम् , इति ।

स्पष्टोऽर्थः ।

श्वतपदद्वयमिश्रितस्वरकम् । + इदमर्थमज्ञातस्वरकम् ।

९ ख. "तमाना"।२ ख. "इकुराऽत्र त्र"। ३ ख. च. "त्रमुप"। ४ ग. झ. धारियष्यामि र"।५ झ. "श्वाकाम"।६ ग. स्वयं प"।७ ख. "ती तथा झा"।८ ख. "तीयं म"। ९ ख. झ. "तीयं म"।

पादद्वयात्मकं चतुर्थं मन्त्रमाह---

मुत्तिकं देहिं मे पुष्टिं त्विय संवी प्रतिष्ठितम्, इति ।

यद्यत्पुष्टिसाधनं यवगोधूमादिद्रव्यं तत्सर्वे हे मृत्तिके त्विय प्रतिष्ठितम् । तस्मा-

पश्चममन्त्रमाह---

गुन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरी ५ सर्वेभूतानां तामिहोपंहये श्रियम् , इति ।

तां मृत्तिकाभिमानिनीं देवतामिहास्मिन्स्नानकर्मण्युपह्नये सामीप्येनाऽऽह्नयामि । कीटशीम् । गन्धद्वारां घाणप्राह्यो गन्ध उपलब्धिद्वारं यस्याः सा गन्धद्वारा । अत एव गन्धवती प्रथिवीति तार्किका लक्षणमाहुः । दुराधर्षां प्रतिकृत्तैः पुरुषेरसुरादिभि-राधिंतुं तिरस्कर्तुमशक्याम् । नित्यपुष्टां सर्वदा बीह्यादिधान्यैः परिपूर्णाम् । करी-षिणीं बहुलेन गोमयेन युक्तां गोमिहिष्यादिपशुयुक्तामित्यर्थः । सर्वभूतानां देवतिर्थ-ष्यानुष्यस्त्पाणां प्राणिदेहानामीश्वरीमुत्पादकत्वेन नियन्त्रीम् । श्रियं सर्वैः सेव्याम् ।

नाभिदन्ने जले प्रविश्य जलाभिमन्त्रणमन्त्रमाह—

सुमित्रा न आप ओषंघयः सन्तु दुर्भित्रास्तस्में भूयासुर्योऽस्मान्द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः , इति ।

या एता आपस्ता एतास्तज्जन्या बीहियवाद्योषघयश्च नोऽस्मान्प्रति सुमित्राः स्नानपानभोजनोदावनुकूलाः सन्तु । यः रात्रुरस्मासु द्वेषं करोति यस्मिश्च वयं द्वेषं कुर्म उभयविधाय तस्मै रात्रवे दुर्मित्राः प्रतिकृला भूयासुः स्नानैपानमोजनादौ ज्वराजीणीदिकमुत्पादयन्तु ।

एतैर्मन्त्रैरभिमन्त्रितां मृत्तिकामनुलिप्य नद्यादिजलप्रदेशे जलाधिपतिप्रार्थनार्थं मन्त्र-द्वयमाह—

हिरंण्यशृङ्गं वरुंणं प्रपंद्ये तीर्थं में देहि याचितः । यन्मयां भुक्तमसार्धूनां पापेभ्यंश्च प्रतिग्रंहः ॥ यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । तम इन्द्रो वरुंणो वृहस्पतिः सविता चं पुनन्तु पुनः पुनः, इति ।

९ स. ° इतमं म<sup>\*</sup>। २ इत. देवीं भि°। ३ ग. ब्रीहिघा°। इत. ब्रीहियवादि<sup>°</sup>। ४ ग. <sup>\*</sup>हिषादि<sup>°</sup>। ५ इत. <sup>\*</sup>नादिष्वनु<sup>°</sup>। ६ स्व. ग. <sup>°</sup>नभो<sup>°</sup>।

मुवर्णमेयशृङ्गबदुपर्यवस्थितं मुकुटं यस्यासी हिरण्यशृङ्गः, ताददां वरुणं जलाधि-वितं प्रपद्येऽनुग्रहार्थं प्राप्तोमि । ताददो वरुणस्त्वं मया याचितः प्राधितः संस्तिर्थ-वितरणस्थानं मे देहि । किंचासाधूनां पापिनां गृहे मया यद्भुक्तं तथा पापेभ्यः वापिनां सकाशात्मतिग्रहश्च यः कृतोऽन्यदपि यद्वुष्कृतं कृतं मानसं वाचिकं कायिकं वाऽनुष्ठितं मे मदीयं तत्सर्विमिन्द्रादयो देवास्तदा तदा पुनन्तु शोधयन्तु ।

जलावस्थितदेवान्प्रति नमस्कारमन्त्रं दर्शयति---

नमोऽप्रयेऽप्सुमते नम् इन्द्रीय नमो वरुं णाय नमो वारुण्ये नमोऽद्धाः , इति ।

आपो यस्याग्नेः सन्ति सोऽयमप्सुमान् , जलमध्ये निगृढ इत्यर्थः । तथाविधाया-ग्नय इन्द्राय वरुणाय वारुण्ये वरुणपत्न्ये जलाभिमानिदेवताम्यश्च नमस्कारोऽस्तु ।

निमज्जनप्रदेशे दुष्टजलापनयनमन्त्रमाह-

यद्पां कूरं यदं मेध्यं यदंशान्तं तदपंगच्छतात् , इति ।

अपां संबन्धि यत्कूरं रूपं मरणकारणमावर्तादिकं यज्ञामेध्यं निष्ठीवनादिदुष्टं यद्प्यशान्तं वातश्ठेष्मादिजनकं तत्सर्वमैस्मान्निमज्जनप्रदेशादपगच्छतु ।

निमज्जनमन्त्रावाह---

अत्याशनादंतीपानाद्यच उग्रात्मंतिग्रहात् । य(त)न्मे वरुणो राजा पाणिनां श्रवमशेतु ॥ सोंऽहमंपापो विरजो निर्भुक्तो मुक्तिकिल्विषः । नाकस्य पृष्ठमारुश्च गच्छेद्रह्मंसलोकताम् , इति ।

देविषितृमनुष्यादियज्ञमतीत्य भुक्तमत्याशनम्, देविषितृतर्पणमतीत्य पीतमुदकमतीपानम्, अशास्त्रवर्ती यः पुमांस्तस्माद्यो धनप्रतिष्रहः, एतैर्रत्यशन्तिपानदुष्प्रतिग्रहैः संपादितं यत्पापं मे मदीयं तत्सर्वं वरुणो राजा जल्लस्वामी स्वकीयेन पाणिनाऽपनयतु । ततः पापराहितः सोऽहं रजोगुणरहितः संसारकारणरागद्वेषादिदोषाभिर्मुक्तोऽत एवानुष्ठास्यमानपापरहितः स्वर्गस्योपरिभागमारुह्य ब्रह्मणा हिरण्यगर्भेण
समानभोक्तृत्वं गच्छेद्गच्छेयम् ।

९ इ. "मयं शृं। २ ख. "पं मार"। ३ इ. "मस्मित्रि"। ४ ग. इ. "त् । तन्नो व"। ५ ख. "वन्द्रविपि"। ६ ग. इ. "म्, उच्छास्त्र"। ७ ख. "रप्पत्याश"। ८ ख. "नातीपा"।

तीर्थमूतानां गङ्गादिनदीनामावाहनमन्त्रमाह-

र्म में गक्ने यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोमंश् सचता परुष्णिया । असिक्रिया मरुद्धुधे वितस्तयाऽऽजीकीये क्रुणुबा सुषोमया, इति ।

हे गङ्गाद्या नद्यो यूयं परुष्ण्यादिभिर्नदीभिः सह मे मदीयिममं स्तोमं स्तोत्रं शृणुहि शृणुत । श्वत्वा तत्राऽऽसचताऽऽगत्य जले तद्वारेण मिय च समवेता भवत । गङ्गा-यमुनासरस्वत्यः प्रसिद्धाः । श्रुतुद्रीति नद्यन्तरस्य संबोधनम् । मरुद्धुध आर्जीकीय इत्यन्ययोर्नद्योः संबोधनद्वयम् । परुष्णियाऽसिक्रिया वितस्तया सुषोमयेति पद-चतुष्टयं तृतीयान्तं नदीचतुष्टयवाचकम् ।

जले निमन्नस्य प्राणायामार्थमघमर्षणमूक्तमाह—

ऋतं चं सत्यं चाभी द्वात्तपसोऽध्यंजायत । ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादिधं संवत्सरो अंजायत । अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमंकल्प-यत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः, इति ।

ऋतं मानसं यथीर्थसंकल्पनम् । सत्यं वाचिकं यथाँर्थभाषणम् । चकाराभ्यामन्यदिवं चेत्युपात्तत्वात्सुवःशब्देन भोगविशेषो प्राप्तितः।

क्रितं मानसं यथीर्थसंकल्पनम् । सत्यं वाचिकं यथाँर्थभाषणम् । चकाराभ्यामन्यदिवं चेत्युपात्तत्वात्स्युव्यते । तत्सर्वमभीद्धाद्दभितः प्रकाशमानात्परमात्मन उत्पक्रम् । कदा समुत्पन्नमिर्त्युच्यते । तपसोऽधि स्रष्टव्यपर्याश्चेचनेश्वक्षणात्तपस अर्ध्वम् ।

"स तपस्तप्त्वा । इद ५ सर्वमस्रजतः इति श्रुत्यन्तरात् । "यस्य ज्ञानमयं तपः" इति
श्रुत्यन्तराच । ततः स्वप्रकाशात्परमेश्वराद्रात्रिरुत्पन्ना । अह्योऽप्येततुपश्यणम् । ततस्तस्मात्परमेश्वरात्समुद्र उत्पर्नः । सामान्योक्तस्य श्रवणोदक्षीरोदद्ध्यादिविशेषमभिप्रेत्यार्णवश्चदेन पुनर्विशेष्यते । अवान्तरभेदयुक्तात्समुद्राद्ध्यूर्धं संवत्सरोपश्चितः
कृत्स्तः काष्टः समुत्पनः । स चोत्पाद्कः परमेश्वरोऽहोरात्रोपश्चितान्सर्वीन्काशविशेषाकिर्वा वर्तते । स ताद्दशो धाता परमेश्वरः सूर्योदिदेवान्यृधिव्यादिशोकांश्च यथापूर्वमतीतमृष्टौ यस्य यादशं रूपं ताद्दशमनिकम्याकल्पयत्संकल्पमात्रेण संपादितवान् ।
दिवं चेत्युपात्तत्वात्सुवःशब्देन भोगविशेषो विवक्षितः ।

९ स. भुतुद्धि । २ स्त. "थार्थ सं" । ३ स्त. "थार्थ भा' । ४ स्त. "मिति तदुच्य" । ५ स्त. ग. "नक्ष' । ६ स्त, "न्नः । स समात्तस्य । ७ स्त. "नः । तस्याप्युत्पा । ८ स्त, "धदसृज" ।

अधमर्पणं कृत्वा तत ऊर्ध्वमवगाहनार्थास्तिस्र ऋचो दर्शयति-

यत्पृथिच्या र र्जः स्वमान्तरिक्षे विरोदसी । इमाश्स्तदापो वरुणः पुनात्वेयमर्षणः । एष भूतस्य मध्ये भुवनस्य गोप्ता । एष पुण्यकृतां लोकानेष मृत्योदिरण्यम् । द्यावापृथिच्योदिर्-ण्मयु स्रक्षित्र सुवैः । स नः सुवः स्रक्षित्राधि, इति ।

पृथिच्यां वर्तमानानामस्माकं स्वं रजः स्वकीयं पापं यद्क्ति । आन्तरिक्षे सर्वतोऽन्तरिक्षलोके विरोद्सी विशेषण रोदस्योद्यावाष्टियेवयोर्यत्पापमस्ति । अत्र रोदस्योः
पृथगुक्तत्वात्प्टियिव्यामितिपदेन भूमेरधस्ताद्वर्तमानः पाताललोको विविक्षतः । सर्वेष्वि
लोकेषु तत्तज्जनमान्यनुभवतामस्माकं यत्पापमासीत्तत्वर्तं पापं तदनुष्ठातृनिमानस्माश्च
वरुणः पुनातु शोधयतु । पापं विनाश्य शुद्धानस्मान्करोतु । कीदृशो वरुणः । आपो
जलस्वामित्वेन तद्ध्यः । अद्यानि मर्षयित विनाशयतीत्यधमर्षणः । तादृश एष
वरुणो भूतस्यातीतस्य भुवनस्य प्राणिजातस्य गोप्ता रक्षिता । तथा \*मान्यस्य भविव्यतोऽप्यम्रतो गोप्ता । एष वरुणः पुण्यकृतां ज्योतिष्टोमादिकारिणां लोकान्त्रयच्छतीति शेषः । एष वरुणो मृत्योः सर्वप्राणिमारकस्य यमस्य संबन्धिनं हिरुणम्यं
लोकविशेषं पापिनां प्रयच्छतीति शेषः । यत्र हिरुणम्यं ब्रह्माण्डरूपं सुवः स्वर्गशव्याभिषयं द्यावापृथिव्योद्यंलोकम्लोकयोः संश्रितं प्रवर्तते । हे वरुण स त्वं नोऽस्मान्प्रति सुवस्तादृशं स्वर्गलोकं संशिशाधि सम्यगनुगृहाणे ।

इति तिमृभिक्रिग्भिः स्नातवतः पुरुषस्याऽऽचमनार्थं मन्त्रमाह-

आर्द्रे ज्वलंति ज्योतिरहमंसिम । ज्योतिज्वेलंति ब्रह्माह-मंस्मि । योऽहमंस्मि ब्रह्माहमंस्मि । अहमंस्मि ब्रह्माहमंस्मि । अहमेवाहं मां जुंहोमि स्वाहां, इति ।

यदेतदुदकरूपमार्द्रे तदेतत्स्वाधिष्ठानचैतन्येन ज्वलति प्रकाशते । तचाधिष्ठानै-चैतन्यरूपं ज्योतिरहमस्मि । देहेन्द्रियादिम्यो विवेचितस्य मम तदेव जलाधिष्ठान-

<sup>\*</sup> मध्येपदस्य व्याख्यानमेतत् । मध्येपदस्थाने भाव्यस्येति वा पाठः कल्पनीयः ।

१ ख. °तो ऽप्यागामिनो ऽपि गो°। २ ख. ब्रह्मलोकं। ३ ख. °ण.। ति°। ४ ग. झ. °नरू°। ५ ग. इ. °देवाधि°।

चैतन्यं स्वरूपित्यर्थः । तदेवोपपायते—यज्जयोतिज्वेलतीत्युक्तं तज्ज्योतिर्व्रह्मैव । अतो ज्योतिरहमस्मीति वाक्येन ब्रह्माहमस्मीत्युक्तं भवति । न च पूर्विसिद्धं जीवात्मनः स्वरूपं विनाश्य रूपान्तरस्य ब्रह्मत्वलक्षणस्य प्राप्तिर्भवति । किंतु योऽहं पुरा जीवोऽस्मि स एवेदानीमहं ब्रह्मास्मि । वस्तुतो ब्रह्मण्येव मिय पूर्वमज्ञानाज्ञीवत्व-मारोपितमासीत् । तस्मिन्नज्ञाने विवेकेनापनीते सित वस्तुतः पूर्वसिद्धमेव ब्रह्मस्वरूप-मिदानीमनुभविताऽस्मि, नतु नूतनं किंचिद्वंद्धात्वमागतम् । तस्मादहमेवाहं ब्रह्मभावानुभववेलायामि पूर्विसिद्धोऽहमेव न तु योषित्यप्रिध्यानवदुपचरितं ब्रह्मत्वम् । ताद्दश्योऽहं जल्रह्मं मां जुहोमि उदराम्नो प्रक्षिपामि । हविष्प्रदानवाची स्वाहाशब्दः । महेहवर्तिम्यो देवेम्यो जल्रह्मं हविर्क्तिमत्यर्थः ।

आचमनादूध्वं पुनरिप स्नाने मन्त्रमाह-

अकार्यकार्यवकीणीं स्तेनो भ्रंणहा गुंहतत्त्पगः। वरुणोऽपामंघमर्षणस्तस्मात्पापात्मभ्रंच्यते, इति ।

अकार्यं शास्त्रप्रतिषिद्धं कलञ्जमक्षणादिकं तत्कर्तुं शीलं यस्यासावकार्यकारी
प्रतिषिद्धस्त्रीगमनवानवकीर्णी । बाह्यणसुवर्णहर्ता स्तेनः । वेदवेदाङ्गविद्वार्ह्यणो गर्मो वा भूणस्तं हन्तीति भ्रूणहा । गुरुदारगामी तु गुरुतल्पगः । एतादृशपापकारिणमि माम-घमर्षणः पापविनाशकोऽपां स्वामी वरुणस्तस्मात्सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते मोचयति ।

रहस्यपापश्चयार्थे स्नानमन्त्रमाह-

रजोभूमिस्त्व मार रोदंयस्व प्रवदन्ति धीराः।

**\*पुनन्तु ऋषयः पुनन्तु वसंवः पुनातु वरुणः पुनात्वंघमर्ष्णः, इति ।** 

रजो रजसः पापस्य भूमिः स्थानभूतोऽहमतो हे देव त्वं तत्पापफलभूतया यातन्या मां रोदयस्व । यद्यप्येतत्तवोचितं तथाऽपि धीरा बुद्धिमन्तः शास्त्रपारं गता मामनुगृह्धन्त एवं प्रवदन्ति । तदीयं वाक्यमुदाह्वियते—ऋषयो विसिष्ठादिमुख्या एवं स्नानकारिणं पुनन्तु शोधयन्तु । तथा वसवोऽष्टसंख्याका एवं पुनन्तु । वक्षणोऽप्येनं पुनातु । अधमर्षणः पापविनाशकोऽन्योऽपि देव एवं पुनातु । एवं धीरैर्मह-द्विरगृहीतत्वाद्ययादिभिः पृतं मां त्वमिष यमदेव मा बाधस्व कित्वनुगृहाणेत्यर्थः ।

#### \* पदद्वयमनिश्चितस्वरकम् ।

१ ख. ग. °ते। ज्योति । २ ग. 'सिद्धर्जी'। ३ ख. इद्धात्मत्व । ४ ख. द्वात्वानु । ५ ख. °र्णीक्षतत्रतः । त्रां ६ ख. द्वाणस्तद्रभों । ७ झ. 'ति मोचयतु । रैं। ८ ग. 'मिस्त्वं मा ४ । ९ झ. 'यात'। १० ग. वशिष्ठमुं । ११ ख. ग. 'स्व, अनु ।

स्नानाद्ध्वं जप्यं मन्त्रमाह—

आक्रोन्त्सपुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्त्रजा भुवनस्य राजां। दृषां पवित्रे अधि सानो अन्यं बृहत्सोमां वाद्यथे सुवान इन्दुंः, इति।

समुद्रवत्त्रीढत्वात्संमोदारूयपरमानन्दस्वभावत्वाद्वा समुद्रः परमात्मा । स च सर्व जगदाकानाकान्तवान्व्याप्तवान् । किं कुर्वन् । प्रथमे सप्टेरादिकाले प्रजा जनयन् । कीहरो प्रथमकाले विधर्मन्प्राणिभिः पूर्वकल्पेऽनुष्ठिता विविधा धर्मी यस्मिन्काले स्वफ-छदानार्थमुद्धोध्यन्ते सोऽयं विधर्मा तस्मिन् । स च परमात्मा भुवनस्य पाछकत्वा-द्राजा । स्वभक्तानां कामानां वर्षणहेतुत्वाद्वृषा । ईदृशः सर्वत्र व्याप्तवान् । किंच सानो सानौ पर्वतपार्श्वभागे, श्रुत्यन्तरे — "तं ब्रह्मगिरिरित्याचसते" इति श्रवणाद्वह्माव-बोधयोग्यो देहो गिरिस्तदवयवः सानुईदयपुण्डरीकं तच पवित्रं बाह्यदेहावयववदुच्छिष्ट-स्पर्शादिदोषाभावाच्छुद्धमधि पुरुषार्थहेतुच्यानस्थानत्वादितरावयवेभ्योऽप्यधिकमत एव ध्यातृणामवनस्य पालनस्य हेतुत्वाद्वयम् । हिमवत्पुत्र्या गौर्या ब्रह्मविद्याभिमानिरू-पत्नाद्गौरीवाचक उमाशब्दो ब्रह्मविद्यामुपलक्षयित । अत एव तलवकारोपनिषदि ब्रह्मविद्यामृतिप्रस्तावे ब्रह्मविद्यामृतिः पठ्यते—"बहुशोभमानामुमां हैमवर्ता तां होवाच" इति । तद्धिषयः परमात्मा तयोमया सह वर्तमानत्वात्सोमः, स च सानौ हृदयपुण्डरीके बृहें द्वा यथा भवति तथा वाष्ट्रभे वृद्धि प्राप्तः । पूर्वमविद्यावृतत्वेन संकुचितो जीवो भूत्वा तस्यामविद्यायां विद्ययाऽपनीतायां ब्रह्मत्वाविभीवात्प्रवृद्ध इव भासत इत्यर्थः । स च सोमः सुवानो जीवानां धर्माधर्मयोः प्रेरकः । इन्दुः फलदानेन चन्द्रवदा-हलादहेतुः ।

अथानिष्टपरिहारार्थत्वेन जप्या मन्त्रा उच्यन्ते । तत्रैकामृचमाह— जातवेदसे सुनवाम सोमंमरातीयतो निदंहाति वेदंः।

स नंः पर्पदिति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यप्रिः, इति ॥

वेदांसि वेदनानि ज्ञानानि तानि जातान्युत्पन्नानि यस्मादम्नः सोऽयं जातवेदाः, आधानेन संस्कृतेऽम्मे पश्चात्तदा तदा कर्तव्यविषयाणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते । तस्मै जात-वेदसे यागकाछे छतात्मकं सोमं सुनवामाभिषुतं करवाम । स्वयं सर्वं वेत्तीति वेद्दोऽभिः । स चारातीयतोऽस्मास्वरातित्वं राज्जैत्विमच्छतः पुरुषाश्विद्दाति नितरां भस्मी करोति । किंच सोऽम्निर्नोऽस्माकं विश्वा दुर्गाणि सर्वा आपदोऽतिपर्ष-दितश्येन नाशितवानित्यर्थः । किंच यथा छोके नावा सिन्धुं समुद्रं नाविकस्तारयति तथाऽमिर्दुरितानि पापान्यतिशयेन तारयतीति शेषः ।

९ इ. <sup>\*</sup>त्वात्समोदत्वात्पर<sup>°</sup>। २ स. <sup>°</sup>हृ यथा। ३ झ. <sup>°</sup>त्रुत्वं कर्तुंमि<sup>°</sup>।

द्वितीयामृचमाह—

तामिशवंर्णा तपंसा ज्वल्रन्तीं वैरोचनीं कंपिफलेषु जुष्टांम् । दुर्गी देवी र शरंणमुद्दं प्रपंद्ये सुतरंसि तरसे नमः, इति ॥

येयं नवदुर्गाकल्पादिषु मन्त्रशास्त्रेषु प्रसिद्धा तां दुर्गा देवीमहं शरणं प्रपद्ये । कीदशीम् । अग्निसमानवर्णाम् । तपसा स्वकीयेन संतापेन ज्वस्नम्तीमसमच्छन्न्न्दहन्तीम् । विशेषेण रोचते स्वयमेव प्रकाशत इति विरोचनः परमात्मा, तेन दृष्ट-त्वाद्दैरोचनीम्, कर्मफल्लेषु स्वर्गपशुपुत्रादिषु निमित्तभूतेषु जुष्टामुपासकैः सेवि-तम् । हे सुत्रसि सुष्ठ संसारतरणे हेतो देवि तरसे तारियन्ये तुम्यं नमोऽस्तु ।

तृतीयामृचमाह---

अबे त्वं पारिया नव्यो अस्मान्त्स्वस्तिभिराते दुर्गाणि विश्वा । पूर्व पृथ्वी बंहुला नं खुर्वी भवां तोकाय तनयाय श्रंयोः, इति ।

हेऽग्ने नच्यः स्तोतव्यस्त्वमस्मान्स्वस्तिभिः क्षेमकारिभिरुपायैविश्वा दुर्गाण्यति सर्वा आपदोऽतिश्वयेन लब्धित्वा पार्य संसारस्य परतीरं नय । नोऽस्माकं त्वत्प्र-सादात्पूश्च या निवासयोग्या पुरी साऽपि पृथ्वी विस्तीर्णा भवतु । उर्वी सैर्वस्य निष्पादनयोग्या भूमिरपि बहुला भवतु । त्वं च तोकाय तनयायास्मदपत्याय तदी-यपुत्राय च श्रंयोभव मुलस्य मिश्रयिता भव ।

चतुर्थीम् चमाह—

विश्वांनि नो दुर्गहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुंत्तिताऽतिपर्षि । अप्ते अत्रिवन्मनंसा ग्रणानोऽस्माकं बोध्यविता तुनूनांम् , इति ॥

हे जातवेदो दुर्गहा सर्वासामापदामपहन्ता त्वं विश्वानि दुरिता सर्वाणि पापानि नावा सिन्धुं न समुद्रमिव नोऽस्मानितपिष अतिशयेन तारयसि । हेऽग्रेऽ- त्रिवदाध्यात्मिकादितापत्रयरहितत्वेनात्रिशब्दवाच्यो जीवन्मुक्तो महिषः "आत्मीपम्येन भूतानां दयां कुर्वीत मानवः" इत्येतच्छास्त्रमनुमृत्य "सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः" इत्येवं मनसा यथा सर्वदा भावयति तथा त्वमिष मनसा गृणानो गृणन्नुचारयन्भावयन्तसमाकं तन्नामिता रक्षिता भूत्वा बोधि बुध्यस्व सावधानो भवेत्यर्थः।

पश्चमीमृचमाह—

पृतनाजित् सहंगानमुत्रम्बि हेवेम प्रमात्स्थस्थात् ।

# [प्रपा०१०अनु०२] कुष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा क्षामेदेवो अति दुरिताऽत्यप्तिः, इति।

पृतनाः परकीयसेना जयतीति पृतनाजित्तमत एव सहमानं रात्रूनिभनन्तमुप्रं भीतिहेतुमिष्रं परमादुत्कृष्टात्सघस्थात्स्वकैर्भृत्येः सहावस्थानदेशाद्भुवेमाऽऽह्वयाम । स न इत्यादि पूर्ववत् । किंचाग्निर्देवः क्षामदस्मदपराघान्क्षममाणोऽतिदुरिताऽतिश-यितानि पातकानि ब्रह्महत्यादीन्यतिङङ्घयतीति शेषः ।

षष्ठीमृचमाह--

मत्नोषि कुमीड्यां अध्वरेषुं सनाच होता नव्यंश्च सित्स ।
स्वां चांग्ने तनुवं पित्रयंस्वास्मभ्यं च सौभंगमायंजस्व, इति ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्तमप्रपाठके नारायणोपनिषदि
प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

हेऽग्ने त्वमध्वरेषु यागेष्वीड्यः स्तुत्यः सन्कं मुखं प्रत्नोषि प्रतनोषि विस्तार-यसि । सनाच कर्मफल्लस्य दाताऽपि सन्होता होमनिष्पादकः, नन्यः स्तुत्योऽपि भृत्वा सित्स सीदिस यागदेशे तिष्ठसि । अतो हेऽग्ने स्वां च स्वकीयामपि तनुवं पिष्रयस्वास्मदीयहविषा प्रीणय । ततोऽस्मभ्यं च सौभगं शोभनमाम्योपेतत्वमाय-जस्व सर्वतो देहि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिनया-भुपनिषदि प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

अथ होमार्थान्महाव्याहृतिसंज्ञकान्मन्त्रानाह---

भूरप्रयं पृथिव्ये स्वाहा भुवी वायवेऽन्तरि-क्षाय स्वाहा सुवंरादित्यायं दिवे स्वाहा भूर्भुवः सुवंश्वन्द्रमंसे दिग्भ्यः स्वाहा नमी देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवः सुवरोम्, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ मृभुवः सुवरोमिति त्रीणि पदान्यव्ययानि । तानि च व्यस्तरूपेण समस्तरूपेण च मन्त्रचतृष्ट्यं स्पतां प्रतिपद्याग्न्यादिदेवताप्रतिपादकानि । तथा सत्ययमर्थः संपद्यते । भूरित्यनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यायायये तन्मन्त्रप्रतिपाद्याये पृथिव्ये च स्वाद्या सुहृतिमदं द्रव्यमस्तित । एवमुत्तरेष्विप त्रिषु मन्त्रेषु योज्यम् । अत्र द्रव्यविशेषस्यानुक्तत्वात्स-विहोमसाधारणमाज्यमेव द्रव्यमित्यवगन्तव्यम् । फल्लविशेषस्यानुक्तत्वात्पापक्षयोऽत्र साधारणं फल्लं द्रष्टव्यम् । चतुर्भिमेन्त्रेर्यथाशक्ति हत्वाऽन्ते प्राध्युक्षो नमो देवेश्य इति मन्त्रेणोपतिष्ठेत । पश्चाद्दिणाभिमुक्तः स्वधा पिनृभ्य इति मन्त्रेणोपतिष्ठेत । स्वधाद्यव्दः पिनृप्रियं नमस्काराद्युपचारं त्र्ते । भूर्भुवः सुवरिति लोकत्रयेऽपि पापर-हितो मवामि । ओमित्ययं शब्दोऽङ्कीकारवाचित्वात्तत्र तत्रोचितार्थाङ्कीकारं प्रतिपाद-यति । नारायणाक्येनेश्वरेण मुनिना वा दृष्टत्वादयं प्रपाठको नारायणीयः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः।

अन्नसमृद्धिकामस्य तेष्वेव मन्त्रेषु पाठान्तरमाह---

भूरत्रम्पमये पृथिव्ये स्वाहा भूवोऽत्रं वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा सुवरत्रमादित्यायं दिवे स्वाहा भूर्भुवः सुवरत्रं चन्द्रमंसे दिग्भ्यः स्वाहा नमें देवेभ्यः स्वथा पितृभ्यो भूर्भुवः सुवरत्रमोम्, इति ॥

इति कुष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अन्नद्रव्यं स्वाहुतमस्तु । समृद्धमञ्जमों प्राप्तोमीत्येतावानेव विशेषः ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ अथ चतुर्थोऽनुवाकः।

पूजाकामस्य पुनरप्यन्यपाठमाह-

भूरमयं च पृथिव्ये चं महते च स्वाहा भुवो बायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा सुवरादित्यायं च दिवे चं महते च स्वाहा भूभुवः सुवंश्वन्द्रमंसे च नक्षंत्रभ्यश्च दिरभ्यश्च महते च स्वाहा नमी देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूभुवः सुवर्महरोम्, इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोप-निषदि चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

महते प्रौढाय पूज्याय वा हिरण्यगभीय । चकारैस्तत्तहेवतानां सेवका देवाः परिगृ-इनते । तेम्योऽपि स्वाहुतमित्युक्तं भवति । महरों पूजां प्राप्तवानि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पद्ममोऽनुवाकः ।

पूर्वत्र मूरप्रय इत्यनुवाके सर्वसाधारणाः पापक्षयार्था होममन्त्रा उक्ताः । अथ प्रतिबन्धनिवारणेन मुमुक्षोज्ञीनप्राप्त्यथी होममन्त्रा उच्यन्ते—

पाहि नो अप्र एनंसे स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदंसे स्वाहा । यज्ञं पाहि विभावंसो स्वाहा । सर्वे पाहि शतकंतो स्वाहा, इति । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैचिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

हेऽग्ने नोऽस्मानेनसो ज्ञानप्रतिबन्धकात्पापात्पाहि रक्ष । तुभ्यमिदं स्वा[हा] हुतमस्तु नोऽस्माकं विश्ववेदसे कृत्स्नतत्त्वज्ञानिसच्चर्थं पाहि तत्साधनसंपादनेन पालय । तदर्थं तुभ्यमिदं स्वा[हा]हुतमस्तु । विशेषेण भानं दीप्तिर्विभा सैव वसु धनं

यस्याग्नेः सोऽयं विभावसुः । हे विभावसो यज्ञं विविदिषाहेतुःवेनास्माभिरनुष्ठीयमानं पाहि निर्विद्येन समाप्तिं नीत्वा पालय । शतसंख्याकाः कतवो येनाग्निना निष्पाद्यन्ते सोऽयं शतकतुः । हे शतक्रतो सर्वे ज्ञानसाधनं गुरुशास्त्रादिकं पाहि ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकमाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

#### अथ षष्ठोऽनुवाकः।

अथ ज्ञानप्रतिपादककृत्स्नवेदान्तप्राप्तिकामेन जप्यं मन्त्रमाह —

यश्छन्दंसामृषुभो विश्वरूपश्छन्दे।भ्यश्छन्दं।श-स्याविवेशं। सतार शिवर्षः मोवाचे।पनिषदिन्द्रे। ज्येष्ठ ईन्द्रियाय ऋषिभ्यो नमी देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवः सुवैरोम्, इति॥

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोपनिषदि षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

यः प्रणवरछन्दसां वेदानां मध्य ऋषभः श्रेष्ठः, विश्वरूपः सर्वजगदात्मकः, एतदेदसारत्वं विश्वरूपत्वं च सांहित्यामुपनिषदि प्रपश्चितम् । तादद्यः प्रणवरछन्दोभ्यो
वेदेम्यः प्रादुर्भूत इति शेषः । वेदसारत्वेन प्रजापतेः प्रत्यभादित्यर्थः । स पुनरछन्दांसि
गायञ्यादीन्याविवेश । छन्दोभिरुपछक्षितेषु मन्त्रेषु प्रयोक्तव्यः । तथाच प्रपश्चसारेऽभिहितम्—"अस्य तु वेदादित्वात्सर्वमनूनां प्रयुज्यते ह्यादौ" इति । तेन प्रणवेन प्रतिपाद्य
इन्द्रः परमैश्वर्ययुक्तः परमात्मोपनिषद्योवाचोपनिषदं ब्रह्मविद्यां सविवेदान्तसिद्धाँमुक्तवान् । कीद्दशः इन्द्रः । सतां शिक्यः सिद्धः कर्मानुष्ठायिभिरुपासकैर्ज्ञानिभिश्च प्राप्तुं
शक्यः, ज्येष्ठः कारणत्वेन सर्वस्मात्प्रथमः । किमर्थं विद्यामुक्तवानित्युच्यते—
ऋषिभ्य ऋषीणामन्तर्भृखाणां जिज्ञासूनामिन्द्रियाय ज्ञानसामर्थ्यर्थम् । अतोऽहं तत्यतिवन्वनिषरणाय देवेभ्यः पितृभ्यश्च नमस्करोमि । भूर्भुवः सुवरों छोकत्रयाव-

१ स. सचा ४। २ ख. स. "क्यः पुरोवा" । ३ ग. स. "वरछन्द ओम् । ४ ख. "द्वान्तमेवमु"। स. "द्वान्तमु" । ५ ख. "निति तदुच्य" । ६ ग. झ. "थ्योय । अ" ।

स्थितान्प्राप्नोमि । देवा(वेदा)निति शेषः । एतदेवाभिप्रेत्य केचिद्धूर्भुवः सुवरछन्द ओमिति पठन्ति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽन्वाकः।

अथ लब्धानां वेदानामिक्सरणाय जप्यं मन्त्रमाह —

नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारियता
भूयासं कर्णयोः श्रुतं मा च्योदं ममामुख्य ओम्, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

ब्रह्मणे जगस्कारणाय नमोऽस्तुं । तत्प्रसादान्मदीये चित्ते प्रन्थतदर्थयोधिरणः मस्तु । [अनिराकरणं ] निराकरणं विस्मरणं यथा न भवति तथा धारियता भूयासम् । अमुख्येत्थं प्रार्थयमानस्य मम कर्णयोथित्विचेद्वेदशास्त्रादिकं यदा कदाचि-दिष श्रुतमासीत्तत्सर्वं हे देवा मा च्योद्वं मा विनाश्यैत । ततोऽहर्मो प्राप्नुयां स्थिरं धारणमिति शेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि सप्तमोऽनुवाकः॥ ७॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ।

अथ ज्ञानसाधनं यत्तपश्चित्तैकाष्ट्रयमस्ति "मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्येकाष्ट्रयं परमं तपः" इति श्रुँते: । तत्तपः श्रौतस्मार्तसर्वकर्मस्वरूपतया प्रशंसित । यद्वा तथाविधतपःसि-द्धार्थं जप्यं मन्त्रमाह—

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः श्रान्तं तपो दानं

१ ख. झ. \*स्तु। त्वत्प्रे। २ ग. इ. देव। ३ ग. झ. °य। ततोऽै। ४ झ. स्मृतेः। ५ ग. ४ झ. °पो दमस्तपः शमस्तपो दाै।

तयो येशं तयो भूर्भुवः सुव्रवेश्चौतदुर्पीस्स्यैतत्तर्पः, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशममपाठके नारायणोपनिष-द्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

ऋतं मनसा यथार्थवस्तुचिन्तनम् । सत्यं वाचा यथार्थभाषणम् । श्रुतं वेदस्य पूर्वोत्तरमागार्थावबोधयोर्मीमांसयोः श्रवणम् । शान्तं शान्तिबिद्धयोन्द्रयाम्यन्तरेन्द्रियो-परितः । दानं धनेषु स्वत्विनवृत्तिः परस्वत्वापादनपर्यन्ता । यज्ञोऽग्निहोत्रादिः । तदे-तत्सर्वमवीचीनं तपः । भूरादिलोकत्रयात्मकं विराड्देहरूपं यद्घ्रद्धास्ति हे मुमुक्षो एतद्वरः स्रोपौरस्य विज्ञातीयप्रत्ययरहितं सजातीयप्रत्ययप्रवाहं कुरु । तदेतदुपासनमुत्तमं तपः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैक्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषद्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

#### अय नवमोऽनुवाकः।

अय विहितानुष्ठानरूपं पुण्यं ज्ञानसाधनतया प्रशंसित । निविद्धाचरेणं ज्ञानप्रति-बन्धकतया निन्दति----

यथां द्युक्षस्य संपुष्टिपंतस्य दूराह्नन्थो वांत्येवं पुण्यंस्य कर्मणो दूराह्नन्थो वांति यथांऽसिधारां कर्तेऽवंहितामवकामेच द्युवे हुवे ह वां विह्नंदिष्यामि कर्ते
पंतिष्यामीत्येवभँ वतांदात्मानं जुगुष्सेत् , इति ॥

### इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

छोके यथा दृक्षस्योद्यानादौ स्थितस्य चम्पकपाटलकेतकीपुंनागादेः संपुष्पितस्य सम्यग्विकसितपुष्पोपेतस्य यो गन्धः सुरभिरस्ति सोऽयं दृराहेशाद्वाति वायुना सहाऽऽगच्छिति एवं पुण्यकर्मणो ज्योतिष्टोमादेः सत्कीर्तिः सुगन्धसमाना दूरा-द्वाति मनुष्यलोकात्स्वर्गे गच्छित । तस्मात्पुण्यमनुष्ठेयम् । अथ पापस्य दृष्टान्त उच्यते—यथा लोके राजामात्यादीनां विनोदाय प्रवृत्तो वंशाप्रवृत्तादिदुर्घटन्यापारे-ष्वत्यन्तदुश्चरम्नाः कश्चित्कर्ते कृपादावगाधे कर्सिमिश्चद्वतीवशेषेऽवहितां प्रसारिताम-

९ स. इ. यज्ञस्तरेः । २ ग. पास्स्वैतः । ३ ख. पास्य वि । ४ स. रणरूपंतु ज्ञाः । ५ स. इ. युवे । ६ झ. क्षियिष्याः ७ स. भम्रताः ।

सिधारां खडुधारामवक्रामेत्पादाभ्यां धाराया उपिर गन्तुं प्रवर्तते । तदानीमसौ मनस्येवं विचारयति । यद्यदि युवे हुवे हकारो व्यत्ययेन यकारस्थाने पिठतः । अत एव केचिद्युवे युव इति पठन्ति । यौमि यौमि पुनः पुनः पादमिसधारया मिश्र- आत एव केचिद्युवे युव इति पठन्ति । यौमि यौमि पुनः पुनः पादमिसधारया मिश्र- यामीत्यर्थः । तदांऽहं विहृदिष्यामि कर्ते वा पितष्यामि । अहमित्येतमर्थं हराव्दो मृते । छकारस्थाने व्यत्ययेन दैकारः । असिधारायां पादस्य दृदस्पशे पादच्छेदेनाहं मृते । छकारस्थाने व्यत्ययेन दैकारः । असिधारायां पादस्य दृदस्पशे पादच्छेदेनाहं विहृदितो विवशो मिवष्यामि दृदस्पशोभावे त्वधोवितन्यगाधे गर्ते पतिष्यामिति । विहृदितो विवशो मिवष्यामि दृदस्पशोभावे त्वधोवितन्यगाधे गर्ते पतिष्यामिति । प्वं पापे वर्तमानः पुरुषो विचारयेत् । यद्यद्यं तदाऽपि नरके पतिष्यामिति । ईदिविनिदेतो भविष्यामि तत्परिहारायाप्रकटं कुर्यो तदाऽपि नरके पतिष्यामिति । ईदिविनिदेतो भविष्यामि तत्परिहारायाप्रकटं कुर्यो तदाऽपि नरके पतिष्यामिति । निन्दित्वा पापाक्षिवारयेत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

**\*इति प्रथमखण्डः समाप्तः ।** 

अथ दशमोऽनुवाकः।

यथोक्तप्रशंसोपेतपुण्यानुष्ठानेन निषिद्धाचरणवर्जितेन शुद्धान्तःकरणस्य पुरुषस्य तत्त्वमुपदेष्टुमयमनुवाक आरम्यते । तत्र प्रथमामृचमाह---

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः मसादान्महिमानमीशम्, इति ।

सिद्धानन्दैकरसः परमेश्वरः सर्वाधिष्ठानत्वेन सर्वस्य जगतः स्वरूपत्वादात्मश्चरः हदेनोच्यते । आत्मशब्दश्च स्वरूपवाचीति प्रसिद्धम् । मायाकार्यभूते छौकिकव्यवहारे सूक्ष्मत्वेन प्रसिद्धः परमार्णुर्द्धणुकादिरणुशब्दवाच्यः । तस्माद्य्ययमात्माऽतिशयेन सूक्ष्मत्वादणीयान् । आकाशदिगाद्यः परिमाणाधिक्यत्वाछोके महच्छब्दवाच्याः । सूक्ष्मत्वादणीयान् । आकाशदिगाद्यः परिमाणाधिक्यत्वाछोके महच्छब्दवाच्याः । सूक्ष्मत्वादणीयान् । परमाणुद्धणुकादीनामस्मदादिप्रस्यक्षनत्तोऽप्ययमात्माऽतिशयेनाधिकत्वानमहीयान् । परमाणुद्धणुकादीनामस्मदादिप्रस्यक्षनत्वाभावेऽपि योगिजनचक्षुर्गम्यत्वमित्ति तद्य्यात्मनो नास्तीत्यभिप्रेत्याणीयस्त्व-

<sup>\*</sup> ख. पुस्तके नास्त्येतत्।

१ ग. इ. <sup>°</sup>दानीमहं । २ इ. यकारः । ३ ग. यदि पा<sup>°</sup> । ४ इत. °िम । अथ त<sup>°</sup> । ५ ग. °ि घुल्वे° । ६ इत. 'णुद्राणु' । ७ ग. °न सर्वसू े ।

मुक्तम् । आकाशदिगादीनामेकब्रह्माण्डेवर्तित्वात्तादृशब्ह्याण्डलक्षकोट्यधिष्ठानत्वमिने प्रत्य महीयस्त्वमुक्तम् । तादृशः परमात्माऽस्य देवमनुष्यादिह्नपस्य जनतोर्गृहायां निहितः । गुहाशब्देन हृदयपुण्डरीकमध्यवर्तिनी बुद्धिरुच्यते । गुहू संवरण् इत्य-स्माद्धातोरुत्पन्नो गुहाशब्दः । बुद्धिश्च हृदयपुण्डरीकेण संवृता तन्मध्यवर्तित्वात् । तस्यां बुद्धावस्य परमात्मनो निहितत्वं नाम विद्ययोपल्लभ्यमानत्वं नतु बुद्धावाधे-यत्वम् । सर्वनगदाधारस्य तदसंभवात् । तं तथाऽवस्थितमीशं शैमादिगुणयुक्तोऽधि-कारी पुरुषः पश्यति साक्षात्करोति । स चाधिकारो धातुः प्रसादादुपनायते । धाता नगतो विधाता परमेश्वरः, तस्य प्रसादोऽनुम्रहः ।

तथा च पूर्वीच।यँरुक्तम्---

" ईश्वरानुमहादेषां पुंसामद्वैतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वित्राँणामेव जायते " इति ।

कीद्दशमीशम् । अक्रतुं संकल्परहितम् । स्रयन्नपानादिभोगजातं समीचीनिमिति संकल्पनं जीवस्यव न त्वीशस्य । संकल्पहेतुभूतान्तःकरणोपाधेरभावात् । अतो निरुपाधिकत्वान्महिमानमितशयेन महान्तम् । ईदृशं परमेश्वरं साक्षात्कत्य वीत-भोको जन्ममरणादिशोकरहितो भवति ।

द्वितीयामृचमाह —

सप्त माणाः मभवंनित तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप्त जिहाः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति माणा गुहार्श्वयानिहिताः सप्त सप्त, इति ।

शुद्धान्तःकरणैर्ज्ञातन्यो यः परमात्मोक्तस्य शाखाचन्द्रन्यायेनोपलक्षणार्थं जगत्का-रणत्वमुच्यते । तस्मात्परमात्मनो मायाशक्तिविशिष्टात्सप्त माणाः प्रभवन्ति । अन्यत्र— "सप्त वै शीर्षण्योः प्राणाः" इत्युक्तत्वात्, शिरोवितिसप्तच्छिद्रगताः सप्तसंख्या-काश्चकुरादयः प्राणाः परमेश्वरादुत्पद्यन्ते। द्वे चक्षुषी द्वे श्रोत्रे द्वे नासिकं वागेकेति सप्तत्वम्। तेषां चक्षुरादीनां स्वस्वविषयप्रकाशनशक्तयः सप्ताचिषः। तैरिविधिर्मृद्धमाणत्वेन सप्तसंख्याका विषयाः सप्तिधः। विषयेहीन्द्रियाणि समिध्यन्ते प्रकाशयुक्तानि कियन्ते। यथैकस्यापि चक्षुरिन्द्रियस्य गोलकभेदेन द्वित्वं तथा क्रपस्याप्येकस्य वामदक्षिणक्रप्रमाहकचक्षुर्वृत्तिभेदाद्द्वित्वं द्रष्टन्यम् । एवं शब्दगन्धयोद्वित्वे सित विषयाः सप्त संप्रद्यन्ते । अथवा सिमच्छिन्देन सप्तसंख्या न संबध्यते किंतु जिह्वाशब्देन । अग्निजिह्वानां च सप्तत्वमाथर्विणकेराम्नातम्—

९ ख. 'ण्डमध्ये व° । २ ग. °र्तिनीत्वा' । ३ ख. शमदमादि' । ४ ख. ग. °त्राणां यदि जा' । ५ ख. °ण्याः प्राणाः प्रा' । ६ ग. °के मुखमेकमिति ।

### [प्रपा०१०अनु०१०] कुष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

"काळी कराळी च मनोजवा च सुळोहिताँ चापि सुध्स्त्रवर्णा । स्फुलिङ्किनी विश्वरुची च देवी छेळायमाना इति सप्त जिह्वाः" इति ।

ताश्च परमेश्वरात्प्रभवन्ति । इमे भ्रादयः सप्तसंख्याका लोकास्तस्मात्मभवन्ति । येषु सप्तसु लोकेषु देवमनुष्यादिशरीरवर्तिनः प्राणाश्वरन्ति , तादृशा लोका उत्वन्ना इति पूर्वत्रान्वयः । गुहा बुद्धिस्तस्यां शेत उपलभ्यत इति गुहाशयः परमेश्वरस्तस्मादु- तन्नाः सप्तर्षयः सप्त समुद्रा इत्यादिकाः सप्तसंख्याकाः पदार्थविशेषा निहितास्तत्र तत्रावस्थापिताः ।

तृतीयामृचमाह—

अतः समुद्रा गिरयंश्व सर्वेऽस्मात्स्यन्दंन्ते सिन्धंवः सर्वेरूपाः । अतंश्व विश्वा ओपंघयो रसांश्व येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा, इति ।

क्षीरोदिधप्रभृतयः समुद्रविशेषा मेरुप्रभृतयो गिरिविशेषाश्चास्मात्परमेश्वरात्सर्वे प्रभवन्ति । गङ्गागोदावर्यादयः सर्वेद्ध्या बहुविधा नद्योऽस्मात्परमेश्वरादुत्पन्नाः स्यन्दन्ते प्रवहन्ति। ब्रीहियवाद्या विश्वाः सर्वा ओषधयश्च मधुराम्छादयो रसाश्चातः परमेश्वरात्प्रभवन्ति । एषोऽहंप्रत्ययेन गम्यमानोऽन्तरात्मा स्थूछदेहचिदात्मनोर्मध्य-वर्ता छिङ्कदेहो येनौषधिरसेन भूतः संबद्धः सञ्शरीरे तिष्ठति , तादृशो रस उत्पन्न इति पूर्वत्रान्वयः ।

चतुर्थीमृचमाह—

ब्रह्मा देवानी पद्वीः कंबीनामृषिर्विपाणां महिषो मृगाणाम् । इयेनो मृघाणार स्वधितिर्वनानार सोमीः पवित्रमत्येति रेभेन्, इति ।

अन्तर्बहिर्वितिनां प्राणसमृद्रादीनामचेतनानां सृष्टिमुक्तवा चेतनेषु परमेश्वरस्योत्कृष्टैंरूपेणावस्थानमुच्यते । देवानाममीन्द्रादीनां मध्ये ब्रह्मा चतुर्मृत्वो मृत्वा परमेश्वरो
नियामकत्वेनावितष्ठते । तथा कवीनां काव्यनाटकादिकर्तूणां पुरुषाणां मध्ये पदवीर्भृत्वाऽविष्ठते । व्याकरणे निष्पन्नः सुराब्दविद्योषः पदं तद्वेति गच्छतीति पदवीः राब्दसामध्यीभिज्ञो व्यासवाल्मीक्यादिरूप इत्यर्थः । विमाणां वैदिकमार्गवितिनां ब्राह्मणानां
मध्य ऋषिसतत्तद्वोत्रप्रवर्तको विस्छादिरूपो बभूव । मृगाणां चतुष्पदां मध्ये राक्त्याधिक्येन युक्तो महिषो बभूव । गृष्ठोपछिसतानां सर्वेषां पिक्षणां मध्ये प्रवछः दयेनो
बभूव । वनानां वृक्षसमृहरूपाणां मध्ये छेदनार्थः स्विधितिः परशुर्वभूव । यागहेतुभू-

तबस्यात्मकः सोमो भूत्वा रेभन्मन्त्रशब्दयुक्तः सन्पवित्रं शुद्धिकारणं गङ्गाजलकुशद-भीदिद्रव्यज्ञातं सर्वमस्येति ।

पञ्चमीमृचमाह---

अजामेकां छोहितशुक्ककृष्णां बहीं मृजां जनयन्ती १ सक्ष्पाम् । अजो बोको जुषमाणोऽनुशेते जहांत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः, इति ।

व्यवहारदशायां परमेश्वरस्य चतुर्मुखबद्धादिशरिषु विशेषेणावस्थानमभिषाय यथोक्तनगत्स्प्रेष्ट्रेम् व्रकारणमृतां मायाशक्तिमुपनीव्य बद्धमुक्तपुरुषव्यवस्था प्रदर्शते । न
नायत इत्यना मूलप्रकृतिरूपा माया । न ह्यनादेक्तस्या नन्म संभवति । सा च
मायैका, इतरस्य सर्वस्य नगतस्तत्कार्यत्वात् । यदाऽसौ तेनोबन्नानि न्नीणि मृतान्युत्पाच तद्द्र्पाऽवतिष्ठते तदानीं लोहितशुक्ककृष्णवर्णेरुपेता भवति । तथा च च्छन्दोगा
नामनन्ति—''यदग्ने रोहितः रूपं तेनसस्तद्भ्यं यच्छुकं तदपां यत्कृष्णं तदनस्य ''
इति । अनशुब्देनात्र पृथिव्युपलक्ष्यते । रनःसत्त्वतमोगुणा वा लोहितादिशक्दैरुपलक्ष्यन्ते । गुणत्रयात्मिका मायत्युक्तं भवति । सा च देवतिर्यब्धनुष्यादिक्ष्पां गुणत्रयौत्मकत्वेन सद्भपां बहुविधां प्रजां कँनयति । न नायत इत्यजो
नीवः, तस्यापि मायावदनादित्वादुत्पत्तिनीस्ति । तादशो जीवो द्विविधः—आसक्तो
विरक्तश्चेति। तयोर्मध्य एक आसक्तो योऽजो जीवः पूर्वोक्तामनां मायां जुषमाणः
प्रीतिपूर्वकं सेवमानोऽनुकृति तदनुसारेणैव वर्तते । विषयानेव मुझानो विवेकरहितो
नन्ममरेणप्रवाहरूपेण संचरतीत्यर्थः । अन्योऽजो विरक्तो जीवो मुक्तभोगामेनां मायां
नहाति परित्यनति । विरक्तेः प्रागेव भोगानभुक्त्वा( गा मुक्ता ) न तृपरिष्टाद्धोक्यन्ते तादशैभोगैर्युक्ता माया मुक्तभोगा तां मायां तत्त्वविवेकेन बाधत इत्यर्थः ।

षष्ठीमृचमाह—

हश्सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदितिथिर्दुरोणसत् । तृषद्रं रसद्देतसञ्चोपसद्ब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत् , इति ।

यः पुमान्विवेकेन मायां परित्यजित तस्य सर्वमिष जगद्धसरूपेणावभासत ईत्य-यमत्रो(त्रा)र्थः प्रदेश्येते । तदर्थमादौ जगदन्द्यते हन्ति सर्वदा गच्छतिति हंस आदित्यः । स च शुचौ शुद्धे मण्डले ज्योतिर्मये सीदतीति शुचिषत्, सूत्रात्मरूपेण

९ ख. झ. °णि रूपाण्युत्पा° ।२ झ. °न्ते । सा गु' । ३ ग. °यात्मिक° । ४ ख. झ. जन-यन्ती । ५ ग. °रणं प्र° । ६ झ. संसर° । ७ झ. 'क्यते ता° । ८ झ. बाधितामित्य° । ९ ग. इत्ये-वमात्रोऽर्थोऽत्र प्रदृश्यते । झ. इत्येवं मह्मार्थोऽत्र प्र° । ९० ख. प्रदिश्यते ।

जगित्रवासहेतुत्वात् । बसुर्वायुः, तद्रूपः सत्रन्तिरक्षे सीदतीत्यन्तिरिक्षसत् । होमिनिणादक आहवनीयाद्यग्निहीता तद्रूपेण सोमयागाद्यङ्गभूतायां वेद्यां सीदतीति वेदिबत् । अमावास्यादितिथिविशेषमनपेक्ष्य मोजनयाच् आर्थं तत्र तत्र गच्छन्पुरुषो वैदेशिकोऽतिथिः, तद्रूपेण दुरोणेषु गृहेषु परकीयेषु सीदतीति दुरोणसत् । नृषु
मनुष्येषु कर्माधिकारिजीवरूपेण सीदतीति नृषत् । वरे श्रेष्ठे क्षेत्रे काशीद्वीरावत्यादी
पूजनीयदेवरूपेण सीदतीति वरसत् । ऋते सत्ये वैदिके कर्माण फल्रूपेण सीदतीति
ऋतसत् । व्योग्न्याकाशे नक्षत्रादिरूपेण सीदतीति व्योमसत् । अच्यो नदीसमुद्रादिगताम्यः शङ्कमकरादिरूपेण जायत इत्यङ्काः । गोम्यः क्षीरादिरूपेण जायत इति
गोजाः । ऋतं सत्यवचनं तस्मात्कीर्तिरूपेण जायत इति ऋतजाः । अद्रिम्यः पर्वतेम्यो वृक्षादिरूपेण जायत इत्यद्विजाः । हंस इत्यारम्यादिजा इत्यन्तेनोक्तं यज्ञगदित तज्जगहतं सत्यं बृहद्वस, अज्ञानिदृष्टा जगद्वूपेण मासमानं सर्वे ज्ञानिदृष्ट्या
अद्यैवेत्यर्थः ।

सप्तमीमृचमाह—

#यस्माज्ञाता न परा नैव किंचनाऽऽस य आविवेश भुवनानि विश्वा । मुजापंतिः मुजयां संविद्ानस्त्रीणि ज्योती रंपि सचते स पोंडशी, इति ।

हंसादेः सर्वस्य जगतो ब्रह्मरूपत्वं यदुक्तं तदन्न प्रतिपाद्यते । ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्तु किंचिदस्तीति वदन्वादी प्रष्टव्यः । किमचेतनं जगद्धह्मव्यतिरिक्तमाहोस्विच्चतनो जीवः। अचेतनस्वपक्षेऽपि किं मृष्टेरूर्ध्वमावि वस्तु ब्रह्मव्यतिरिक्तमुत पूर्वभावि । न तावद्ध्र्ध्वमाविनो व्यतिरिक्तस्विमत्युच्यते । जाता मृष्टेरूर्ध्वमृत्पन्ना प्रना यस्मात्परमेश्वर्धमाविनो व्यतिरिक्तस्वमित्युच्यते । मृष्टेर्द्धमृत्पन्ना प्रना यस्मात्परमेश्वर्धास्त्या व्यतिरिक्ता न भवति । नापि पूर्वभाविनो व्यतिरिक्तस्वमित्युच्यते मृष्टेः पूर्व किंचन किमपि ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्तु नेवाऽऽस । "एकमेवाद्वितीयम्" इति श्रुत्यन्तरात् । नापि चेतनस्य जीवस्य ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वमित्युच्यते । यः परमेश्वरी विश्वा भुवनानि सर्वछोकवर्तीनि शरीराण्याविवेश जीवरूपेण प्रविवेश । "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य" इति श्रुत्यन्तरात् । स प्रजापितः प्रजापाछकः परमेश्वरः प्रजया स्वस्मादुत्पन्नया देवतिर्यगादिरूपया संविदानः संसर्गे तादात्म्यं छम्भानो वर्तते । स परमेश्वरस्त्रीणि ज्योतींच्यम्यादित्यचन्द्ररूपाणि सचते सम्भवति तादात्म्यसंबन्धं प्राप्नोति । किंदशः परमेश्वरः । षोडशी प्रश्नोपनिपत्नोक्तपो दशक्तछोपेतः । तत्र हि प्राणश्रद्धादिकं कृतस्त्रमिण जगत्षोडशावयवरूपं परमात्मा

<sup>\*</sup> एतदर्धमनिश्चितस्वरकम् ।

ससैंजेंति श्रुतम् । तथा सित मृद्धटन्यायेन कार्यकारणयोरव्यतिरेकात्षोडशकलारूपेण जगता सह तादात्म्यसंबन्धादयं षोडशीत्युच्यते ।

अष्टमीमृचमाह —

\*विधतीर ९ हवामहे वसोः कुविद्वनाति नः ।

+सवितारं नृचक्षसम्, इति ॥

यथोक्तब्रह्मतत्त्वज्ञानल्रामाय प्रमेश्वरप्रार्थनारूपाः केचिन्मन्त्रा इत आरम्योच्यन्ते । वसोर्धनस्य ब्रह्मज्ञानरूपस्य विधतीरं विशेषण संपादियतारं परमेश्वरं इवामहेऽ-स्मदनुप्रहार्थमाह्वयामः । नोऽस्माकं तादृशानां कुविस्प्रभूतं तत्त्वज्ञानरूपं धनं वनाति संभजते स परमेश्वरो ददातीत्यर्थः । कीदृशं विधतीरम् । सवितारमस्मद्बुद्धेः प्रेर-कम् । नृचक्षसं नृणां मनुष्याणामधिकारिणामाचार्यरूपेण तत्त्वविद्याप्रवक्तारम् ।

नवमीमृचमाह —

अद्या नो देव सवितः प्रजावंत्सावीः सौभंगम् । परां दुष्ट्वप्रियं सुव , इति ।

हे सवितः प्रेरक देवाद्यास्मिन्दिने नोऽस्माकं विद्यार्थिनां प्रजावच्छिष्यप्रशि-ष्यादिप्रजोपेतं सौभगमाचार्यरूपं भाग्यं सावीः प्रेरय प्रयच्छेत्यर्थः । दुष्ण्यप्रियं दुष्टस्वप्रसदृशं द्वैतप्रतिभासं प्रासुव निराकुरु ।

दशमीमृचमाह—

विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परांसुव । यद्धद्रं तन्म आसुंव , इति ।

हे सवितः प्रेरक देव दुरितानि ज्ञानप्रतिबन्धकानि पापानि विश्वानि सर्वाणि परासुव पराकुरु । भद्रं कल्याणमसंभावनाविपरीतभावनारहितं तत्त्वज्ञानं यदस्ति तन्मे मह्यमुपासकायाऽऽसुव साकल्येन प्रयच्छ ।

एकादशीमृचमाह---

मधु वार्ता ऋतायते मधुं क्षरिनत सिन्धंवः । मार्ध्वीनिः सन्त्वोषंधीः , इति ।

ऋतायत ऋतं परं बह्में तदिच्छते महां वाता वायवो मधु माधुर्योपलक्षितं सुखं

<sup>\*</sup> एतत्पदद्वयमनिश्चितस्वरकम् । + एतत्पदद्वयमनिश्चितस्वरकम् ।

९ ग. <sup>°</sup>सर्ज वै" इति श्रुत्यन्तरात् । त° । झ. २ विधातार° । ३ झ. विधातारं । ४ झ. विधातारं । ४ झ. विधातारं । ५ स. °म्ह तं प्र(तरप्र)त्ययते गच्छे ।

यथा भवति तथौ वान्त्विति शेषः । प्रबले तु वायौ रोगोत्पत्त्या तत्त्वज्ञानिवैद्यः संप-द्यैते । अतः स मा भूदिति वायोरानुकूच्यं प्रार्थ्यते । एवमुत्तरत्रापि तत्तदानुकूच्यं द्रष्टव्यम् । सिन्धवो नद्यो मधु क्षरन्ति मधुरमारोग्यकरमुदकं संपादयन्त्वित्यर्थः । ओषधीत्रीहियवादयोऽपि नोऽस्माकं माध्वीर्मधुराः पॅथ्यरूपाः सन्तु ।

द्वादशीमृचमाह—

मधु नक्तंमुतोषसि मधुमत्पार्थिष५ रजः । मधु द्यौरंस्तु नः पिता , इति ।

नक्तं रात्राबुतापि चोषसि प्रभाते दिवसेऽपि विद्यार्थिनो मधु मधुरमनुकूलं सूख-मस्तु कालकृतोऽपि विद्यो मा भूदित्यर्थः । पार्थिवं रजः पृथिव्यामवस्थितं शयनादि-स्थानगतं रजोऽपि मधुमन्माधुर्योपेतं कण्टकपाषाणादिराहित्येनानुकूलमस्तु । नोऽस्माकं पिता पितृसद्दशी द्यौरपि मध्वस्तु, अतिवृद्यादिप्रातिकूल्यरहिताऽस्तु । " द्यौः पिता पृथिवी माता " इति मन्त्रान्तराद्दिवः पितृत्वम् ।

त्रयोदशीमृचमाह—

मधुंपाको वनस्पतिर्भधुगाः अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः , इति ।

यनस्पतिश्वृतपनसादिनो ऽस्मान्प्रति मधुमान्मधुरफलोपेतो जीवनहेतुरस्तु । सूर्योऽपि प्रभूतं संतापमकृत्वा मधुमान्माधुर्येणानुकूलप्रकाशनेन युक्तोऽस्तु । गावोऽपि नोऽस्मान्प्रति माध्वीजीवनहेतुमधुरक्षोरोपेता सवन्तु ।

चतुर्दशीमृचमाह—

घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमुंवस्य धार्म । अनुष्वधमार्वह मादयस्य स्वाहोक्चतं द्वषभ वक्षि हृव्यम् , इति ।

भोग्यजातस्य ज्ञानयोग्यदेहानुकूल्यं प्रार्थ्य ज्ञानसाधनयागादिकर्महेतोरग्नेरानुकूल्यं प्रार्थयते । पूर्वे यजमाना अग्नावाहवनीयादिरूपे घृतं भिभिक्षिरे सिक्तवन्तः । मिह सेचन इति धातुः। तद्घृतमस्याग्नेर्योनिरुत्पत्तिकारणम् । घृतेन ज्वालाभिवृद्धिदर्शनात् । अतोऽयमग्निष्ठीते श्रितो वृतमाश्रित्याविष्यतः । घृतमवास्याग्नेर्धाम स्थानं तेजोहेतुर्वा । क्षेत्रेऽनुष्वधं स्वधामन्यस्मदीयं हविःस्वरूपमनुस्रत्याऽऽवह देवानत्राऽऽनय । आनीय

१ स्त. °थाभवन्त्वि°। २ स्त. °विघाः सं°। ३ स्त. °यन्ते । अ°। ४ स्त. सुपच्यक्षाः । ५ स्त. °योग्यं दे°। ६ स्त. °तमुना ।

च मादयस्व त्रष्टान्कुरु । हे दृषभ श्रेष्ठ स्वाहाकृतं स्वाहाकारेणास्माभिर्दत्तं हृठ्यं सिक्ष वह देवान्त्रापय ।

पञ्चदशीमृचमाह—

समुद्राद्भिर्मधुंमा र उदारदुपा र शुना सममृतत्वमान । घृतस्य नाम गुद्धं यदस्ति जिह्वा देवानां ममृतस्य नाभिः , इति ।

समुद्रवद्विप्रभ्तात्परमात्मन ऊर्मिरूर्मिसहशो जडप्रपञ्चो मधुमान्भोग्यत्वेन माधुर्ययुक्त उद्गारवुदगच्छत् । उत्पन्न इत्यर्थः । यथा छोके समुद्रात्तरङ्का उत्पद्यन्त एवं
हि चिदेकरसात्परमात्मनो जडं भोग्यजातं सर्वमृत्पन्नम् । घृ क्षरणदीप्त्योरिति धातोरुत्पन्नो घृतशब्दः । घृतं दीप्तं स्वप्रकाशं ब्रह्मेत्यर्थः । तस्य ब्रह्मणो यसाम प्रणवरूपं गृद्धं सर्ववदेषु गोप्यमस्ति । तथा च कठेरास्नातम्— "सर्वे वेदा यत्पदमामनित्त " इति प्रस्तुत्य "तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्" इति । तेन प्रणवरूपेणोपांशुना ध्यानकाछे शनैरुचार्यमाणेनामृतत्वमृत्पत्तिविनाशरिहतं ब्रह्मतत्त्वं
समानद्सम्यगानशे प्राप्नोतीत्यर्थः । तच प्रणवारुयं नाम देवानां जिह्या देवैध्यीनपेरीनरन्तरमुचार्यमाणत्वेन जिह्वेव सर्वदा मुखमध्ये वर्तते । किचेदं प्रणवरूपं नामामृतस्य विनाशरिहतस्य मोक्षस्य नाभी रथचकस्य नाभिरिवाऽऽश्रयभूतम् । अनेन
हि मुक्तिरूपं फलं प्राप्यते । अत एव कठेरास्नातम्— " एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो
यदिच्छति तस्य तत् " इति । एतस्यामृनि प्रणवस्य मोक्षसाधनत्वमुक्तम् ।

षोडशीमृचमाह-

वयं नाम प्रश्नवामा घृतेनास्मिन्यक्के धारयामा नमोभिः । उपं ब्रह्मा शृंणवच्छस्यमानं चतुंःशृङ्गोऽवमीद्गौर एतत्, इति ।

वयं ज्ञानार्थिनः पुरुषा अस्मिञ्ज्ञानयज्ञे घृतेन दीसेन स्वप्नकाशेन ब्रह्मणा निमिन्त्रमूतेन प्रणवरूपं नाम प्रव्रवाम सर्वदा ध्यायन्त उच्चारयाम । ततो नमोभिर्नम-स्कारियुक्ता वयं चित्ते ब्रह्मतत्त्वं सर्वदा धारयाम । ज्ञानस्य यज्ञत्वं भगवतोक्तम्— "स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः " इति । श्रस्यमानमस्माभिः प्रणवेन स्त्यमानमुप्रशृणवत्पार्धवर्तिभिस्तत्त्ववेदिभिः स्त्यमानमेतद्ब्रह्मतत्त्वं चतुःशृङ्गोऽकारो-कारमकारनादरूपशृङ्गचतुष्टयोपेतो गौरः श्वेतः प्रणवास्य ऋषभोऽवमीद्वान्तवान् , ब्रह्मतत्त्वं प्रत्यपादयदित्यर्थः । अकारादीनां प्रणवमात्राणां शृङ्गत्वमुत्तरतापनीयं श्रुतम्— "शृङ्गेष्वशृङ्गं संयोज्य " इति । निष्कामैरनुष्ठेयत्वेन निर्मलत्वात्प्रणवस्य

गौरत्वम् । वृषभरूपत्वं च संहितोपनिषद्याम्नातम्—"यरुव्यन्दसामृषभो विश्वरूपः" इति । एवमनेन प्रतिपादनमुपलक्ष्यते ।

सप्तदशीमृचमाह—

चत्वारि शृक्षा त्रयो अस्य पादा हे शिर्षे सप्त इस्तांसो अस्य । त्रिधां बुद्धो द्वंषभो रांखीति मुद्दो देवो मर्त्याः आविवेश, इति ।

शृक्षा प्रणवस्य यान्यकारादीनि शृक्षाणि तानि चत्वारि । अस्य प्रणंवप्रतिपाद्यत्वेन प्रणवस्त्रपस्य ब्रह्मणस्त्रयः पाद्ः । पद्यते गम्यते ब्रह्मतत्त्वमेभिरिति पादाः ।
अध्यात्मं विश्वतैज्ञसप्राज्ञाः । अधिदेवं विराङ्किरण्यगर्भाव्याक्ततानि । द्वे शिर्षे उत्तमाक्रस्थानीये चिद्रचिद्र्षे द्वे शक्ती । तथैवास्य ब्रह्मणो भूरादयः सप्त लोका हस्तासो
हस्तस्थानीयाः । त्रिधा बद्धोऽकारोकारमकारेषु विश्वतैज्ञसप्राज्ञैर्विराङ्किरण्यगर्भाव्याक्रतैश्चै त्रिप्रकारेण संबद्धो वृष्यः प्रणवो महस्तेजोरूपं ब्रह्मतत्त्वं रोरवीति, अतिश्चेन प्रतिपाद्यति । तदेव प्रतिपाद्यं स्पष्टी क्रियते—देवः परमेश्वरो मर्त्यान्मनुष्यदेहानाविवेश सर्वतः प्रविष्टः "स एष इह प्रविष्ट आ नलाग्रेम्यः" इति
श्रुत्यन्तरात् ।

अष्टादशीमृचमाह—

त्रिधां हितं पणिभिर्गुद्यमानं गविं देवासों घृतमन्वंविन्दन् । इन्द्र एक सूर्ये एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टंतक्षः, इति ।

त्रिधा हितं शरीरे विश्वतैजसप्राज्ञाख्येन त्रिप्रकारेण ब्रह्माण्डे विराड्डिरण्यगर्भाव्याकृताख्येन च त्रिः(त्रि)प्रकारेणावस्थितं घृतं दीप्तं स्वप्रकाशं ब्रह्मतत्त्वं देवासो
देववत्सात्त्विका अन्तर्मुखाः पुरुषा गिव वाचि तत्त्वमस्यादिवेदरूपायामन्वविन्दश्वनुक्रमेण लब्धवन्तः । कीदृशं घृतम्—पणिभिगृद्धमानम् । पण व्यवहारे स्तृतौ
चेति धातुः । पणिभिः स्तोतृभिरुपदेष्टृभिराचार्यैः परमरहस्यत्वेन गोप्यमानम् । त्रिधा
हितमित्येतदेव विविच्यते । इन्द्रः परमैश्वर्ययुक्तो विराट्पुरुष एकं जागरणरूपं
जजानोत्पादितवान् । सूर्यशब्दस्तेनस्वित्वेन हिरण्यगर्भमुपलक्षयति । स च हिरण्यगर्भ एकं स्वप्रस्तं जजान । वेने(वे?)ति धातुः कान्तिकर्मा । वेनात्सर्वदुःखराहित्येन कमनीयादव्याकृतादेकं सुषुप्तरूपं निष्पन्नमिति शेषः । स्वस्मिन्नेव धीयतेऽवस्थाप्यत इत्याश्रयान्तररहिता ब्रह्मरूपा चित्स्वधाशब्देनोच्यते "स भगवः किस्मन्प्र-

९ ख. °ति । चत्वारि शृं। २ ख. झ. °दैवतं विं। ३ ग. °श्व त्रिः प्र°। ४ झ. त्रिभिः प्र°।

तिष्ठित इति स्वे महिम्नि " इति श्रुत्यन्तरात् । तया स्वधया ब्रह्मरूपेया चिता पूर्वोक्ता इन्द्रसूर्यवेना निष्ठतश्रुर्नागरणादिकं निष्पादितवन्तः । एताम्यां द्वाम्यामृग्म्यां प्रणवतत्प्रतिपाद्यार्थों प्रपश्चितौ ।

एकोनविंशीमृचमाह---

यो देवानी प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिकै रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भे पंत्रयत जार्यमानस् स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु, इति।

यो देवो हिरण्यगर्भे प्रयत साक्षात्करोति । कीहरां हिरण्यगर्भम् । देवानां प्रथममग्नीन्द्रादीनां मध्य आदिभूतम् । पुरस्ताज्ञायमानमग्नीन्द्राद्युत्पत्तेः पूर्वमेवो-त्पद्यमानम् । अनेन प्राथम्यं स्पष्टीकृतम् । कीहराो देवः । विश्वाधिको विश्वस्य जगतः कारणत्वेन तस्मादिधिकः । रहो रुद्वैदिकः शब्दस्तं द्रवित प्राप्नोति । वेद-प्रतिपाद्य इत्यर्थः । महिषिक्रपीणामतीन्द्रियद्रष्टृणां मध्ये महान् । "यः सर्वज्ञः सर्वितित्" इत्यादिश्चतिप्रतिपाद्य इत्यर्थः । स देवस्ताहराः परमेश्वरो नोऽस्माञ्शुभया स्मृत्या सर्वसंसारनिवर्तकत्वेन शोभनया ब्रह्मेतत्त्वानुस्मृत्या संयुनवतु संयुक्तान्करोतु । सोऽयं मन्त्रो ब्रह्मविद्यालब्वथे जित्वय इति मन्त्रलिङ्गादवगम्यते ।

विंशीमृचमाह---

यस्मात्परं नापर्मिति किंचियस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्। दक्ष इंव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्, इति ।

यदुक्तं शुभया स्मृत्या संयुनिक्तिति तत्र स्मरणीयं तत्त्वमत्र निर्दिश्यते—यस्माद्वस्रतत्त्वात्परमृत्कृष्टमपरं निकृष्टं वौ वस्तु किंचिदिप नास्ति । यस्माद्वस्तत्त्वादणियोऽत्यरुपं वस्तु नास्ति । तथा ज्यायोऽधिकमि किश्चित्तिंकिचिदिपे वस्तु नास्ति ।
परापरशब्दाम्यां गुणोत्कर्षनिकभौ विविक्षितौ । ज्यायोणीयःशब्दाम्यां परिमाणोत्कपीपकभौ । सर्वप्रकारोत्कर्षापकर्षिनिषेषेनाद्वितीयत्वं सिध्यति । यथा छोके वृक्षो गमनागमनरिहत एकत्रैव स्तब्धोऽविष्ठिते तद्वदयमिद्वितीय एकः परमेश्वरः स्तब्धो निर्विकारो दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे तिष्ठति । तेन पुरुषेणँ पूर्णेन चिद्रेकरसेन
परमात्मना सर्विषदं जगत्पूर्णम् । जगदाकारो नास्ति ब्रह्मतत्त्वमेवाविस्थितीमत्यर्थः ।

एकविंशीमृचमाह—

न कर्मणा न पजया धनेन त्यागेनैके अमृत्त्वर्षानुशः।

९ ख. °पयोपचि'।२ झ. °को यो रु°।३ ख. च.। ४ ख. °ण चि'।

## परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजित यद्यतंयो विश्वनितं, इति ।

यथोक्त ब्रह्मतत्त्वानुस्मरणस्यान्तरङ्गं सर्वत्यागरूपं साधनमत्रोच्यते । अग्निहोत्रादिकं सहस्रसंवत्सरसत्रान्तं यत्कर्म तेन कर्मणा तद्दमृतत्वं न छम्यते । "प्रजया पितृम्यः" इति श्रुतेः पितृविषयादृणाद्विमोचनहेतुर्यो पुत्रादिरूपा प्रजा तयाऽप्यमृतत्वं न छम्यते । "दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्ति" इति श्रुते-धनदानस्य बहुविधफछसाधनत्वावगर्मोत्तस्य दानस्य निष्पादकं यद्धनमस्ति तेन धनेन्वाप्यमृतत्वं न छम्यते । किं तर्हि कर्मप्रजादीनां सर्वेषा छौकिकवैदिकव्यापाराणां त्यागेनेके के चिदेवान्तर्भुत्वा अमृतत्वमानशुः प्राप्नुवन्ति । यद्मृतत्वं यत्य इन्द्रियन्वयमनशीछा विश्वन्ति प्राप्नुवन्ति तद्मृतत्वं नाकं परेण स्वर्गाद्वप्तुत्कृष्टं सद्गुद्दार्यां स्वकीयबुद्धावेकान्रायां निद्दितमवस्थितं सद्विभ्राजते विश्वषेण दीष्यते । अन्तर्भुत्तेरनु-भूयत इत्यर्थः ।

द्वाविशीमृचमाह—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाळे परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे, इति ।

पूर्वस्यामृन्ति त्यागस्य मोक्षसाधनत्वमुक्तम् । अन्यत्र—"तरित शोकमात्मिवित्" "ज्ञानादेव तु कैवरुयं प्राप्यते येन मुच्यते" इत्यादिश्वतिस्मृतिषु ज्ञानस्येव मोक्षहेतु-त्वमुच्यते । अतोऽस्यामृन्ति विरोधपरिहाराय ज्ञानसन्यासयोगींक्षे पृथगुपयोग उच्यते । वेदान्ता उपनिषद्वाक्यानि तेरुत्पत्रं सर्वसंसारिनवर्तकत्वेन विशिष्टं ज्ञानं यदित्ति तेन निश्चितो जीवश्रद्धीक्यव्यक्षणोऽर्थो यैः पुरुषेस्ते वेदान्तिविज्ञानसुनिश्चितार्थाः । संन्यानस्योगात्संन्यासः पूर्वोक्तः प्रजादित्यागस्तत्पूर्वको योगः, प्रमाणविपर्ययविकरूपनिद्वान्सृतिस्त्रपाणां पञ्चानां चित्तवृत्तीनां निरोधो योगः, "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" इति पत्तञ्जस्त्रा सूत्रितत्वात् । तस्माद्योगात् । शुद्धसन्ता विषयभोगव्यावृत्तचित्ताः । अत एव यतयो नियमनशीलाः । ऍतेन ज्ञानं तत्त्वप्रकाशनेनाविद्यानिवर्तकं त्यागस्तु विषयभोगिनवृत्तिद्वारा चित्तगुद्धिहेतुरिति पृथगुपयोग उक्तो भवति । श्रद्धणो लोको दर्शनं साक्षात्कारः, तास्मिञ्जत्पन्ने सितं संसारिविलक्षणास्ते पुरुषाः । वेलक्षण्यद्योतनार्थस्तुः शब्दः । ताद्दशाः पुरुषाः सर्वे परिमुर्च्यन्ति । ज्ञानिषु देवमनुप्यत्वादिकृत उत्तमाः धमभावोऽप्रयोजक इति विवक्षया सर्व इत्युक्तम् । कदा मुच्यन्त इत्याशङ्कय परान्तकाल इत्युक्तम् । सत्यज्ञाने यो देहपातावसरः सोऽयमपरान्तकालः । पुनर्देहस्य

१ झ. "जदेतय" । २ ख. माद्दान" । ३ ग. 'जाधनादी" । ४ ख. झ. "न्यासः । ५ ग. तेन । ६ झ. "च्यन्ते । झा" । ७ ग. 'मानुत्तम" ।

विद्यमानत्वात् । नष्टे त्वज्ञाने यो देहपातावसरः सोऽयं परान्तकालः । पुनर्देहग्रहण-रिहतत्वात् । तस्मिन्परान्तकाले संसारवन्धान्मुच्यन्ते । नन्वज्ञानिनोऽपि प्रलयकाले स्थूलमूक्ष्मशरीर्रद्वयलक्षणाद्धन्धान्मुच्यन्त एवेत्याशङ्क्य परामृतादित्युक्तम् । जगत्कार-णत्वेनोत्कृष्टं परम् । तत्त्वज्ञानमन्तरेण विनाशरिहतत्वादमृतं ताद्दशात्परामृताद्व्याकृ-ताद्ज्ञानिनः प्रलयकालेऽपि न मुच्यन्ते । ज्ञानिनस्तु देहपातावसर एव ताद्दशाद्व्या-कृताद्पि मुच्यन्त इति विशेषः ।

त्रयोविंशीमृचमाह--

दैहं विषापं वरवेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यस्थस्यम् । तत्रापि दहे गुगनं विशोकं तस्मिन्यदुन्तस्तदुर्णासित्व्यम्, इति ।

तत्त्वं ज्ञातुमसमर्थस्यात्रोपासनमुच्यते । यदेतत्पुण्डरीकमष्टदलं दृदयकमलमस्ति । कीद्दशम् । दृहमस्पमङ्गष्ठमात्रपरिमितत्वात् । विपापं चित्तैकाग्न्यस्थानत्वेन पापर-हितम् । वरवेदमभूतं वरस्य श्रेष्ठस्य परमात्मन उपलब्धिस्थानत्वेन पापर-हितम् । वरवेदमभूतं वरस्य श्रेष्ठस्य परमात्मन उपलब्धिस्थानत्वेन च गृहरूपम् । पुरमध्यसंस्थं हस्तपादादिभिः सर्वेरवयवैः पूर्यत इति पुरं तस्य मध्ये कृमनस्स इवान्तराऽविश्वतम् । तत्रापि तिस्मन्ति पुण्डरीके दृहेऽल्पप्रदेशे गगनमा-काशवदमूर्तं ब्रह्मरूपमस्ति । ब्रह्मणः सर्वगतत्वेऽपि घटाकाशवत्पुण्डरीकस्थानापेक्षयाऽ-ल्पत्वमुपचर्यते । तथा च श्रुत्यन्तरम्—"अथ यदिदमास्मन्बह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः" इति । दहराकाशस्य च ब्रह्मत्वं दृहराधिकरणे निर्णातम् । अत एव विश्वाकं शोकरहितं गगनशब्दवाच्यं ब्रह्म । एवं सित तिस्म-ल्पुण्डरीकेऽन्तर्मध्ये यद्वस्मतत्त्वमस्ति तदुपासितव्यं विज्ञातीयप्रत्ययरहितेन सजाती-यप्रत्ययप्रवाहेण चिन्तनीयम् ।

चतुर्विशीमृचमाह----

यो वेदादौ स्वंरः मोक्तो वेदान्तं च मृतिष्ठितः। तस्यं मुक्कतिलीनस्य यः परंः स मुहेर्स्वरः, इति॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिशीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

वेदानाम् "अग्निमीळे पुरोहितम्" " इषे त्वोर्जे त्वा " इत्यादीनामादिरुपऋमः, तिसन्नुपक्रमे यः स्वरो यो वर्णः प्रणवरूपोऽस्ति स च स्वरः प्रणवो वेदान्ते चोपनिष-

१ ख. °रल । २ ग. झ. °मृतत्वम् । ता °। ३ ग. दहरं । ४ ग. विपाप्म । ५ ग. "शोक-स्तास्मि °। ६ झ. °र्थस्य सूत्रो °। ७ ग. दहरम °। ८ ग. झ. कुक्ष्युरसोरन्त °। ९ झ. विवेचनीयम्।

खोमित्येतद्क्षरिमदं सर्विमित्यादिकायां प्रतिष्ठितः प्रतिपादितः, स च स्वरः प्रणवो ध्यानकाले प्रकृतावन्याकृते जगत्कारणे लीनो भवति । अकारोकारमकारेषु विराइढि-रण्यगर्भीन्याकृतानि ध्यात्वा विराइपुमकारमुकारे प्रविलाप्य तं चोकारं हिरण्यगर्भरूपं मूलप्रकृतिरूपे मकारे प्रविलापयेत् । तस्य च प्रकृतौ लीनस्य प्रणवस्य यः परश्चतुर्थ-मात्रारूपेण नादे ध्यातन्य उत्कृष्टोऽस्ति, सोऽयं महेश्वरो विज्ञेयः । अनेन मन्त्रेण पूर्वीक्तं गगनशब्दवांच्यं वस्तु प्रपश्चितम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरी-

यारण्यकमाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषदि दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

अधैकादशोऽनुवाकः ।

पूर्वीनुवाकान्ते इदय्पुण्डरीक उपास्यं यन्महेश्वरस्वरूपं निर्दिष्टं तस्मिन्नुपास्यगुण-विशेषा अस्मिन्ननुवाके विशेषेण प्रदर्श्यन्ते । तत्र प्रथमामृचमाह—

सहस्रक्षींषे देवं विश्वांशं विश्वशंभुवम् । विश्वं नारायंणं देवमक्षरं पर्मं प्रभुम्, इति ।

देवं पूर्वोक्तं महेश्वरं घ्यायेदिति शेषः । कीद्दशं देवम् । सहस्रश्नीर्षं सहस्रशब्देनापरिमितत्वमुपल्रक्ष्यते । अनन्तशिरस्कमित्यर्थः । सर्वजगदात्मकं विराद्ध्पं महेश्वरस्य
देहः । तथा सत्यस्मदादिशिरांसि सर्वाण्यपि तदीयान्येवेत्यनन्तशिरस्त्वम् । अनेनैव
न्यायेन विश्वानि सर्वाण्यस्मदीयान्यक्षाणीन्द्रियाणि तदीयान्येवेति विश्वाक्षत्वम् ।
विश्वस्य सर्वस्य जगतः शं सुखमस्माद्भवतीति विश्वशंमुः(भूः), तादृशम् । उक्ते सहस्वशीर्षे विराद्ध्ये देहेऽवस्थितस्य महेश्वरस्य निजस्वरूपं द्वितीयार्धेनोच्यते । विश्वं
जगदात्मकम् । आरोपितस्य जगतोऽधिष्ठानव्यतिरेकेण वास्तवरूपाभावात् । नारायणशब्दस्य निर्वर्षेनं पुराणेषु दर्शितम्—

"आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृतः" इति ॥

जगत्कारणेषु पञ्चभूतेष्ववस्थितं इत्यर्थः । यद्वा प्रकृतेः प(तिर्न)रः । तस्माज्जातानि

१ ग. °वाच्यवी २ ख. विस्तरेण । ३ झ. °रस्कत्वम् । ४ ग. °चनम् । ५ ग. इ. °तिमित्यै। ६ ख. । °र्यः । सै ।

यानि तानि नारशब्देनोच्यन्ते । तान्येतान्येवायनं स्थानं यस्य स नारायणः । स एवे-न्द्रमित्रादिरूपेणावस्थितत्वाद्देव इत्युच्यते । तथा च शाखान्तरे मन्त्र आस्नातः—"इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः" इति । न क्षरतीत्यंक्षरेः, अश्रुत इति वा तस्याक्षरत्वम् । कारणत्वेनोत्कर्षात्परमत्वम् । नियन्तुं समर्थत्वात्मभुत्वम् ।

द्वितीयामृचमाह—

विश्वतः परैंमं नित्यं विश्वं नारायणर हरिम् । विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपंजीवति, इति ।

विश्वतो जगतो जडवर्गात्परममुत्कृष्टम् । ऋग्मेदेन पुनरुक्तिपरिहारो द्रष्टव्यैः । यद्वा स्तृतिरूपत्वाद्देन रूपेण ध्यातव्यत्वाच नास्ति पुनरुक्तिदोषः । विनाद्यारिहतत्वान्नित्यत्वम् । सर्वात्मकत्वाद्विश्वत्वम् । नारायणत्वं पूर्वमेवोक्तम् । पापस्याज्ञानस्य च हरणाद्धरित्वम् । यदिदं विश्वमिदानीमज्ञीनदृष्टा प्रदृश्यते तत्सवं वस्तृतत्त्वदृष्ट्या पुरुषः परमात्मेव । स च परमात्मा तद्विश्वमुपजीवति स्वस्य व्यवहारार्थमाश्रयति । तृतीयाम्चमाह—

पति विश्वस्याऽऽत्मेश्वर् शाश्वतः शिवमेच्युतम् । नारायणं महाक्षेयं विश्वात्मानं पुरायणम् , इति ।

विश्वस्य जगतः पालकत्वार्त्पैतिः । आत्मनां जीवानां नियामकत्वादीश्वँरः । निरन्तरं वर्तमानत्वाच्छार्श्वतः । परममङ्गलद्वाच्छिवः । न च्यवत इत्यच्युँतः । नारायणत्वं
पूर्वमुक्तम् । ज्ञेयेषु तत्त्वेषु मध्ये प्रौढत्वान्महाज्ञेय[त्व]म् । जगदुपादानत्वेन तदभेदाद्विश्वात्मत्वम् । उत्कृष्टाधारैत्वात्परायणत्वम् । सर्वमप्यारोपितं जगद्धिछाने वर्तते ।

चतुर्थीमृचमाह--

अनारायुँणः परं ब्रह्मतत्त्वं नारायुणः परः ।
 नारायुँणः परो ज्योतिरात्मा नारायुणः परः, इति ।

<sup>\*</sup> ग. पुस्तके पूर्वार्धोत्तर्रार्धन्यत्यासो वर्तते—"नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः" इत्यधिकं च।

१ ख ँसश्रुत । २ झ ँरः, न च्युत । ३ ख. झ.ँरमां नि°।४ ग. ँच्यः । स्तु°।५ ख. ँझानाद्दस्यँ।६ ग. झ. ँत्पतिम्। आ°। ७ ग. ँथरं नियन्तारम्। निँ। ८ ग. झ. ँथतम्। पँ।९ ग. झ. ँचिछवम्। न। १० ग. ँच्युतम्। नाँ।११ ख. ँरकत्वं पराँ।१२ **ख.** ँयणं प<sup>°</sup>।९३ ख. ँयणप<sup>°</sup>।

पुराणेषु नारायणशब्देन व्यविह्यमाणो यः परमेश्वरः स एव परमुत्कृष्टं सत्यज्ञान्नेनन्दादिवीक्यैः प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम् । अतो नारायणः पर एवाऽऽस्मा म त्वपरो मूर्तिविश्लेषः । तथा परो ज्योतिर्यदेतदुत्कृष्टं ज्योतिश्चन्दोगैः—"परं ज्योति-रूपसंपद्य " इत्यास्नातं तदि नारायण एव । तस्मास्नारायणः परमात्मा ।

पञ्चभीमृचमाह् —

यचं किंचिज्जंगैंत्सर्वे दृश्यते श्रृयतेऽपि वा । अन्तर्वेहिश्रं तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः, इति ।

अस्मिन्वर्तमाने जगित यर्तिकचित्समीपवर्ति वस्तुनातं दृश्यते । अपि वा दूरस्थं भूयते । तत्सर्वे वस्तुनातमयं नारायणोऽन्तर्विहश्च व्याप्यावस्थितः । यथा कटक-मुकुटाद्याभरणस्योपादानकारणं सुवर्णमन्तर्वेहिव्याप्यावतिष्ठते तद्वत् ।

षष्ठीमृचमाह--

अनेन्तमव्ययं कृति समुद्रेऽन्तं विश्वशंभुवम् । पद्मकोशर्मतीकाशः हृद्यं चाप्यथोमुखम् , इति ।

अत्र पूर्वीर्धेन नारायणस्य वास्तवस्वरूपं संक्षिप्योपन्यस्यते । अनन्तं देशपिरच्छे-दरिहतम् । अव्ययं विनाशरिहतम् । किंव चिद्वपेण सर्वज्ञम् । सपुद्रेऽतिबहुल्रस्वेन समुद्रसदृशे संसारेऽन्तमवसानरूपम् । यदा नारायणस्य स्वरूपं जानाति तदा संसारः क्षीयत इत्यर्थः । विश्वशंभुवं सर्वस्य संसारमुखस्योत्पत्तिकारणरूपम् । " एतस्ये-वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति " इति श्रुत्यन्तरात् । ईदृशं नारायण-स्वरूपमुपासीतेति शेषः । उत्तरार्धेनोपासर्नस्थानमुच्यते—पद्मकाशमतीकाशं यथा लोकेऽष्टदलकमलस्य कोशो मध्यच्लिदं तत्सदृशं तच हृदयशब्दवाच्यम् । लीकिकं पद्ममूर्ध्वाभिमुखं इदयपद्मं त्वधोमुखमिति विशेषः ।

सप्तमीमृचमाह----

अधो निष्ट्या विर्कंस्त्यान्ते नाभ्यामुपिति तिष्टंति । +हृदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्यांऽऽयतनं महत्, इति ।

<sup>\*</sup> जगत्यस्मित्रिति पाठो भाष्यानुरोधी, स च वर्तते क्रचिदिति ग. पुस्तकटिप्पणीतो ज्ञायते । + पदत्रयमनिश्वितस्वरकम् ।

९ स. °नादि'। २ स. °वाक्यप्र'। ३ स. पमस्तीति ज्ञे'। ४ स. झ. °नमु'। ५ झ. स्रोके शतद'। ६ ग. °तस्स्यां तु ना'। ७ ग. 'ति। जासमाराकुलं भाति विश्व'।

निष्टिग्रींवाबन्धः, तस्या अधस्ताद्वतेते । तत्रापि नाभ्यामुपरि नाभिदेशस्योध्वभागे वितेस्त्यान्ते द्वादशाङ्गुळपरिमिता वितिस्तिस्तर्यौमतीतायामुपरि तिष्ठति । तदेतिक्रिष्टिना-भ्योमध्यदेशवर्ति कमळं हृद्यमिति विजानीयात् । तच हृदयं विश्वस्य सर्वस्य जगतो महदायतनम् । मनस्तावद्वृदयपुण्डरीके वर्तते " चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् " इति श्रुत्यन्तरात् । तेन च मनसा स्वभवत्सर्वमिदं जगत्किस्पतम् । "मनोमूळमिदं द्वेतं यर्तिकचित्सचराचरम् " इति संप्रदायविद्धिरुक्तत्वात् ।

अष्टभीमृचमाह —

संतंतर श्रिंछाभिंस्तु लम्बेत्याकोशसंनिभम् । तस्यान्ते सुष्टिरः सुक्ष्मं तस्मिन्त्सर्वे प्रतिष्ठितम्, इति ।

अंकिशः पद्मस्य मुकुछं तत्संनिभं तत्सदृशं हृदयकर्मं छ स्वति शरीरमध्येऽ-धोमुखत्वेनावछम्बते । तच शिराभिनिडीभिः संततं परितः सम्यग्व्याप्तम् "शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः " इति श्रुत्यन्तरात् । तस्य हृदयस्यान्ते समीपे सृक्ष्मं सृषिरं छिद्रं सुषुद्रानाडीनाछं तिष्ठति तस्मिन्सुषिरे सर्विमिदं जगत्मतिष्ठितमाश्चितम् । तत्र मनसि प्रविष्टे सति सर्वजगदाधारस्य ब्रह्मणोऽभिव्यज्यमानत्वात् ।

नवमीमृचमाह—

तस्य मध्ये महानंत्रिर्विश्वाचिविश्वतोमुखः । सोऽप्रभुग्विभंजन्तिष्ठुन्नाहारमजुरः कविः अ, इति ।

तस्य सुर्धुम्नानालस्य मध्ये महान्मोढोऽग्निर्वतते । स च विश्वाचिर्वहुज्वालोपेतः । अत एव ज्वालाविशेषैः परितोऽवस्थितासु सर्वासु नाडीषु संसरणाद्विश्वतोसुस्रो बहुवि-धेश्वररूपः । सोऽग्निरग्रभुक्, स्वस्य पुरतः प्राप्तमन्तं भुङ्क इत्यग्रभुक् । स च भुक्त-माहारं शरीरे सर्वावयवेषु विभजन्यसारयंस्तिष्ठन्, अवस्थित इत्यर्थः ।

तथा च भगवतोक्तम्-

"अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चटुर्विधम्" इति ॥

तस्माद्भुक्तमन्नमसौ जरयित न तु स्वयं जीर्यत इत्यजरः । अत एव कविरिभिज्ञः कुश्चल इत्यर्थः ।

<sup>\*</sup> एतद्रमे ग. पुस्तके मूले "तिर्थग्ध्वमथःशायी रदमयस्तस्य संतताः" इत्यधिकम् ।

१ ग. °र्ध्वदेशभा° । २ ग. °तस्त्या द्वा°। ३ ख. °स्यामुप°। ४ ग. शिराभि°। ५ झ. कोशः । ६ झ. 'मलमार्ले । ७ ग. 'बुम्णाना' । ८ ग. 'बुम्णाना" । ९ ख. 'विधे स्थिर' । ग. °विधेश्व°।

द्शमीमृचमाह—

संतापयीत स्वं देइमापादतल्बस्तंकम् । तस्य मध्ये विद्विशिखा अणीयोध्वी व्यवस्थिता , इति ।

पादतलमारम्य मस्तकपर्यन्तं कृत्स्नमि स्वकीयं देहं सर्वदा संतापयित । सोऽयं शिरगतः संतापोऽग्निसद्भीवे लिङ्गम् । तस्य ज्वालाविशेषेः कृत्स्नदेहव्यापिनोऽग्नेमध्ये विद्विश्वाखा काचिज्ज्वालाऽणीयाऽत्यन्तमूक्ष्मोध्ये सुर्पुस्नानाडीनालेनोध्ये ब्रह्मर-न्त्रपर्यन्तं प्रसत्य व्यवस्थिता विशेषणावस्थिता ।

एकादशीमृचमाह-

नीलतोपदंगध्यस्था विद्युक्तेसेव भास्त्ररा । नीवारक्कंवचन्वी पीता भांस्वत्यणूपंमा, इति ।

तोयमुदकं ददातीति तोयदो मेघः, स च विषतुं जलपूर्णत्वाज्ञीलवर्णः । ताहशस्य मेघस्य मध्ये स्थिता विद्युल्लेखेव। सेयं पूर्वोक्ताऽग्निशिखा भास्वरा प्रभावती नीवारबी-जस्य शूकं दीर्घं पुच्छं यथा तनु भवति तद्वदियं शिखा तन्वी बाह्यविद्विशिखेव पीता भास्वती पीतवर्णा दीप्तियुक्ता भवेत् । सा चाण्पमा लौकिकानां तनूनां सूक्ष्मवस्तू-नामुपमा भवितुं योग्या ।

द्वादशीम् चमाह---

तस्याः शिखाया मध्ये पुरमात्मा व्यवस्थितः । स ब्रह्मा स शिर्द्धः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्, इति ॥ इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषये-कादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

तस्याः पूर्वोक्ताया विद्विशिखाया मध्ये जगत्कारणभूतः परमात्मा विशेषेणाव-स्थितः । तस्योपासनार्थमरूपस्थानत्वेऽपि न स्वयमरूपः, किंतु सर्वदेवात्मकः । ब्रह्मा चतुर्भृखः, शिवो गौरीपतिः, इन्द्रः स्वर्गाधिपतिः, अक्षरो जगद्धेतुर्मायाविशिष्टोऽन्त-र्यामीश्वरः "क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽशर उच्यते" इति भगवतोक्तत्वात् । परमो मायारहितः शुद्धेश्चिद्भपः । अत एव पारतच्याभावात्स्वराद्ख्यमेव राजा ।

१ इ. °स्तकः । त° । २ ख. °द्धायो ठि° । ३ ख. °र्मध्ये ऽपि व° । ४ ग. °षुम्णाना° । ५ ग. °हिज्वालेव । ६ ग. °किकीनां । ७ ख. झ. ब्रह्म । ८ ग. इ. °दः स हरिः से° । ९ इ. °द्धिवद्व° ।

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०१२–१३] ७३२

सइस्रज्ञीर्षभित्यादिवाक्यप्रतिपाद्यं तत्त्वं पद्मकोज्ञमतीकाज्ञभित्यादिवाक्योक्तप्रकारेण ध्यायेदिति सात्पर्यार्थः ॥

इति श्रीमस्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-थारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुपः

निषद्येकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

अथ द्वादशोऽनुवाकः।

पूर्वोक्तप्रकारेणोपासीनस्य पुरुषस्योपास्यदेवतानमस्कारार्थमेकामृचमाह — ऋत र सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिक्वलम्। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके नवमप्रपाठके नारायणोपनिषदि द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

यदेतत्परं ब्रह्म तत्सत्यमनाध्यम् । सैत्यं च द्विविधम् , व्यावहारिकं पारमाधिकं च । हिरण्यगभीद्रिकं रूपं व्यावहारिकं सत्यं तन्निवारणेन पारमार्थिकसत्यं प्रदर्श-थितुमृतं सत्यमिति विशेष्यते । अत्यन्तसत्यमित्यर्थः । तादृशं ब्रह्म स्वभक्तानुम्रहायो-मामहें भरात्में कं पुरुष रूपं भवति । तत्र दक्षिणे महेश्वरभागे कृष्णवर्णः । उमाभागे वामे पिङ्गछवर्णः । स च योगेन स्वकीयं रेतो ब्रह्मरन्ध्रे घृत्वोर्ध्वरेता भवति । त्रिनेत्र-त्वाद्विरूपाक्षः । तादृशं परमेश्वरमनुस्मृत्येति शेषः । विश्वरूपाय जगत्कारणत्वेन सर्व-अगदात्नकाय विरूपाक्षाय पुरुषायैव नमस्कारोऽस्त ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

अथ त्रयोदशोऽनुवाक:।

इदानीमादित्यमण्डले परबँह्योपासनमाह-आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपंति तत्र ता ऋचस्तद्दचा

९ स. इ. वैनमी तै। २ छ. झ. सत्यत्वंच। ३ छ. झ. विकंसत्यत्वं प्रै। ४ झ. °सकप्° । ५ स. 'तुमुखे' । ६ ख. 'षाय न° । ७ ख. °ब्रह्मण उपा° ।

मण्डल स ऋचां लोकोऽथ य एष एतस्मिन्मडलेऽचिदीं-प्यते तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एष एत-स्मिन्मण्डलेऽचिषि पुरुषस्तानि यर्जुशि स यर्जुषा मण्डल स यजुषां लोकः सेषा त्रय्येव विद्या तपति य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणो-पनिषदि त्रयोदशोऽनुवाकः॥ १३॥

नारायणशब्दवाच्यो यः परमेश्वरः पूर्वानुवाकेऽभिहितः स एष आदित्यो वै सोपाधिकः सन्नादित्यरूपेणैव वर्तते । तस्य चाऽऽदित्यस्यैतदस्माभिर्दश्यमानं मण्डलं वर्तुलाकारैमुष्णं तेजस्तपति संतापं करोति । तत्र तस्मिन्मण्डले ता अध्यापकप्रसिद्धा "अग्निमीळे" इत्यादिका ऋचो वर्तन्ते । तत्तस्मात्कारणान्मण्डलमृचा निष्पादितमिति शेर्पैः । स मण्डलमाग ऋग्भिर्निष्पादित ऋचामृगभिमानिदेवतानां स्रोको निवास-स्थानम् । एवमृगात्मकत्वं मण्डलस्य ध्यात्वाऽथानन्तरं सामात्मकत्वं तत्र ध्यातव्यम् । कथमिति तदुच्यते — एतस्मिन्मण्डले य एप यदेतदिर्चिदीप्यते भास्वरं तेजः प्रका-शते तान्याचिः स्वरूपाणि बृहद्रथंतरादिसामानीति ध्यायेत् । सोऽचिर्मागः साम्नां सामाभिमानिदेवतानां लोको निवासस्थानम् । अथ सामध्यानानन्तरं यजुरात्मकं ध्यातन्यम् । कथमिति तदुच्यते —य एष शास्त्रप्रसिद्ध एतस्मिन्दश्यमाने मण्डले तदीयेऽचिषि च पुरुषो देवतात्मा वर्तते । तानि देवतास्वरूपाणि यजुंषि "इषे त्वोर्जे त्वा'' इत्यादीनि ध्यायेत् । स यजुरात्मकः पुरुषो यज्जुषा निष्पादितं मण्डल्लमिति ध्यायेत् । स यजुर्भागो यजुर्षा यजुरिभमानिदेवतानां छोको निवासस्थानम् । सेषा मण्डलतद्विस्तत्रत्यपुरुषरूपा त्रययेवार्यजुःसामात्मिकैव विद्या तपति प्रकाशते । यः पुरुषोऽत्राभिहित एषोऽन्तरादित्यं आदित्यमण्डलमध्ये हिरण्मयो वर्तते । हिर-ण्मयत्वं च शाखान्तरे प्रपश्चितम्—"अथ य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यरमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिपदि त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

१ झ. रिभृतंते । २ ग. झ. °षः । म ° । ३ ग. °षि पु ° । ४ ग. झ. च शुस्त्रन्त ° । ५ स. ग. °प्रनर्सा ।

### अथ चतुर्दशोऽनुवाकः ।

पूर्वीक्तस्यैवाऽऽदित्यपुरुषस्य सर्वात्मकत्वल्रक्षणमविशिष्टमुपास्यगुणं दर्शयति— श्रादित्यो वै तेज ओजो बळं यश्चश्चः श्रोत्रंमात्मा मने। मन्युर्मनुंर्मृत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः माणो लोक-पालः कः किं कं तत्सत्यमक्षेमायुरमृतो जीवो विश्वः कतमः स्वंयंभूः क्ष्पजापितिरिति संवत्सरोऽसावादित्यो य पुषै पुरुष पुष भूतानामिष्यितिः, इति ।

योऽयमादित्य उपास्यत्वेनोक्तः स एव तेजआद्यिपत्यन्तसर्वजगदात्मकः । तेजो दीतिः । ओजो बलकारणम् । बलं रारीरशक्तिः । यशः कीर्तिः । चशुः-श्रोते बाह्येन्द्रिये । आत्मा देहः । मनोऽन्तःकरणम् । मन्युस्तद्धर्मः कोपः । मनुः स्वायंभुवादिः । मृत्युर्यमः । सत्यादयः सत्यवचनाद्यभिमानिनो देवताविशेषाः । कः प्रजापतिः । किमित्यनेन वाचा विशेषनिर्देशान् वस्तुजातं विवक्षितम् । कं सुलम् । तच्छब्देन परोक्षं वस्तु विवक्षितम् । सत्यमनृतवर्जनम् । अशं ब्रीहियवादिकम् । आयुः शतसंवत्सरादिकम् । अमृतो मरणरहितः । जीवश्चिदात्मा । स च विश्वः शरीरभेदेनानेकविधः । कतमोऽतिशयेन सुलस्वरूपः । स्वयंभूः कारणान्तरादनुत्पन्नः शजापतिः । प्रजापतिः प्रजापालको राजादिः । इतिशब्दः प्रदर्शनार्थः । इत्यादिकं सर्वमुदाहरणीयमित्यर्थः । तत्र संवत्सररूपस्य कालस्याऽऽदित्येन निष्पादितत्वात्संव-त्सर आदित्यस्वरूपः । य एष सर्वात्मकः पुरुषः स एष भूतानां प्राणिनामिष-पतिः स्वामी ।

उपास्यगुणानभिधाय फलं द्रीयति—

ब्रह्मणः सार्युज्यर सल्लोकर्तामामोत्येतासामेव देवतानार सार्युज्यर सार्थितार समानलोकर्तामामोति य एवं वेदं, इति।

यः पुमानेवमुक्तप्रकारेण वेदोपास्ते स पुमान्सायुज्यादिफल्लमाप्नोति । द्विविध-मुपासनं हिरण्यगर्भोपासनं तदवयवभूतदेवतोपासनं चेति । तत्र हिरण्यगर्भोपास्तौ भावनाधिक्ये सित ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य सायुज्यं सहभीवं तादात्म्यं मामोति ।

<sup>\*</sup> पदषट्कमनिश्चितस्वरकम् ।

१ स्त. 'त्रममृ<sup>°</sup>। २ ग. <sup>°</sup>यंभु ब्रह्मैतदमृत एप पुरु<sup>°</sup>। ३ स्त. <sup>°</sup>ष आदिस्ये पु<sup>°</sup>। ४ ग. <sup>°</sup>यंभु का<sup>°</sup>। ५ ग. <sup>°</sup>भावता<sup>°</sup>।

भावनामान्ये सलोकतां हिरण्यगर्भेण सहैकलोकिनवासं प्रामोति । देवतोपास्ताविष भावनाधिक्ये सत्येतासामेवेन्द्रादीनां देवतानां सायुज्यं प्राप्नोति । भावनाया मध्यमत्वे सित साष्टितां समानैश्वर्यतां प्राप्नोति । मान्ये तु समानलोकतां प्राप्नोति ।

उत्तरमञ्जजपविवक्षयोपास्तिप्रकारमुपसंहरति

इत्युपनिषत् , इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनि-षदि चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

इत्येवं पूर्वोक्तरनुवाकैरुक्तोपनिषद्रहस्यभूता विद्या समाप्तिति शेषः ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-

निषदि चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

अथ पश्चदशोऽनुवाकः।

उपासनायामसमर्थस्याऽऽदित्यदेवताविषयं जप्यं मन्त्रमाह—

घृणिः सूर्य आदित्यो(त्यस्त?)मर्चयन्ति \*तपः सत्यं मधु क्षरन्ति तद्वस्न तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैचिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोपनिषदि पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५॥

घृणिदींप्तिमान्स्ये एतन्नामक आदित्योऽदितिदेवतायाः पुत्रः । एतादृशोऽ-हमिस्म । ईदृशमादित्यं फलार्थिनः सर्वेऽप्यर्चयन्ति । तथा तमादित्यमुद्दिश्य तप-भरन्तीति शेषः । सत्यमनृतवर्जनम् । अनुतिष्ठन्तीति शेषः । मधु भरन्ति मधुरं भीरादिकं नैवेद्यरूपेण समर्पयन्ति । तदादित्यरूपं ब्रह्म वेदात्मकं परं ब्रह्म वा । तथा तदादित्यरूपमापः, आपो जलरूपं वृष्टिनिष्पादकत्वात् । तथा समुद्रादिगता या

एतदादि तदाप इत्यन्तमनिश्चितस्वरकम् ।

१ इ. 'मेव दे' । २ ग. 'त्यो न प्रभावात्यक्षरम्। मधु क्षरन्ति तद्रंसम् । सत्यं वै तद्रसमापो ।

# ७३६ श्रीमत्सायणाचार्यविराचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०१६–१७]

आपो यचाम्यादिकं ज्योतियोंऽपि मधुरादिरसो यच देवैः पातव्यममृतं यदपि ब्रह्म मन्त्रजातं ये च भूर्भुवः सुवस्त्रयो लोकास्तत्सर्वमोमादित्यरूपं मवतीत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-वयामुपनिषदि पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

अथ षोडशोऽनुवाकः।

रुद्रदेवताकं मन्त्रमाह---

सर्वो वे हृदस्तस्में हृद्राय नमों अस्तु । पुरुंषो वे हृद्रः सन्महो नमो नमः । विश्वं भूतं भुवंनं चित्रं बंहुघा जातं जायं-मानं च यत् । सर्वो ह्यंष हृद्रस्तस्में हृद्राय नमों अस्तु, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैचिरीयारण्यके दश्यमप्रपाठके नारायणोपनिषदि षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

यो रुद्रः पार्वतीपतिः पुराणेषु प्रसिद्धः स एव सर्वो जीवरूपेण सर्वशरिरेषु प्रविष्टत्वात्तस्म सर्वात्मकाय रुद्राय नमोऽस्तु । प्रकृतिपुरुषयोर्मध्ये जडात्मिकां प्रकृतिमपोद्य चिदात्मकः पुरुषो यो विद्यते स एव भक्तानुप्रहाय रुद्रमूर्तिरूपेणावभासते ।
तस्माद्वस्तुतः स रुद्रः सन्महः " सदेव सोम्येदमम् आसीत् " इत्यादिप्रतिपाद्यमबाधितं सदूपं तेजः । तादृशाय रुद्राय पुनः पुनर्नमस्कारोऽस्तु । यज्जडं विश्वमस्ति यच्च
भूतं चेतनं प्राणिजातमस्ति, इत्यं चेतनाचेतनरूपेण विचित्रं यद्भुवनं जगत्तत्रापि यज्जगज्जातं पूर्वमेवोत्पन्नं यच्चेदानं जायमानं स सर्वोऽपि प्रपन्न एष रुद्रो हि तद्यतिरेकेण वास्तवस्य जगतो निरूपयितुमशक्यत्वात् । तादृशाय सर्वात्मकाय रुद्राय नमस्कारोऽस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याझिक्या-मुपनिपदि षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशोऽनुवाक:।

रुद्रदेवताकं द्वितीयं मन्त्रमाह-

कडुद्राय प्रचेतसे मीुढुर्षमाय तन्यंसे । वोचेम शंतंमर

हृदे । सर्वो होष रुद्रस्तस्में रुद्राय नमें अस्तु, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

कत्थ श्लावायामितिधातोरुत्पन्नः कच्छव्दः प्रशंसामाह । ततः कद्वदः प्रशस्तो रुद्धः, तस्मै । प्रचेतसे प्रकृष्टज्ञानयुक्ताय मीहृष्टमाय मिह सेचन इति धातुः । अभी-ष्टानां कामानामितिशयेन सेक्त्रे, कामप्रदायत्यर्थः । तव्यसेऽत्राऽऽदी सकारस्य च्छान्दसो छोपः । स्तव्याय स्तोतुं योग्यायेत्यर्थः । हृदे हृदयवित्तेत्वेनं तद्भूपाय । श्रंत-ममितिशयेन सुलकरं स्तुतिहूपवाक्यं वोचेम कथयाम । सवों हीति पूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-

निषदि सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

अथाष्टादशोऽनुवाकः ।

पुनरि तद्देवताकं मन्त्रान्तरमाह--

नमो \*हिरण्यबाहुवे हिरण्यपतयेऽम्विकाः पतय उमापतेयं नमो नमः, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोप-निषद्यष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

बाहुराव्दस्य सर्वावयवोपलक्षणत्वाद्धिरण्यबाह्वे भक्तानुग्रहाय सुवर्णमयकृतस्त्ररा-रीरयुक्ताय । हिरण्यपतयेऽहमदीयहिरण्यपालकाय । अम्बिका जगन्माता पार्वती तस्याः +पतये भर्ते । तस्या एवान्विकाया ब्रह्मविद्यात्मको देह उमाराव्देनोच्यते । ताह्दया उमायाः पतये स्वामिने रुद्राय पुनः पुनर्नमस्कारोऽस्तु । अनेनानुवाकत्रये-णोक्तानां मन्त्राणां त्वरितरुद्राख्या मन्नकरुपेषु प्रसिद्धा। तिद्विनियोगस्तु रुद्राध्यायजैपरो-षत्वेन करुपेषु द्रष्टव्यः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीः यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामघेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषद्यष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

<sup>\*</sup> ख. पुस्तक एतदग्रे—हिरण्यवर्णायति ग. पुस्तके—हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपायेति चाधिकं तद्भाष्यासंमतम् । + अत्राघ्रे च पत्य इति युक्तं पठितुम् ।

९ ग. झ. °न रुद्ररूपत्वेन च सं<sup>°</sup>। २ ग झ. °चे पशुपतयेन<sup>°</sup>। ३ ख. 'जपे से<sup>°</sup>।

अथाग्निहोत्रकर्मणि होमसाधनद्रव्यस्यै कारणभूतं वृक्षविशेषं विधत्ते— यस्य वैकंद्धत्यग्निहोत्रहवंणी भवति अपतिष्ठिताः प्रत्येवास्याऽऽहुंतयस्तिष्ठुन्त्यथो प्रतिष्ठित्यै, इति ॥

इति कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोप-निषयेकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

अग्निहोत्रे हिवर्त्यते यया दर्ग्या सेयमिष्नहोत्रहवणी।सा च वैकङ्कती विकङ्कता-स्येन वृक्षेण निष्पादिता यस्याग्निहोत्रिणो भवति, अस्याग्निहोत्रिण आहुतयः प्रति-ष्ठितास्तयाऽग्निहोत्रहवण्या प्रक्षिप्ताः सत्यः प्रतितिष्ठन्त्येव फलप्रदा भवन्त्येव । अयो अपि च प्रतिष्ठित्या अनुष्ठातुश्चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानप्रतिष्ठार्थं संपद्यन्ते । मुमुक्षोश्चि-त्तशुद्धिद्वारा वेदोक्तानां कृत्स्नकर्मणां मोक्षसाधनत्वं द्योतियतुमुपलक्षणत्वेन कर्माङ्गभूतो विकङ्कतवृक्षोऽत्र विहितः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषद्येकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

### अथ विंशोऽनुवाकः ।

अथ चित्तशुद्धिहेतूनां कर्मणां संग्रहेणोपयोगमस्मिन्मोक्षप्रकरणे सूचियत्वा प्रतिब-न्धकनिवारकात्रक्षोग्नमन्त्राञ्जप्यत्वेन विधत्ते—

कुणुष्य पाज इति पर्श्वं, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोप-निषदि विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

संहितायाः प्रथमकाण्डे द्वितीयप्रपाठकस्यान्तिमानुवाके समास्नाताः "कुणुष्व पाजः" इत्याद्या ऋचः पश्च जिपतन्या इति शेषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-

निषदि विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

एतत्पदमनिश्चितस्वरकम् ।

#### अथैकविंशोऽनुवाकः ।

जीवनहेतुक्षेत्रहामद्वारा मुक्तिहेतुं पृथिवीदेवताकं मन्त्रमाह—
आदितिर्देवा गंन्धुर्वा मंतुष्याः पितरोऽसुरास्तेषां ५
सर्वभूतानां माता मेदिनीं महती मही सावित्री
गांयत्री जगंत्युर्वी पृथ्वी बहुला विश्वा भूता
कंतुमा काया सा सुत्येत्यमृतेति वसिष्ठः , इति ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाटके नारायणोपनिषये-कविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥

अदितिराब्दोऽखण्डितेति व्युत्पत्त्या भूमिमाचष्टे । अत एव निघण्डुकारेण पृथिवीनामसु पिठतः । देवादयः पञ्च जातिविशेषा अदितिरूपाः । एते च सर्वप्राणिदेहानामुपळ्सकाः । अतस्तेषां सर्वभृतानां देहोपादानत्वादियमदितिर्माता जननी । मेदिनी
मघुकैटममेदसा जाता। अथवा मेदिखनी किठिनेत्यर्थः । महती गुणाधिका, तच्च सर्वप्राणिक्ठतोपद्रवसिहिष्णुत्वेनावगन्तव्यम् । मही पूज्या । सावित्री सिवतुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणः संबन्धिनी । गायत्री गायकान्स्वोपासकांस्त्रायते रस्ततीत्यर्थः । जगती जगदाश्रप्रभूता । उर्व्यनेकसस्याद्या । पृथ्व्यनेकिविस्तारवती। बहुला निविडावयवा । विश्वा
सर्वात्मिका । भूता प्राणिदेहोत्पत्तेः पूर्वमेव विद्यमाना । कतमाऽतिशयेन सुखरूपा ।
काया सर्वप्राणिदेहरूपेण परिणता । सा प्रसिद्धा । सत्या व्यवहारदशायां बाधरहिता । इत्यवं वसिष्ठो महामुनिराह । तथैवामृता मरणरहिता चतुर्युगपर्यवर्तनेऽप्यविस्थितेत्येतमप्यर्थं वसिष्ठ एवाऽऽह । अतोऽस्य मन्त्रस्य विसष्ठ ऋषिरित्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-

निषद्येकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

अथ द्वाविशोऽनुवाकः ।

वृष्ट्यभावकृतोपद्रवपरिहोरणे।पैकारिणमब्देवताकं मन्त्रमाह—— आपो वा इद्र सर्वे विश्वां भूतान्यापः । माणा वा आपः पश्चव आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्रा- डापें विराडापः स्वराडापुरुछन्दा्थस्यापो ज्योतीथ्ष्यापो यज्रूथ्ष्यापंः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप ओम् , इति ॥

# इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमप्रपाठके नारायणोपनिषदि द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

यदिदं जगदस्ति तत्सर्वमापो वै जलमेन । कथिमिति तदेन प्रपश्चयते—विश्वा भूतानि सर्वाणि प्राणिशरीराण्यापो जलं रेतोरूपेण तदुत्पादकत्वात् । प्राणा वै शरीरवर्तिवायवोऽप्यापः, उदकपानेन प्राणानामाप्यायनात् । अत एव च्छन्दोगा आमनन्ति—" आपोमयः प्राणो न पिन्नतो विच्छेत्स्यते " इति । पश्चनो गनादयोऽप्यापः क्षीरस्वरूपेण तत्र परिणतत्वात् । अत्र श्रे हियवादिकमापः । जलस्यान्नहेन्तृत्वं प्रसिद्धम् । अमृतं देवैरुपजीव्यं वस्त्वापः । तद्व्पेणापि परिणतत्वात् । सम्यप्रान्तत इति सूत्रात्मा हिरण्यगभः सम्राद् । विस्पष्टं राजत इति ब्रह्माण्डदेहः पुरुषो विराद् । इन्द्रियादिनैरपेक्ष्येण स्वयमेन राजत इत्यव्याकृताभिमानिधरः स्वराद । छन्दांसि गायव्यादीनि । ज्योतींष्यादित्यादीनि । यज्ञूप्यनियताक्षरा मन्त्राः । सत्यं यथार्थकथनम् । सर्वा देवता इन्द्रादयः । भूर्भुवः स्वस्रयो लोकाः । सन्नाडादिलो-कत्रयान्तपदार्थक्ष्पेणाऽऽपः स्त्यन्ते । एताश्चाऽऽपो मृलकारणं परमात्मकृषेण प्रणवप्र-तिपाद्या इति वक्तुमोंकारः पठितः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

अथ त्रयोविंशोऽनुवाकः।

माध्याद्विकसंध्यानुष्ठानेऽभिमन्त्रितजलपानार्थं मन्त्रमाह—

आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मं पूता पुनातु माम् । यदुच्छिष्टमभेज्यं यद्वां दुश्चरितं ममं । सर्वे पुनन्तु

<sup>\*</sup> ख. झ. पुस्तकयोरन्नामृतशब्दयोब्योख्याने व्यत्यासी वर्तते ।

# [प्रपा०१०अनु०२४] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

# मामापेडिस्तां चं प्रतिष्रहुर स्वाहां, इति ॥ इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोपनिषदि त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

या आपः सन्ति ताः पृथिवीं पुनन्तु प्रक्षालनेन शोधयन्तु । सा च पृथिवी पूता शुद्धा सती मामनुष्ठातारं पुनातु शोधयतु । तथा ब्रह्मणो वेदस्य पितः पितं प्रति-पालकमाचार्यमेता आपः पुनन्तु । तेनाऽऽचार्यणोपिदिष्टं ब्रह्म वेदस्वरूपं पूता स्वयं पूतं सन्मां पुनातु । अन्यभुक्तावशिष्टरूपमुच्छिष्टं यदस्ति यच्चाभोज्यं भोक्तमयोग्यं तादृशं कदाचिन्मया भुक्तं यद्मा दुश्चरितमन्यदिष प्रतिषिद्धाचरणरूपं मम किंचित्सं-पन्नं तत्सर्वे परिहृत्येति शेषः । ततो मामापः पुनन्तु । तथाऽसतां शृद्धादीनां प्रतिम्प्रहं च मया कृतं पुनन्तु । तद्धिभदमिमिष्टितमुद्दं स्वाहा मदीयवक्त्राश्ची स्वाहुतमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषदि त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

अथ चतुःविशोऽनुवाकः।

सायंसंध्याकाले जलपानार्थं मन्त्रमाह---

अग्निश्र मा मन्युश्र मन्युपतयश्र मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यदक्षा पापंपकार्षम् । मनसा वाचां हस्ता-भ्याम् । पद्धामुदरेण शिक्षा । अहस्तदं वर्छु-म्पतु । यितकचं दुर्तितं मियं । इदमहं माममृत-योनौ । सत्ये ज्योतिषि जुहामि स्वाहा, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

योऽयमग्निरस्ति यश्च मन्युः क्रोधाभिमानी देवः, ये च मन्युपतयः क्रोधस्वामि-नस्तन्नियामका देवाः सन्ति ते सर्वेऽपि मन्युकृतेभ्यो मदीयकोपनिष्पादितेभ्यः पापेभ्यो मा मां रक्षन्तां पापिनं मां तत्पापितनाज्ञानेन पालयन्तु । किं चातीते- नाह्मा तस्मिन्नहिन यत्पापमकार्षं कृतवानिस्म । केन साधनेन मनआदिभिः शिक्षानतैरवयवैः । तत्सर्वं पापमहर्वछुम्पतु, अहरिभमानी देवो विनाशयतु । परिहेंसादिचिन्तनं मानसं पापम् । अप्रियानृतादिभाषणं वाचिकम् । अभिचारमोहादिकं
हस्तकृतम् । पादेन गोबाद्याणस्पर्शादिकं पादकृतम् । अभोज्यभोजनमुदरकृतम् ।
अगम्यागमनं शिक्षकृतम् । अथवा किमनेन परिमितगणनेन यत्किमि दुरितं मिय
निष्पन्नमिदं पापजातं सर्वं तत्कर्तारं मां च छिङ्कशरीररूपमृतयोनौ मरणरिहते
जगत्कारणे सत्ये वाधरिहते ज्योतिषि स्वयंप्रकाशे वस्तुनि जुहोमि प्रक्षिपामि,
अहमनेन होमेन तत्सर्वं भस्मी करोमीत्पर्यः । तद्रथिमदमिमिन्त्रतं जछं स्वाहा
मदीयवक्त्राग्नौ स्वाहुतमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

अथ पत्रविंशोऽनुवाकः ।

प्रातःसंध्याकाले जलपानार्थं मन्त्रमाह—

सूर्यश्र मा मन्युश्र मन्युपतयश्र मन्युंकृतेभ्यः । पापेभ्यों रक्षन्ताम् । यद्रात्रिया पापंमकार्षम् । मनसा वाचां इस्ताभ्याम् । पद्र्यामुदरेण श्रिक्षा । रात्रिस्तदं- क्ष्टुम्पतु । यत्किचं दुरितं मियं । इदमहं माममृत-योनौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहें।मि स्वाहा, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोप-निषदि पश्चविंशोऽनुवाकः ॥ २५ ॥

सूर्येऽहर्निष्पादके सूर्योपाधिके । अन्यत्सर्वे पूर्ववद्व्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयाः रण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुपः निषदि पञ्चविंशोऽनुवाकः ॥ २९ ॥ अथ षड्विंशोऽनुवाकः ।

संध्यात्रये मार्जनाद्ध्वं गायज्या आवाहनमन्त्रमाह— आयांतु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संमितम्। गायंत्रीं छन्दंसां माता इदं ब्रह्म जुषस्यं नैः। ओजोऽसि सहोऽसि बर्छ-मसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामांऽसि विश्वंमसि विश्वायुः सर्वमिस सर्वायुरभिभूरों गायत्रीमावाहयामि, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमपाठके नारायणोप-निषदि षड्विंशोऽनुवाकः॥ २६॥

वरदाऽस्मदभीष्टॅंवरप्रदा देवी गायत्रीछन्दोभिमानिनी देवताऽक्षरं विनाशरिहतं संिमतं सम्यग्वेदान्तप्रमाणेन निश्चितं ब्रह्म जगत्कारणं परतत्त्वमुहिश्याऽऽयात्वागच्छ-त्वस्माकं ब्रह्मतत्त्वं बोधियतुमागच्छित्वित्यर्थः । अयमेवार्थ उत्तरार्धेन स्पष्टी क्रियते—छन्दसां गायत्रीत्रिष्ठुवादीनां वेदानां वा माता जननी देवता गायत्री गायत्रीशब्दा-भिधेया नोऽस्मानिदं ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाद्यं तत्त्वं जुषस्व जोषयतु, उपिश्चात्वित्यर्थः । हे गायत्रि देवि त्वमोजोऽसि बछहेतुभूताष्टमधातुरूपाऽसि । सहोऽसि शत्रूणामिभ्भवनशक्तिरिस । बछमिस शरीरगतव्यवहारसामध्यरूपाऽसि । भ्राजोऽसि दीप्तिरूपाऽसि । देवानामग्नीन्द्रादीनां धाम तेजो यदस्ति तन्नामाऽसि तदेव तव नामेत्यर्थः । विश्वं सविजगद्भपं त्वमेवासि । विश्वायुः संपूर्णायुःस्वरूपाऽसि । उक्तस्यैव व्याख्यानं सर्वमिस सर्वायुरिति । अभिभूः सर्वस्य पापस्य तिरस्कारहेतुरों प्रणवप्रतिपाद्यः परमात्माऽसि । तादशीं गायत्रीं मदीये मनस्यावाहयामि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधनीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामु-पनिषदि षड्विंशोऽनुवाकः ॥ २६ ॥

अथ सप्तविशोऽनुवाकः ।

मायब्या आवाहनादूर्ध्वं प्राणायामार्थं मन्त्रमाह— ओं भूः । ओं भुवः । ओ॰ सुवः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओ॰ सत्यम् । ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गी देवस्यं धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्, इति॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोप-निषदि सप्तविंशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥

भूरादयः सत्यान्ता लोकप्रतिपादिकाः सप्त व्याहृतयः । तेषां च लोकानां प्रणवप्रतिपाद्यब्रह्मस्वरूपत्विविक्षया प्रत्येकं प्रणवोच्चारणम् । तत्सिवितुरित्यादिको गायत्रीमन्त्रः । तत्प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मत्विवक्षया तदादौ प्रणवोच्चारणम् । मन्त्रस्य चायमर्थः—
सिवितुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणो देवस्य वरेण्यं वरणीयं श्रेष्ठं तद्ध्यात्त्रिकर्षेण तत्त्ववोधे प्रेरयतु । तस्य तेजो ध्यायेमेति पूर्वत्रान्वयः । आपो ज्योतिरित्यादिको गायत्र्याः शिरोमन्त्रः, तस्याऽऽद्यन्तयोः प्रणवद्वयं पूर्ववदुच्चार्यते । या आपो नदीसमुद्रादिगताः सन्ति । यच ज्योतिरादित्यादिकमस्ति । योऽपि रसो मधुराम्छादिः षड्विधोऽस्ति । यदपि अमृतं देवैः पातव्यमस्ति । तत्सर्वमो प्रणवप्रतिपाद्यं ब्रह्म । किं च भूभ्वः सुवरित्यभिहिता ये त्रयो लोकाः सन्ति तेऽप्यो प्रणवप्रतिपाद्यं ब्रह्म । अस्य च मन्त्रस्य प्राणायामाङ्गत्वममृतनादोपनिषदि प्रतिपाद्यते——

''सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते'' इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामु-पनिषदि सप्तविंशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥

अथाष्टाविंशोऽनुवाक: ।

तास्मिन्नेव प्राणायामे विकल्पितं मन्त्रान्तरमाह-

ॐ भूर्भुवः सुवर्महर्जनस्तपः सत्यं तद्वस तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्, इति ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमपपाठके नारायणोप-निषद्यष्टाविंशोऽनुवाकः ॥ २८॥ पूर्ववद्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-बारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामु-

पनिषद्यष्टाविंशोऽनुवाकः ॥ २८ ॥

अधैकोनित्रशोऽनुवाकः ।

पुनरपि विकल्पितं मन्त्रान्तरमाह---

ओं तद्वसा अं तद्वायुः । अं तद्वात्मा \*। ओं तत्सर्वम् । ओं तत्युरोर्नमः, इति ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमप्रपाठके नारायणोप-निषद्येकोनत्रिंशोऽनुवाकः ॥ २९ ॥

ओं प्रणवप्रतिपाद्यं तत्सर्ववेदान्तप्रसिद्धं ब्रह्म तत्त्वम् । तथा वायुः सूत्रात्मरूपो हिरण्यगर्भ ओं तत्प्रणवप्रतिपाद्यं वेदान्तप्रसिद्धं ब्रह्मैव । तथैवाऽऽत्मा जीवोऽपि । ओं तदिति पूर्ववत् । सर्वे जगदों तदिति पूर्ववत् । पुरः पुराणि स्थृलपूक्ष्मकारणशरीराणि । ओं तदिति पूर्ववत् । तादृशाय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । प्राणायामे शक्तितारतम्यमनुसृत्य विकल्पितं मन्त्रत्रयमुक्तम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामु-पनिषद्येकोनित्रंशोऽनुवाकः ॥ २९ ॥

अथ त्रिशोऽनुवाकः ।

जपादूर्ध्व गायत्रीदेवताया विसर्जनमन्त्रमाह-उत्तमें शिखरे +देवी मुभ्यां पर्वतमूर्धिनि । ब्राह्मणेभ्योऽभ्यंनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुंखम् , इति । इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३० ॥

एतद्ग्रे ग. झ. पुस्तकयोः 'ॐ तत्सत्यम् ' इत्यधिकम् । + एतत्पदमिविधतस्वरकम् ।

भूम्यामवस्थितो यः पर्वतो मेरुनामकस्तस्य मूर्धन्युपरिमागे यदुत्तमं शिखर-मस्ति तस्मिन्नियं गायत्री देवी तिष्ठति । तस्मात्कारणाद्धे देवि ब्राह्मणेभ्यस्त्वदुपास-केम्यस्त्वदनुग्रहेण परितृष्टेम्योऽनुज्ञानमभिन्याप्य यथासुखं स्वकीयसुखमनतिकम्य स्वस्थाने तस्मिन्नुत्तमशिखरे गच्छ ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३०॥

अथैकत्रिंशोऽनुवाकः।

गायत्रीदेव्या विसर्जनाद्ध्वं तत्त्वानुस्मरणभूतस्य ब्रह्मण उपस्थानमन्त्रमाह— ओमन्तश्चरितं भूतेषु गुद्दायां विश्वमूर्तिषु । त्वं यद्गस्त्वं विष्णुस्त्वं वषद्कारस्त्वं रुद्रस्त्वं ब्रह्मा त्वं पजापतिः , इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषद्ये-कत्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३१ ॥

विश्वमूर्तिषु देवमनुष्यगन्धर्वादिनानाशरीरयुक्तेषु भूतेषु प्राणिषु गुहायां बुद्धाव-न्तर्मध्य ओं प्रणवप्रतिपाद्यः परमात्मा चरित वर्तते । हे परमात्मन्यो यङ्को ज्योतिष्टो-मादिः स त्वमेव । यश्च विष्णुर्जगत्पालको योऽपि वषदकारो हविष्प्रदानमन्त्रो यश्च रुद्रः संहर्ता यश्च ब्रह्मा जगत्स्रष्टा यश्च प्रजापतिर्देशादिः प्रजापालकः स सर्वोऽपि त्वमेव ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषद्येकत्रिंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

अथ द्वात्रिंशोऽनुवाकः।

अथ भोजनादावपां प्राशने मन्त्रमाह-

अमृतोपस्तरंणमसि, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि द्वात्रिशोऽनुवाकः ॥ ३२ ॥ पीयमान हे जल त्वमग्रुतं विनाशरहितं प्राणदेवताया उपस्तरणमिस । यथा शयानस्य पुंसो मञ्जकस्योपरितनं पटादिकमुपस्तीर्यते तद्वत्प्राणदेवताया इदमुपस्तरणम् । तथा च वाजसनेयिनः प्राणविद्यायां प्राणदेवतार्यां जलवस्त्रत्वमामनन्ति—"तस्माद-शिष्यन्नाचाभेदशित्वाऽऽचामेदेतेमेव तदन्नमनग्नं कुँठते" इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषदि द्वात्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३२ ॥

अथ त्रयिस्रशोऽनुवाकः ।

जलप्रारानादूर्ध्वं प्राणाहुतिमन्त्रान्दर्शयति—

माणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । माणाय स्वाहां । अपाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । अपानाय स्वाहां । व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । व्यानाय स्वाहां । उदाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । उदानाय स्वाहां । समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । समानाय स्वाहां । अक्षाणि म आत्माऽमृतत्वायं , इति ॥

इति क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि त्रयस्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३३ ॥

पश्चमु रारीरगतवायुभेदेषु मध्ये प्रथमे प्राणनामके वायौ निविष्ठ आदरयुक्तोऽहः प्रमृतं खादुभूतिमदं हिवर्जुहोमि प्रक्षिपामि । तच प्राणदेवतायै स्वाहा स्वाहुतमस्तु । एवाभाः पश्चभिराहुतिभिरमृतत्वाय मोक्षाय मे मदीय आत्मा जीवो ब्रह्मणि परमात्मिन एकी भवत्विति रोषः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषदि त्रयित्रशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

९ इत. °या ब्रह्मणस्तत्त्वमा । २ ख. °तद । ३ ख. कुर्वन्ति ।

अथ चतुस्त्रिशोऽनुवाकः।

प्राणाहुतिष्वेव विकल्पितानि मन्त्रान्तराणि दर्शयति---

पाणे निविष्ठोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशापंदाहाय । प्राणाय स्वाहां। अपाने निविद्योऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशापंदाहाय । अपानाय स्वाहां । व्याने निर्वि-ष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशानंदाहाय । च्यानाय स्वाहां । उदाने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशार्पदाहाय । उदानाय स्वाहां । समाने निविं-ष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशार्पदाहाय । समानाय स्वाहां । ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायं, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्तमप्रपाठके नारायणोपनिषदि चतुर्स्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३४ ॥

ह्यमान हे द्रव्यविशेष त्वं शिवः शान्तो भृत्वा मां प्रविश । किमर्थम् । अप्र-दाहाय क्षुत्संपादितदाहशान्त्यर्थम् । अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुपः

निषदि चतुर्स्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३४ ॥

अथ पत्रत्रिशोऽनुवाकः।

भोजनादृर्ध्वमपां प्राज्ञने मन्त्रमाह—

अमृतापिधानमंसि, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषदि पश्चतिंशोऽनुवाकः ॥ ३५ ॥

पीयमान हे जल त्वममृतगविनश्वरमिपधानमाच्छादकमसि ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि पञ्चत्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३५ ॥

अथ षट्त्रिंशोऽनुवाकः।

भुक्तस्यानुमन्त्रणे मन्त्रमाह---

श्रद्धायां माणे निविश्यामृतं र हुतम् । माणमञ्जेनाऽऽप्यायस्व । अपाने निविश्यामृतं र हुतम् । अपानमञ्जेनाऽऽप्यायस्व । ज्याने निविश्यामृतं र हुतम् । ज्यानमञ्जेनाऽऽप्यायस्व । ज्दाने निविश्यामृतं र हुतम् । ज्दानमञ्जेनाऽऽप्यायस्व । समाने निविश्यामृतं र हुतम् ।
समानमञ्जेनाऽऽप्यायस्व । ब्रह्मणि म आत्माऽमृत्त्वायं, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाटके नारायणोपनिषदि षट्त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३६ ॥

वैदिके कर्मणि विश्वासातिशयः श्रद्धा, तस्यां सत्यां प्राणवायौ निविश्याऽऽदरा-तिशयं कृत्वाऽमृतमविनश्वरं स्वादुभूतिमदं हविर्मया हुतम् । हे प्राणाभिमानिदेव हुते-नाश्चेनाऽऽप्यायस्व वर्षयस्व । स्पष्टमन्यत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि षट्ञिशोऽनुवाकः ॥ ३६ ॥

अथ सप्तत्रिशोऽनुवाकः ।

अनुमन्त्रणादूर्धं इदयाभिमर्शने मन्त्रमाह-

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मां विशा-न्तकः । वेनान्नेनांऽऽप्यायस्व, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनि-षदि सप्तर्तिशोऽनुवाकः ॥ ३७॥

हे दृदयवर्तित्रहंकार त्वं वायुरूपाणामिन्द्रियरूपाणां च प्राणानां प्रन्थिरसि परस्परमिवश्छेषाय प्रथनहेतुरसि । तादृशस्त्वं रुद्रस्त्वद्रिमानिदेवतारूपोऽन्तको ७५० श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०३८-३९]

दुःखस्य विनाशको भूत्वा मा मां विश्व मच्छरीरे प्रविष्टो मव । तेन महुक्तेनाश्चे-नाऽऽप्यायस्व मामभिवर्धय ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामघेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि सप्तत्रिशोऽनुवाकः ॥ ३७ ॥

### अथाष्टात्रिशोऽनुवाकः ।

क्षुधादिजनितवित्तविक्षेपशान्तेरूर्ध्वं भोक्तुर्जीवस्य परमेश्वररूपत्वानुप्तंधौने हेतुभूतं मन्त्रं दर्शयति—

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं चं समाश्रितः । ईशः सर्वस्य जगतः प्रभुः पीणातुं विश्वभुक् , इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोप-निषद्यष्टात्रिशोऽनुवाकः ॥ ३८ ॥

हृद्यमध्यगत आकाशः खाङ्क्षष्ठपरिमितः । तत्र वर्तमाना बृद्धिरिप तावती । तयाऽविच्छित्रो जीवरूपः पुरुषोऽप्यङ्कष्ठमात्रः । स च स्वकीयया ज्ञानिकयाशक्त्याऽ- क्रुष्टं समाश्रितः । चकारान्मस्तकं चाऽऽश्रितः । आपादमस्तकच्यापीत्यर्थः । स चोपा- धिसंबन्धमन्तरेण स्वकीयेन वास्तवेन रूपेण सर्वस्य जगत ईशो नियन्ता । अत एव विश्वभुक्सर्वं जगद्भुङ्के । तादृशः स प्रभुरीश्वरः प्रीणातु, अनेन भोजनेन प्रीतो भवतु ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरी-

ति श्रामत्सायणाचायावराचेते माघवाय वदाथप्रकाद्य कृष्णयज्ञुवदायतात्तराः यारण्यकमाष्ये दद्यामप्रपाठके नारायणीयापरनामघेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-

निषद्यष्टात्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३८॥

## अथैकोनचत्वारिशोऽनुवाकः ।

जीवात्मन ईश्वरेणाभेदज्ञानं यदास्ति तस्य ज्ञानस्य नैरन्तर्येण साधनं मेधाभीनमतो मेधाभिमानिदेवतां प्रार्थयितुमेकामृचमाह —

मेधा देवी जुषमाणा न आगांदिश्वाची भुद्रा सुंगनस्यमाना । त्वया जुष्टां जुषमाणा दुरु-

# [प्रपा०१०अनु०४०] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

# क्तांन्बृहद्देरेम विद्ये सुवीराः, इति ।

ग्रन्थतद्रथयोघीरणशक्तिमेघा, तद्दिमानिनी देवी जुषमाणा प्रीयमाणा सती नोऽस्मान्प्रत्यागादागच्छतु । कीदृशी देवी । विश्वमञ्चतीति विश्वाची सर्वावगाहनक्ष-मेत्यर्थः । अत एव भद्रा कल्याणी । सुमनस्यमाना शोभनं मनोऽस्मदनुग्राहकिम-च्छन्ती । हे देवि त्वया जुष्टाऽनुगृहीता वयं दुरुक्ताञ्जुषमाणाः पुरुषार्थानुपयो-गिनो वेदबाह्याञ्शब्दान्सेवमाना वेदैकिनिष्ठाः सुवीराः शोमनपुत्राशिष्यादिरूपा विद्ये यज्ञेऽनुष्ठिते सति शुद्धान्तःकरणा भृत्वा बृहद्वदेम परब्रह्मतत्त्वं कथयाम ।

तत्रेव द्वितीयामृचमाह---

स्वया जुष्टं ऋषिभेवति देवि त्वया ब्रह्मांऽऽग्-तश्रीहत त्वयां । त्वया जुष्टंश्चित्रं विन्दते वसु नो जुषस्व द्रविणेन मेथे, इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिषये-कोनचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ३९॥

हे देवि मेथारूये त्वया जुष्टः सेवितोऽनुगृहीतः पुरुष ऋषिरतीन्द्रियदर्शी भवति । तथा त्वया जुष्टः पुरुषे ब्रह्मा हिरण्यगर्भी भवति । उतापि च त्वया जुष्टः पुरुष आगतश्रीः प्राप्तसंपद्भवति । अत एव त्वया जुष्टः पुरुषश्चित्रं गवाश्वभूहिरण्यधाः न्यादिकं विविधं वसु धनं विन्दते छभते । हे मेथे देवि सा ताहशी त्वं नोऽस्मान्द्र-विणेन धनेन जुषस्व सेवस्वानुगृहाणेत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकमाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषयेकोनचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ३९ ॥

अथ चत्वारिंशोऽनुवाकः।

मेघाप्रदानिन्द्रादीन्प्रार्थयते —

मेषां म् इन्द्रां ददातु मेषां देवी सरस्वती । मेषां मे अश्विनाबुभौ देवावार्षत्तां पुष्कंरस्रजौ, इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमप्रपाठके नारायणोप-निषदि चत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४०॥

# ७५२ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०४१-४२]

योऽयमिन्द्रो देवो या च सरस्वती देवी यो च पुष्करस्रजौ पद्ममालायुक्तावुभा-विश्वनौ देवो ते सर्वे मे महां मेधां प्रयच्छन्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याझिक्यामुप-निषदि चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४० ॥

अथैकचरवारिशोऽनुवाकः ।

मेधाप्रदं मन्त्रान्तरं दर्शयति —

अप्सरासुं च या मेधा गंन्धर्वेषुं च यन्मनः । देवी मेधा \*मनुष्यजा सा मी मेधा सुरभिर्जुषैताम् , इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषयेकचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४१॥

अप्सरासु देवस्त्रीषु या मेघा प्रसिद्धा वर्तते गन्धर्वेषु च देवगायकेषु यन्मनो मेघात्मकमस्ति देवी हिरण्यगर्मादिदेवेषु स्थिता या मेघा विद्यते मनुष्यजा मनुष्येषु वेदशास्त्रवित्सु या मेघाऽस्ति सा सर्वा मेघा सुरिभः शोभनगन्धा सर्वकाम- दुवा वा मूत्वा मां जुषतां सेवताम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामघेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषद्येकचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४१ ॥

अथ द्विचत्वारिंशोऽनुवाकः ।

पुनरपि मेघार्थं मन्त्रान्तरमाह-

आ मां मेघा सुरभिविश्वरूपा हिरंण्यवर्णा जगंती जगुम्या । ऊर्जस्वती पर्यसा पिन्वमाना सा मां मेघा सुप्रतीका जुँषताम्, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोप-निषदि द्विचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४२ ॥

॥ एतत्पदमनिश्चितस्वरकम् ।

मेधाशकिर्मी प्रत्यागच्छत्विति शेषः । कीद्दशी मेधा, सुरभिः शोमनगन्धा काम-दुषा वा । विश्वकृषा सकलवेदशास्त्रधारणक्षमत्वेन बहुक्ष्पा । हिरण्यवर्णा देवता-शरीरे हिरण्यसमानवर्णीपेता । जगती सर्वत्र वर्तमानत्वेन जगदात्मिका । जगम्या पुरुषार्थकामैर्भृशं गन्तुं योग्या । ऊर्जस्वती बलवती पयसा गोक्षीरादिरसेन पिन्व-मानाऽस्मान्त्रीणयन्ती । सा तथाविधगुणयुक्ता मेधा सुमतीका सुमुखी भूत्वा मां नुषतां सेवताम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि द्विचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४२ ॥

अथ त्रिचत्वारिंशोऽनुवाकः।

मेघाविनः पुरुषस्य ज्ञानोत्पादनाय महादेवसंबन्धिषु पञ्चवक्त्रेषु मध्ये पश्चिमवक्त्र-प्रतिपादकं मन्त्रमाह—

सुद्योजातं प्रपद्यामि सुद्योजाताय वै नर्मः ।

भवे भवे नातिभवे अजस्य माम् । भवोद्धवाय नमः, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपः निषदि त्रिचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४३ ॥

सधोजातनामकं यत्पश्चिमवक्त्रं तद्भूपं परमेश्वरं प्रपद्यामि प्राप्तोमि । ताहशाय सद्योजाताय वै नमोऽस्तु । हे सद्योजात भवे भवे तत्तज्जन्मनिमित्तं मां न भजस्व न प्रेरयेत्यर्थः । किं तर्द्धातभवे जन्मातिल्रङ्वननिमित्तं भजस्व तत्त्वज्ञानाय प्रेरय । भवोद्भवाय भवात्संसारादुद्धर्त्रे सद्योजाताय नमोऽस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति -रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि -क्यामुपनिषदि त्रिचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४३ ॥

अथ चतुश्चत्वारिशे(ऽनुवाकः।

उत्तरवत्क्रप्रतिपादकं मन्त्रमाह— वामदेवाय नमी ज्येष्ठाय नमीः श्रेष्ठाय नमी रुद्राय नमः कालाय

९ इ. जुबन्ताम् । २ इ. इ. वै नमो न<sup>°</sup>। ३ इ. भवस्व । ४ इ. भवस्व । ५ इ. भवस्व ।

७५४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनुं०४५-४६]

नमः कलंबिकरणाय नमो बलंबिकरणाय नमो बलंपमथनाय नमः सर्वेभृतदमनाय नमें मुनोन्मनाय नमः, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोप-निषदि चतुश्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४४ ॥

उत्तरवत्करूपो वामदेवस्तस्यैव विग्रहिवशेषा ज्येष्ठादिनामकाः । एते च महादे पीठशक्तीनां वामादीनां नवानां पतयः पुरुषाः । तेम्यो नवम्यो नमस्कारोऽस्तु ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि चतुश्चत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४४ ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशोऽनुवाकः ।

दक्षिणवक्त्रप्रतिपादकं मन्त्रमाह-

अघोरंभ्योऽय घोरंभ्यो घोरघोरंतरेभ्यः । सैर्वतः शर्व सर्वेभ्यो नर्मस्ते अस्तु खुद्रख्येभ्यः, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि पश्चचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४५ ॥

अघोरनामको दक्षिणवक्त्ररूपो देवस्तस्य विग्रहा अघोराः सात्त्विकत्वेन शान्ताः । अन्ये तु घोरा राजसत्वेनोग्राः । अपरे तु तामसत्वेन घोरादिष घोरतराः । हे शर्व परमेश्वर ते त्वदीयेम्यः पूर्वोक्तेम्यस्त्रिविधेम्यः सर्वेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः सर्वेतः सर्वेषु देशेषु सर्वेषु च कालेषु नमोऽस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्या-मुपनिषदि पश्चचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४९ ॥

अथ षट्चत्वारिंशोऽनुवाकः ।

प्राग्वक्त्रप्रतिपादकं मन्त्रमाह— तत्पुर्रुषाय विग्रहे महादेवायं थीमहि । तको रुद्रः प्रचोदयांत् , इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतीत्तरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोपनिषदि षद्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४६ ॥

प्राग्वक्त्रदेवस्तत्पुरुषनामकः । द्वितीयार्थे चतुर्थी । तत्पुरुषं देवं विश्वहे गुरुशा-स्त्रमुखाज्ञानीमः । ज्ञात्वा च महादेवाय तं महादेवं धीमहि ध्यायेम । तत्त्तस्मात्कार-णाहुद्रो देवो नोऽस्मान्प्रचोदयाज्ज्ञानध्यानार्थं प्रेरयतु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि षट्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४६ ॥

अथ सप्तचत्वारिशोऽनुवाकः।

उर्ध्ववक्त्रप्रतिपादकं मन्त्रमाह— ईञ्चानः सर्वेविद्यानामीश्वरः सर्वेभृतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रे-ह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मां शिवो में अस्तु सदाश्विवोम्, इति ॥ इति कुष्णयजुर्वेदीयतैनिरीयारण्यके दशमप्रपाटके नारायणोपनिषदि सम्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४७ ॥

योऽयमूर्ध्ववक्त्रो देवः सोऽयं सर्वविद्यानां वेदशास्त्रादीनां चतुःषष्टिकलाविद्यानां नामीश्वानो नियामकः । तथा सर्वभूतानामित्वलप्राणिनामीश्वरो नियामकः । ब्रह्मा-धिपतिर्वेदस्याधिकत्वेन पालकः । तथा ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्याधिपतिः, ताहशो यो ब्रह्माऽस्ति प्रवृद्धः परमात्मा सोऽयं मे ममानुग्रहाय शिवः शान्तोऽस्तु । सदा-शिवों स एव सदाशिव ओमहं भवामि ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि सप्तचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४७ ॥

#### अथाष्टचत्वारिंशोऽनुवाकः ।

इत्यं तत्त्वज्ञानस्योत्पादकाः पञ्चनक्त्रप्रतिपादकाः पञ्च ब्रह्ममन्त्रा उक्ताः । अथ ज्ञानप्रतिबन्धकब्रह्महत्यादिपापनिवृत्तिहेतनित्रसुपर्णनामका मन्त्रा नक्तव्याः, तत्र प्रथमं मन्त्रमाह—

ब्रह्ममेतु माम् । मधुमेतु माम् । ब्रह्ममेनु मधुमेतु माम् ।

यास्ते सोम मृजा बृत्सोऽभि सो अहम् । दुष्टवं-महन्दुरुष्पह । यास्ते सोम माणा स्तान्जुंहोमि, इति ।

ब्रह्मं परब्रह्मतत्त्वं मामेतु प्राप्तोतु । मैधुं परमानन्दलक्षणमाधुयोंपेतं वस्तु मामेतु प्राप्तोतु । न चात्र ब्रह्ममधुशाङ्योरत्यन्तमधेमेदः, किं तर्हि ब्रह्ममेव मैधुं शब्दद्वयप्रित्याद्यमखण्डैकरसं वस्तु मामेतु प्राप्तोतु । हे सोम, उमा ब्रह्मविद्या तया सह वर्तमान परमात्मंस्ते तव याः प्रजा देवमनुष्यादयः सन्ति ता अभिलक्ष्य सो अहं स तादश-स्त्वत्सेवकोऽहं वत्सो बाल एतासां त्वदीयप्रजानां मध्ये बालवदहं त्वदीयकरुणा-योग्यः । अँतो हे दुष्ट्यमहन्संसाररूपस्य दुःस्वप्तस्य घातक परमेश्वर दुरुष्यह दुःलमु-त्कर्पणाभिमव । वर्णविकारश्लान्दसः । हे सोम परमात्मंस्ते त्वदीयाः प्राणवृत्तयो याः सन्ति तान्वृत्तिप्राणांस्त्विय जुहोमि प्रक्षिपामि मदीयमनोवागादयः प्राणास्त्वया निर्मितत्वास्वदीया अतस्त्वय्येवोपसंहरामि विषयेम्य इन्द्रियाणि निरुध्य त्वदेकिचत्तो भवामीत्यर्थः ॥

उक्तस्य त्रिसुपर्णमन्त्रस्य माहात्म्यं ब्राह्मणरूपेण वाक्येन दर्शयति— त्रिसुंपर्णमयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । ब्रह्महत्यां वा पृते घ्रंन्ति । ये ब्रांह्मणाह्मिसुंपर्णे पटंन्ति । ते सोमं प्राप्तुवन्ति । आसहस्रात्पक्षि पुनन्ति । ओम् , इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोपनिष-द्यष्टचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४८॥

विद्यान्तराणि सर्वाणि "नाष्ट्रष्टः कस्याचिद्रब्र्यात्" इतिश्वास्त्रमनुमृत्य शिष्येण याच्ञायां कृतायां पश्चादुपिद्शन्ति । इमं तु त्रिमुपर्णमन्त्रं शिष्ययाच्ञामन्तरेणैव ब्राह्मणा-योपदिशेत् । तेनोपदेशेन ये ब्राह्मणास्त्रिमुपर्ण पठन्ति त्रिमुपर्णमन्त्रं सर्वदा जपन्ति, एते पुरुषा ब्रह्महत्यां विनाशयन्ति । ततस्ते निष्पापाः सन्तः सोमयागं प्रामुवन्ति । तस्यां ब्राह्मणपङ्कौ भोजनार्थमुपविशन्ति तां पङ्कि सहस्रब्राह्मणपर्यन्तां पुनन्ति शृद्धां कुर्वन्ति । तस्मादों प्रणवप्रतिपाद्यः परमात्मैव त्रिमुपर्णमन्त्रस्य देवतेत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषद्यष्टचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४८ ॥

### अथैकोनपश्चाशत्तमोऽनुवाकः ।

द्वितीयं त्रिसुपर्णमन्त्रमाह—

त्रह्म मेधयां। मधुं मेधयां। ब्रह्ममेव मधुं मेधयां।
अद्या ने देव सिवतः प्रजावंत्सावीः सौभंगम्। परां
कुष्ठविभिष्यः सुव। विश्वानि देव सिवतर्दुरितानि परां
सुव। यद्भद्रं तन्म आसुंव। मधु वातां ऋतायते मधुं
क्षरन्ति सिन्धंवः। माध्वीनिः सन्त्वोषंधीः। मधुः
नक्तंमुतोषसि मधुंमत्पाधिंवः रजः। मधुः द्यौरंस्तु
नः पिता। मधुंमान्नो वनस्पितमेधुंमाः अस्तु
सूर्यः। माध्वीगीवों भवन्तु नः , इति।

यद्ग्रह्मा जगत्कारणं सर्ववेदान्तवेद्यं तन्मेघया गुरूपदिष्टमहावाक्यतदर्थघारणशक्त्या हम्यतामिति शेषः । मध्वित्यादि पूर्ववत् । अद्या नो देवेत्यादिकमृक्पश्चकमणोरणी-यानित्यनुवाके व्याख्यातम् ।

अस्य त्रिसुपर्णमन्त्रस्य महिमानं दर्शयति--

य र्मं त्रिसुंपर्णमयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । भूणहत्यां वा प्ते झंन्ति । ये ब्राह्मणास्त्रिसुंपर्णे पटान्ति । ते सोमं प्राप्तुवन्ति । आसहस्रात्पक्ति पुनेन्ति । ओम्, इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषये-कोनपश्चाश्चनमोऽनुवाकः ॥ ४९ ॥

ब्राह्मणगर्भस्य राजगर्भस्य वा वधो भूणहत्या । अन्यत्पूर्ववत् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषद्येकोनपञ्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ४९ ॥

अथ पत्राशत्तमोऽनुवाकः ।

तृतीयं त्रिसुपर्णमन्त्रमाह--

ब्रह्मं मेधवां । मधुं मेधवां । ब्रह्मंमेव मधुं मेधवां ।

ब्रह्मा देवानां पद्वीः कंवीनामृषिविप्राणां महिषो मृगाणांम् । इयेनो ग्रधांणार स्वधितिर्वनांनार सोमः पवित्रमत्येति रेभंन् । हरसः श्रुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदितिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वंरसद्देतसद्व्येांमसद्ब्जा गोजा ऋंतजा अद्विजा ऋतं बृहत् , इति ।

मेधवा मेधो यज्ञः सोऽस्यास्तीति मेधवत् । यज्ञदानादिसाध्यविविदिषापूर्वकत्वा-द्वसज्ञानलाभस्य ब्रह्म मेधवदित्युच्यते । अन्यत्पूर्ववत् । " ब्रह्मा देवानां " " हंसः शुचिषत् " इत्यादिके द्वे ऋचावणोरणीयानित्यनुवाके व्याख्याते ।

अस्य त्रिसुपर्णमन्त्रस्य महिमानं दर्शयति---

य इदं त्रिसुंपर्णमयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । <u>वीरहत्यां</u> वा एते झंन्ति । ये ब्रांह्मणास्त्रिसुंपर्णे पर्वन्ति । ते सोम्ं प्राप्तुंवन्ति । आसहस्रात्पक्षिं पुनंन्ति । ओम्, इति ॥

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमप्रपाठके नारायणोपनिषदि पञ्चाश्वत्तमोऽनुवाकः ॥ ५० ॥

वेदशास्त्रतदनुष्ठानपरो ब्राह्मणोऽभिषिक्तो राजा वा वीरः । अन्यत्पूर्वेवत् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकमाप्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि पञ्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ९० ॥

#### अथैकपत्राशत्तमोऽनुवाकः ।

ब्रह्मज्ञानप्रतिबन्धकानि यानि महापातकानि तिन्नेतृँत्तये जप्याख्रिसुपर्णमन्त्राख्य-योऽभिहिताः । तत्र ब्राह्मणजातिमात्रवधो ब्रह्महत्या पञ्चसु महापातकेषु मध्ये प्रबछं महापातकम् । ततोऽप्यधिकं भ्रूणहननम् । तस्मादप्यधिकं वीरहननम् । ईदृशाना-मपि निवर्तको यावज्जीवं त्रिसुपर्णजपस्तत्राविचीनानां सुरापानादिपातकानां निवर्तक इति किमु वक्तव्यम् । इत्थं प्रतिबन्धनिवृत्त्युपायमुक्तवा ज्ञानयोग्यताये स्वावयवशु-द्यार्थं होमार्थानेकादश मन्त्रानेकादशस्वनुवाकेषु क्रमेण विवक्षराद्यं मन्त्रमाह— प्राणापानव्यानोदानसमाना में शुध्यन्तां ज्योतिं- रहं विरजां विपाप्मा भूयास्थ स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्तमप्रपाठके नारायणोपनिषये-कपश्चाशत्तमोऽनुवाकः ॥ ५१ ॥

प्राणादयः पञ्च वायवः प्रसिद्धाः । ते सर्वेऽप्यनेनाऽऽज्यहोमेन शुद्धा मवन्तु । ततोऽहं विपाप्मा प्रतिबन्धकोपपातकरहितो विरजाः पापकारणभूतरजोगुणेनापि रहितः सन्यज्ज्योतिर्जगत्कारणं परं ब्रह्म तद्वस्तु भृयासं तद्र्थमिदमाज्यं स्वाहु-तमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याझिक्या-मुपनिषद्येकपञ्चाशत्तमोऽनुवाकः ॥ ५१ ॥

अथ द्विपत्राशत्तमोऽनुवाकः।

द्वितीयं मन्त्रमाह--

वाब्यनश्रक्षःश्रोत्रजिह्वाघाणरेतो बुद्धचार्कृतिः संकल्पा में शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा भूयास् स्वाहां, इति॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि द्विपश्चाशोऽनुवाकः ॥ ५२ ॥

वागादीनीन्द्रियाणि । रेतो गुह्योन्द्रियम् । मनःशब्द्वाच्यस्यान्तःकरणस्यैव निश्च-यात्मिका वृत्तिर्बुद्धः । अनिश्चर्यरूपा वृत्तिराक्तिः । इदं समीचीनमितिकरूपनारूपा वृत्तिः संकरूपः । अन्यत्पूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामघेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि द्विपञ्चाशत्तमोऽनुवाकः ॥ ५२ ॥

अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽनुवाकः।

मृतीयं मन्त्रमाह—

क्षिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरूदरजङ्चिशकोपस्थपायवो मे शुध्यन्तां

### ७६० श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०५४-५५]

ज्योतिरहं विरजां विपापमा भूयास्य स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाटके नारायणोप-निषदि त्रिपञ्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ५३ ॥

पूर्वीम्यामनुवाकाम्यां सूक्ष्मशरीरशुद्धिरुक्ता । अत्र स्थूछशरीरावयवानां शिरः-पाण्यादीनां शुद्धिरुच्यते । लिङ्गाण्डभेदविवक्षया शिक्षोपस्थशब्दौ द्वौ द्रष्टव्यौ । अन्यत्पूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि त्रिपञ्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ५३ ॥

अय चतुष्पश्चाशत्तमोऽनुवाकः।

चतुर्थं मन्त्रमाह---

्दश्चर्मगाश्सरुधिरमेदोमज्जास्नायवोऽस्थीनि में शुध्यन्तां ज्योतिर्हं विरजां विपाप्मा भ्रंयास्थ स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि चतुष्पश्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ५४ ॥

अत्र स्थूलशरीरेंगतानां धातूनां शुद्धिरुच्यते । एकस्यैव धातोबीह्यान्तर्भीगविवश्तया स्वक्चर्मशब्दौ प्रयुक्तौ । अन्यरपूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि चतुष्पञ्चाशोऽनुवाकः ॥ ५४ ॥

अथ पञ्चपञ्चाशोऽनुवाकः ।

पश्चमं मन्त्रमाह---

शब्दस्पर्शस्परसगन्धा में शुध्यन्तां ज्योतिं रहं विरजां विपाप्मा भूयास्य स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैसिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि पश्चपश्चाश्चसोऽनुवाकः ॥ ५५ ॥

७६१

श्रीरोपादानपञ्चमहाभूतेष्वाकाशादिषु वर्तमाना गुणाः शब्दादयः । अन्य-त्पूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिः क्यामुपनिषदि पञ्चपञ्चाशोऽनुवाकः ॥ ५५ ॥

भथ षर्पवाशोऽनुताकः ।

षष्ठं मन्त्रमाह---

पृथिव्यप्तेजोबायुराकाशा में शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा भूंयास्य स्वाहां, इति ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्यमपपाठके नारायणोपनिषदि
षट्पञ्चाशोऽनुवाकः ॥ ५६ ॥
शरीरस्योपादानकारणानि पञ्च महाभूतानि पृथिव्यादीनि । अन्यत्पूर्ववत् ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविर्विते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामभ्ययुक्तायां याज्ञिक्यामुपनिषदि षट्पञ्चाशक्तमोऽनुवाकः ॥ ५६ ॥

अथ सप्तपश्चाशोऽनुवाकः ।

सप्तमं मन्त्रमाह---

असमयप्राणमयमनोमयविद्वानमयानन्दमया में सुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा भूयासः स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्तमप्रपाठके नारायणोपनि । षदि सप्तपश्चात्त्रसमोऽनुवाकः ॥ ५७ ॥ अन्नमयादयः पञ्च कोशा वारुण्यामुपनिषद्यक्ताः । अन्यत्पूर्ववत् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि सप्तपञ्चाशक्तानोऽनुवाकः ॥ ५७ ॥

# ७६२ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्—[प्रपा०१०अनु०५८-६०]

अथाष्ट्रपञ्चाशोऽनुवाकः ।

अष्टमं मन्त्रमाह—-

विविद्त्री स्वाहां, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिष-द्यष्टपश्चाशोऽनुवाकः ॥ ५८ ॥

" विष्ठ व्याप्ती " इति घातोरुत्पन्नोऽयं राज्दः । विशेषेण विष्टिव्याप्तिर्यस्य व्रह्मणलाद्धिविष्टिः । छान्द्रसः षकारस्य टकारः । तादृशं ब्रह्मोद्दिश्य स्वाहृतिमद्मस्तु ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविर्विते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-न्यामुपनिषद्यष्टपञ्चाशोऽनुवाकः ॥ ९८ ॥

अर्थकोनवष्टितमोऽनुवाकः ।

नवमं मन्त्रमाह---

क्षोत्काय स्वाहां, इति॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिष-द्येकोनषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ५९ ॥

कष शिष करण इति धातुः । कष्यते क्रियत इति कषी नामरूपकमीत्मकः कार्य-प्रपञ्चः, तस्मिन्नुत्कस्तत्क(स्तं क)र्तुमुत्सुकः कषोत्कः परमेश्वरः, तादृशाय मृष्टाभिमुखाय परमेश्वराय स्वाहा स्वाहृतमिद्मस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुर्वेदीयतैत्ति-रीयारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषद्येकोनषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ५९ ॥

अथ षष्टितमोऽनुवाकः।

दशमं मन्त्रमाह---

जित्रष्ठ पुरुष इरिते लोहित पिङ्गलाक्षि देहि देहि ददापयिता में शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजां विपाप्मा भूयास्य स्वाहां, इति ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैक्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि षष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६०॥ विविष्टिशब्दाभिधेयं यद्वस तदेव कारणोपाधिकं कषोत्कशब्दाभिधेयम् । पुनरिष विद्विश्शब्दाभिधेयं यद्वस तदेव कारणोपाधिकं कषोत्कशब्दाभिधेयम् । तत्र पूर्वाभ्यां मन्त्राभ्यां निरुपाधिकं कारणोपाधिकं तद्वस प्रार्थ्य शुद्धिहेतुत्वेनात्र सर्वकर्मनिष्पादकविद्वशरीरोपाधिकं प्रार्थ्यते । पुरुष पुरि विद्वश्रिरोरे शयान हे परमात्मश्चित्तष्ठीदासीन्यं परित्येज्य मद-नुप्रहार्थमुद्युक्तो भव । संबुद्धान्तपुरुषशब्दस्येव हरितादीनि त्रीणि पदानि विशेष-णानि । हे हरित प्रतिबन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । हे हरित प्रतिबन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । हे हरित प्रतिबन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । हे हरित प्रतिबन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । हे हरित प्रतिवन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । हे हरित प्रतिवन्धकहरणकुशाल हे लोहित रक्तवर्ण हे पिङ्गलाक्षि पिङ्गलानि । इस्थानिश्रियानि प्रविवन्धस्य ज्ञानस्योत्पत्तये मे मदीनस्यातिशयेन दापियता भवेति शेषः । तस्य दापियतेन्यस्य ज्ञानस्योत्पत्तये मे मदीनस्यातिशयेन सुप्तिवन्धानि । इस्थानिरित्यादि पूर्ववन्त ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषदि षष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६० ॥

अधैकषष्टितमोऽनुवाकः ।

एकादशं मन्त्रमाह-

ॐ \*स्वाहेति, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषद्ये-कषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६१ ॥

ओं प्रणवप्रतिपाद्यं वस्तु भवाभि तद्यभिदं स्वाहुतमस्तु ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञि-क्यामुपनिषद्येकषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६१ ॥

अथ द्विषष्टितमोऽनुवाकः।

ज्ञानप्रतिबन्धकमहापातकोपपातकपरिहारेण ज्ञानयोग्यतालक्षणां शुद्धिमुक्त्वा योग्यस्य पुरुषस्यापेक्षितेषु ज्ञानसाधनेषु संन्यासस्य निरतिशयोत्कर्षं वक्तुं सत्यादीन्येकाद-शोत्कृष्टसाधनानि प्रतियोगित्वेन वक्तव्यानि । तत्र प्रथमं साधनमुपन्यस्यति— सत्यं परं परं सत्य सत्येन न सुवृगिद्धोकाद्ययन्ते

\* अनिश्चितस्वरकम् ।

९ ग. झ. प्राप्त्यर्थ शु<sup>°</sup>। २ ग, <sup>°</sup>त्यन म<sup>°</sup>। ३ ख. ग, <sup>°</sup>तस्य ।

कदाचन सतार हि सत्यं तस्मात्सत्ये रंगन्ते-, इति ।

यद्वस्तु प्रमाणेन यथा दृष्टं तस्य तथैवाभिवदनं सत्यं तच्च परं पुरुषार्थसाधनेष्ट्वरुष्ट्रः ष्टम् । तत्राऽऽदरार्थं परं सत्यमिति पुनर्वचनम् । यद्वा परं ब्रह्म सत्यमबाध्यं तद्वयः थार्थवचनमि बाधरहितमिति व्यावहारिकबाधराहित्येनोत्कषं विवक्षित्वा दृष्टान्तेन परं सत्यमित्युक्तम् । सत्येन यावज्ञीवं यथार्थकथनेन स्वर्गलोकात्कदाचिदिष न प्रच्यवन्ते । अनृतवादिनस्तु केनचित्पुण्येन स्वर्गं प्राप्याप्यनृतवद्वदोषेण कर्मफलं संपूर्णतयाऽननुभूयेव स्वर्गात्प्रच्यवन्ते । किंच हि यस्मात्कारणात्सतां सन्मार्गवर्तिनामृष्यादिनां संबन्धि यथार्थवादित्वं तस्मात्कारणात्सतामिदिमिति व्युत्पत्तिमाश्रित्य सत्यवादित्वं परमं मोक्षसाधनमिति केचिन्महान्तो वदन्तस्तस्मित्रेव सत्ये रमन्ते कीडन्ति ।

एकं मतमुक्तवा द्वितीयं मतमाह---

तप इति तपो नानश्चनात्परं यद्धि परं तपस्तहु-धेर्षं तहुरांधर्षं तस्मात्तपंसि रमन्ते—, इति॥

तपः परं मोक्षसाधनमिति केषांचिन्मतम् । तीर्थयात्राजपहोमादीनि यद्यपि बहूनि तपांसि सन्ति तथाऽपि तेषु सर्वेप्वैनञ्चनादुपवासैकभक्तादिरूपादशनवर्जनात्परमुत्कृष्टं तपो नास्ति । यद्धनशनरूपं कृच्छ्चान्द्रायणादिकं परं तपोऽस्ति तहुर्वर्षं धीषतुं सोदुमशक्यम् । अत एवाऽऽ समन्तात्सर्वेषां प्राणिनां तत्तपो दुर्घर्षं दुःशकमित्यनु-भ्यते । तस्मात्कारणात्केचन श्रद्धालवः कृच्छ्चान्द्रायणादिके तपसि रमन्ते ।

तृतीयं मतमाह-

दुम इति नियंतं ब्रह्मचारिणस्तस्माहमें रमन्ते-, इति ।

वाक्चक्षुरादीन्द्रियाणां बाह्यानां निषिद्धेम्यो विषयेम्यो निवृत्तिद्देमः, स एवोत्तमो मोक्षहेतुरिति <sup>†</sup>मन्यमाना नैष्ठिक**ब्रह्मचारिणो नियतं** सर्वदा वदन्ति । तस्मादमे रमन्ते ।

चतुर्थं मतमाह---

शम् इत्यरंण्ये गुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते-, इति ।

अन्तःकरणस्य कोघादिदोषराहित्यं शामः, स एवोत्तमो मोक्षहेतुरित्यरण्ये वर्तमानः सुनयो वानप्रस्था मन्यन्ते । तस्मात्ते शमे रमन्ते ।

<sup>\*</sup> अत्र सकलादर्शपुस्तकेष्वनशनिमलेव पाटः । + मन्यमाना इल्यधिकम् । यद्वा मन्यमानाः इति परित्यच्य वदन्तीत्यस्य स्थाने मन्यन्त इति पाठ्यम् ।

पश्चमं मतमाह---

दानिमिति सर्वीणि भृतानि प्रश्न श्लीन्त दानाकातिदुष्करं तस्मोद्दाने रंगन्ते —, इति ।

गोहिरण्यादीनां स्वकीयानां शास्त्रोक्तवर्तमेना स्व[स्व]त्वपरित्यागपुरःसरं परस्वैत्वाः पादनं दानं तदेवोत्तमं मोक्षसाधनं मत्वा सर्वे प्राणिनः प्रश्नंसन्ति । दानादितशयितं दुष्करं नास्ति । धनरक्षणार्थं प्राणानिप परित्यजतां पुरुषाणामुपलम्भात् । तस्माद्रोभू-म्यादिदाने रमन्ते ।

षष्ठं मतमाह--

धर्म इति धर्मेण सर्विमिदं परिग्रहीतं धर्मा-स्नातिदुश्चरं तस्माद्धमें रंगन्ते—, इति ।

स्मृतिपुराणप्रतिपाद्यो वापीक्ष्वतडागादिनिर्माणरूपोऽत्र धर्मो विवक्षितः । स एवोत्तमो मोक्षहेतृरिति राजामात्यादयः प्रभवो मन्यन्ते । तडागादिरूपेण धर्मेण सर्विमिदं जगत्परिगृहीतम् । असर्वेऽपि मनुष्यपश्चादयः स्नानपानादिना तुष्यन्ति । ताहशाद्धर्मादन्यदतिदुश्वरं नास्ति । तस्मात्कारणाद्धर्मे रमन्ते प्रभवः ।

सप्तमं मतमाह---

मुजन इति भृयां ससस्तस्याद्भृथिष्ठाः प्रजायन्ते तस्याद्भृथिष्ठाः प्रजनने रमन्ते—, इति॥

प्रजनः पुत्राद्युत्पादनं तस्यैवोत्तंमसाधनत्वं भ्यांसोऽतिबहवः प्राणिनो मन्यन्ते । धनिकेदिरिदैः शिष्टैर्नष्टैः पण्डितैश्च सर्वेरिप पुत्रोत्पादनायातिशयेन अप्रयेत्यमानत्वात् । तस्मादेकेकस्य पुरुषस्य भूयिष्ठां द्वित्राः पञ्चषा इत्येवं बहवोऽपत्यविशेषा उत्पद्यन्ते । तस्मात्कारणाद्रभृयिष्ठा अतिबहवः प्राणिनः प्रजीत्पादने रमन्ते ।

अष्टमं मतमाह---

अम्य इत्यां ह तस्माद्मय आधातव्याः --, इति ॥

<sup>\*</sup> अस्य यत इत्यादिः । + मोक्षं प्रतीत्याधिकः शेषः । \* प्रयास्यमानत्वादिति पाठ्यम् । इत्स्वपाठस्तु प्रामादिकः । वाक्यस्यासाधुत्वापत्तेः । धनिकादीनां सर्वेषामित्याधिकोऽध्याद्वारः । तथा व येऽन्यान्प्रयोजयन्ति ते स्वयं कुर्वन्तीति किम् वक्तव्यम् । तेषां च पुत्राग्रुत्पादनस्य मुख्यसाधनत्वप्रद्वाभावे स्वयं तद्यत्नं न कुर्युः परैश्च तं न कारयेयुः । तस्मात्पृवोक्तो प्रहोऽस्त्येव तेषामित्याशयः । प्रयत्नस्याऽऽदृत्तत्वादिति वा पाठः कल्पनीयः । धनिकादिपदेषु षट्सु षष्ठयन्तता प्रकल्प्य ख. पुस्तकस्थः प्रयतमानत्वादिति शोधितपाठ एव वा स्वीकार्यः ।

९ ग. °स्वत्वोपा(त्पा)दं। २ ख. °यत्न(त)मा । ३ ग. °ष्टा भृतिशो द्विं। झ, °ष्टा भृतिशः प ।

अग्नयो गाहेपत्यादय उत्तमा मुक्तिहेतव इति कश्चिद्वेदार्थपर आह । तस्माद्गु-हस्थैरग्नय आधातच्या भवन्ति ।

नवमं मतमाह-

अग्निहोत्रमित्यांह तस्मादि प्रहोते रंमन्ते —, इति ॥

आहितेप्वाप्तिषु सायं प्रातश्चानुष्ठेयो होमोऽग्निहोत्रं तदुत्तमं मोक्षसायनित्यपरः कश्चिद्वेदार्थपर आह । तस्मात्केचिद्गिष्ठात्रे रमन्ते ।

दशमं मतमाह--

युज्ञ इति युज्ञेन हि देवा दिवं गुतास्तरमायुज्ञे रंमन्ते—, इति ।

दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादिको यज्ञ उत्तमो मोश्लहेतुरित्यपरे वेदार्थपरा मन्यन्ते । यस्मादिदानीं वर्तमाना देवाः पूर्वानुष्टितेन यज्ञेन दिवं गताः खर्गछोकं प्राप्ताः, तस्मा-त्कारणात्केचन वैदिका विद्वांसो यज्ञे रमन्ते ।

एकादशं मतमाह---

मानसमिति विद्वाश्सस्तस्मादिद्वाश्सं पुत्र मानुसे रंगन्ते —, इति ।

मनसैव निष्पाद्यमुपासनं मानसं तदेवोत्तमं साधनमिति विद्वांसः सगुणब्रह्मविदो मन्यन्ते । तस्मात्कारणात्केचन विद्वांसो वेदगैतोपास्तिभागतात्पर्यविदो मानस एवो-पासने रमन्ते ।

द्वादशं मतमाह--

न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि पुरः परी हि ब्रह्मा तानि वा पुतान्यवराणि तैपांश्सि न्यास प्वात्यरेचयत्—, इति ॥

पूर्वकाण्डोक्तानामिश्रहोत्रादिकर्मणामारुणिजाबालाचुपनिषदुक्तप्रकारेण परित्यागो न्यासः, स एवोक्तमो मोक्षहेत्रिति ब्रह्मा हिरण्यगर्भो मन्यते । स च ब्रह्मा परो हि परमात्मरूपो हि । नतु पूर्वोक्तमतानुसारिण इव जीवः । यद्यप्यसी हिरण्यगर्भो देहधारी तथाऽपि परो हि परमात्मैव ब्रह्मा हिरण्यगर्भे इति वक्तुं शक्यते, तिच्छि-प्यत्वेन तत्समानज्ञानत्वात् । अत एव श्वेताश्वतरा आमनन्ति—" यो ब्रह्माणं विद्वाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै " इति । यानि पूर्वोक्तसत्यादीनि मानसान्तानि तान्येतानि तपांसि भवन्त्येव तथाऽपि संन्यासमपेक्ष्यावराणि निकृष्टानि ।

[प्रपा०१०अनुः६३] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकम् ।

संन्यास एक एव तानि सर्वीण्यत्यरेचयत्, अतिक्रान्तवान् । उत्तमत्वतारतम्यं तत्र विश्रान्तमित्यर्थः ।

उक्तमुत्तमसाधनमुपसंहरति--

य एवं वेदेत्युपनिषत् , इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोप-निषदि द्विषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६२ ॥

यः पुमानेवमुक्तप्रकारेण संन्यासस्यान्येम्यः सर्वेम्यः साधनेम्य उत्तमत्वं वेद तस्य विदुष इत्युक्ता विद्योपनिषद्रहस्यभूता भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधर्वाये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिकयामु-पनिषदि द्विषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६२ ॥

अथ त्रिषष्टितमोऽनुवाकः ।

पूर्वोक्तं मोक्षसाधनसमृहमुपपादयितुमारुयायिकामाह —

माजापत्यो हाऽऽरुणिः सुपूर्णयः मुजापति पितरमुपससार् किं भगवन्तः पर्मं वदन्तीति तस्मै प्रावाच —, इति ।

प्रजापतेः पुत्रः पाजापत्यः, स चाऽऽरुणिनामकः । स एव सुपर्णास्यायाः किया अपत्यत्वात्सुपर्णेय इत्युच्यते । ताद्दशः पुरुषः स्वकीयं पितरं प्रजापति-सुपस्तार । उत्तमसाधनिज्ञासयोपसन्नवान् । उपसद्य चैवं पप्रच्छ । हे प्रजापते भगवन्तः पूज्या महर्षयो मोक्षसाधनेषु कि साधनं परममुत्कृष्टं वदन्ति । एवं पृष्टः प्रजापतिस्तस्मा आरुणये प्रोवाच ।

तदुक्तेषु साधनेषु प्रथमं दर्शयति---

सत्येन वायुरावाति सत्येनांऽऽदित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितं तस्पात्सत्यं पर्मं वदंन्ति—, इति ।

योऽयं वायुरिदानीमन्तरिक्षे वाति सोऽयं पूर्वजन्मनि मनुष्यः सन्सत्यवादित्वं परिपाल्य तेन सत्येन वायुदेवतात्वं प्राप्येदानीं लोकानुप्रहायान्तरिक्षे वाति । तथै-बाऽऽदित्योऽपि पूर्वजन्मानुष्ठितेन सत्येन दिवि रोचते खुलोके प्रकाशते । यदेत-

अत्र सकलादर्शपुस्तकेषु स्त्रियोऽपल्यत्वादिति पाठः । स तु लेखकप्रमादमात्रमृलक इति ज्ञेयम् ।

रसत्यं तदेतद्वाचो वागिन्द्रियस्य प्रतिष्ठा स्थिरावस्थानम् । अनृतं तु वाचोक्तमिष पैरैनिराक्रियत इति न वाचः प्रतिष्ठा । तथा सति छोके सैत्ये भाषणे सर्वे प्रामाणि-कन्यवहारजातं प्रतिष्ठितं तस्मात्कारणात्सत्यमेव परमं साधनमित्येवं केचिदनुष्ठा-तारो वदन्ति ।

तत्राऽऽरुणेर्मुखविकासराहित्यलक्षणमपरितोषं दृष्ट्या द्वितीयं साधनमाह-

तपंसा देवा देवतामग्रं आयन्तपुसर्षयः सुवरन्वेविन्द्-न्तपंसा सपत्नान्त्रणुंदामारांतीस्तपंसि सर्वे प्रति-ष्ठितं तस्मात्तपंः परमं वदंन्ति—, इति ।

इदानीं स्वर्गे वर्तमाना अग्नीन्द्रादयो देवा अग्ने पूर्वजन्मन्यनृष्ठितेनाशनपरित्याग-रूपेण कृच्छ्रचान्द्रायणादितपसा देवतामायित्रशनींतनं देवतात्वं प्राप्ताः । तथा वसि-ष्ठादयो महर्षयः पूर्वानृष्ठितेन तपसा सुवरन्विवन्दन्स्वर्गछोकमनुक्रमेण छब्धवन्तः । तथा वयमपीदानीमभिचाररूपेण तपसा सपत्नाञ्श्वन्तरातीरस्मदीयद्रव्यछामिवरो-षिनः पुरुषानिप प्रणुद्दाम निराकुर्मः । अन्यद्पि सर्वे फल्जातं तपसि प्रतिष्ठितम् । तस्मादनशनरूपं तपः परमं मोक्षसाधनिमिति केचिद्वदन्ति ।

अत्रापि पूर्ववदपरितोषं दृष्टा तृतीयं साधनमाह--

देमेन दान्ताः किल्बिषंमवधून्वन्ति देमेन ब्रह्मचा-रिणः सुवंरगच्छन्दमो भृतानां दुराधर्षे देमे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माइमेः परमं वर्दन्ति—, इति ।

दान्ता बाह्येन्द्रियनियमयुक्ताः पुरुषास्तेन दमेन स्वकीयं पापं विनाशयन्ति । तथा नैष्ठिकब्रह्मचारिणो दमेन स्वर्गमगच्छन् । स च दमो भूतानां प्राणिनां दुराधर्ष-माधितुं सर्वतः सोदुं दुःशकः । तास्मिश्च दमे सर्वमपेक्षितं फलं मतिष्ठितम् । तस्मा-त्कारणाहमः परमं मुक्तिसाधनमिति केचिद्वदन्ति । अत्रै सर्वत्र पूर्वसाधने परितो-षराहित्यादुक्तरसाधनोक्तिर्द्रष्टव्या ।

चतुर्थं साधनमाह---

श्रमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति श्रमेन नाकं मुनयोऽन्वविन्दञ्च्छमें भुतानां दुराधर्ष छैमे

९ ख. सत्यभाषणोक्तं स<sup>°</sup>। २ झ. °र्मः । तस्मिस्तपिस सर्वमपेक्षितं फलं प्रति<sup>°</sup>। ३ ख. °त्र पूर्वत्र सा<sup>°</sup>। ४ ख. म. शमे ।

सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माच्छमंः परमं वदंन्ति-, इति।

शान्ता अन्तःकरणक्रोधादिरहिताः पुरुषास्तेन श्रमेन श्नितं मङ्गलं पुरुषार्थमाच-रन्ति । नारदाद्या मुनयः शमेन स्वर्गमलमन्त । अन्यत्पूर्ववत् ।

पश्चमं साधनमाह-

दानं युक्कानां वर्रूयं दक्षिणा स्रोके दातारं सर्वभूतान्युंपजी-वन्ति दानेनारातीरपानुदन्त दानेनं द्विषन्तो मित्रा भंत्रन्ति दाने सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं पंरमं वदन्ति—, इति।

गोहिरण्यादिदानं यज्ञानां संबन्धिनी दक्षिणा भवति, तस्माद्वरूयं श्रेष्ठम् । स्रोकेऽपि दातारं पुरुषं वेदशास्त्रविदो मृदाश्च सर्वेऽपि पुरुषा उपजीवन्ति । तथा योद्धणां भटानां धनदानेनारातीः शत्रूनपानुदन्त राजानो निराकृतवन्तः । ये तु प्रवला द्विषन्तस्तेऽपि दानेन तृष्टा मित्राणि भवन्ति । अन्यत्पूर्ववत् ।

षष्ठं साधनमाह-

धर्मी विश्वस्य जर्गतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपस्पन्ति धर्मेणं पापमंपनुदैति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्धमे परमं वदन्ति—, इति ।

तडागप्रपादिनिर्माणरूपो धर्मो विश्वस्य जगतः सर्वस्य प्राणिजातस्य प्रतिष्ठाऽऽ-श्रय इत्येतत्प्रसिद्धम् । तथा स्रोके धर्मिष्ठमतिशयेन धर्मे वर्तमानं पुरुषं प्रजाः सर्वा उपसर्पन्ति धर्मोधर्मनिर्णयार्थमुपगच्छन्ति । किंच प्रायश्चित्तरूपेण धर्मेण पापं विनाशयन्ति । अन्यत्पूर्ववत् ।

सप्तमं साधनमाह-

मुजनंनं वै पंतिष्ठा लोके साधु प्रजायांस्तन्तुं तन्त्रानः पितृणामनृणो भवति तदेव तस्याँ अनृणं तस्मात्मुजनंनं पर्मं वदंन्ति—, इति॥

प्रजननं पुत्रोत्पादनं यदस्ति तदेव गृहस्थानां प्रतिष्ठा पुत्रस्य गृहकृत्यनिर्वाहक-त्वात् । "सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा " इति श्रुतेः । किंच प्रजायाः पुत्रपौत्रादिरूपायास्तन्तुं परम्परां साधु तन्वानः शास्त्रीयमार्गो यथा मवति

९ ख. ग. मित्रा। २ ग. दिन्ति धे। ३ इ. पितूणां। ४ ग. तस्य। इ. तस्यानृं।

तथा विस्तारयन्वितृणां मृतानां पितृपितामहादीनामनृणो भवति तदीयमृणं पुत्रिणा प्रत्यिति भवति । यत्प्रजननं तदेव तस्य पुत्रिण ऋणापाकरणहेतुः । अन्यत्पूर्ववत् ।

अष्टमं साधनमाह---

अग्नयो वै त्रयीविद्या देवयानः पन्थां गाईपत्य ऋक्पृंथिवी रंथत्रमन्वाहार्यपर्वेनं यज्ञंरन्त-रिक्षं वामदेव्यमांहवनीयः साम सुवर्गो लोको बुहत्तसमादग्रीन्पर्मं वदन्ति—, इति ।

गाईपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीय इति येऽग्नयः सन्ति त एव त्रयीविद्या वेदत्रया-त्मका वेदत्रयोक्तर्कमसाधनत्वाद्वेदविहितत्वाच देवयानो यागद्वारेण देवत्वप्रापको मार्गश्च । किंच तेषामग्नीनां मध्ये गाईपत्योऽग्निर्त्तरवेदात्मकः पृथिवीलोकस्वरूपो रथंतरसामात्मकश्चेति प्रशस्यते । अन्वाहार्यपचनो दक्षिणाग्नियजुर्वेदान्तरिक्षलोकवाम-देव्यसामात्मकः । आहवनीयाग्निस्तु सामवेदस्वर्गलोकवृहत्सामात्मकः । अन्यत्पूर्ववत् ।

नवमं साधनमाह-

अग्निहोत्रः सायं पातर्ग्रहाणां निष्कृतिः स्विष्टः सुद्धतं यज्ञकतूनां प्रायणः सुवर्गस्यं लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं पर्मं वदन्ति—, इति ।

सायं प्रातश्चानुष्ठितमग्निहोत्रं गृहाणां निष्कृतिः क्रयसाधनं मूल्यम् , अग्निहोन् क्षाभावे क्षुधितोऽग्निग्हान्दहेत् । किंचािमहोत्रं स्वष्टं शोभनयागरूपं सुहुतं शोभनहोमरूपम् । देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्यागो यागः । तस्य द्रव्यस्यामौ प्रक्षेपो होमः । किंचै-तद्यक्रकृत्नां प्रायणं प्रारम्भः । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्भीस्यानि निरूद्धपशुचन्यः सौत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञाः । कृतुशब्दो यूपवत्सु सोमयागेषु रूदः । अग्निष्टामोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽसोयीमश्चेति सप्त सोमसंस्थाः कृतवः । तेषां सर्वेषां यज्ञकृत्नां प्रारम्भकमग्निहोत्रम् । अत एव स्वर्गस्य स्थातिः प्रकाशकम् । अन्यत्पूर्ववत् ।

दशमं साधनमाह---

यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवं गृता युक्केनासुरा-नपानुदन्त युक्केनं द्विषुन्तो मित्रा भवन्ति युक्के

९ म. इत. 'न्पितूणां। २ ख. म °चमो यं।३ म. इत. °र्रापौर्णे'।

# [प्रपा०१० अनु०६३] कृष्णयजुर्वेदीयं तैतिरीयारण्यकम् ।

सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मांच्यक्षं पर्मं वदंन्ति-, इति ।

यज्ञ उत्तमं साधनिमिति केचिदाहुः । यज्ञो हि देवानां प्रियः । ते हि देवाः पूर्वानुष्ठितेन यज्ञेन स्वर्गं प्राप्ताः । किंच यज्ञेनैव तदा तदा देवा असुरान्विनाशितवन्तः । किंच सर्वकामप्राप्तिसाधनेन ज्योतिष्टोमेन द्वेषशान्तिकामस्य पूर्वं द्वेषं कुर्वन्तोऽपि शत्रवो मित्रा [मित्राणि] भवन्ति । अन्यत्पूर्ववत् ।

एकादशं साधनमाह-

मानसं वे प्रांजापृत्यं पृवित्रं मानसेन मनसा साधु पंत्रयति मानसा ऋषयः प्रजा अंग्रजन्त मानसे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं प्रमं वदन्ति —, इति।

मनसा निष्पाद्यं मानसमुपासनं यद्दित तदेव माजापत्यं प्रजापतिपदप्राप्तिसाध-नम्, अत एव पवित्रं चित्तशुद्धिकारणम् । मानसेनोपासनेन युक्तं मनोऽन्तःकरणं यद्स्ति तेनैकाग्रेण मनसा साधु पदयति, अतीतानागतन्यवहितादिवस्तुजातं योगी सम्यक्साक्षात्करोति । एतच योगशास्त्रं पत्तञ्जलिना बहुधा प्रपश्चितम् । मानसा एकाग्रमनोयुक्ता विश्वामित्रादय ऋषयः स्वसंकल्पमात्रेण बह्वोः प्रजा अस्जन्त । अन्यत्पूर्ववत् ।

द्वादशं साधनमाह-

न्यास इत्यार्हुर्मनीषिणां ब्रह्माणम् —, इति ।

नैयास इत्युक्तो यो मोक्षहेतुः, तं ब्रह्माणं हिरण्यगर्भेरूपं मनीविणो बुद्धिमन्तो महर्षयः स्मृतिकर्तार आहुः । तथा च " संन्यासाद्धद्यणः स्थानम् " इति स्मर्यते । हिरण्यगर्भप्राप्तेरन्तरक्कसाधनत्वात्तद्भुवन्तम् ।

तमेव संन्यासं स्तोतुं तत्प्राप्यस्य हिरण्यगर्भस्य स्वरूपं प्रपञ्चयति —
ब्रह्मा विश्वः कतुमः स्वैयंभूः पुजापंतिः संवत्सर इति —, इति ।

यो **ब्रह्मा** हिरण्यगर्भः सोऽयं विश्वः सर्वजगदात्मकः । कतमोऽतिशयेन सुख-स्वरूपः । स्वयंभूकृत्पादकाभ्यां मातापितृभ्यां विना स्वयमेवोत्पन्नः । प्रजापितः प्रजानां पालकः । संवत्सरः कालात्मकः । इतिशब्दः प्रदर्शनार्थः । इत्यादिसर्व-स्वरूपत्वमुन्नेयमित्यर्थः ।

पुनरपि संन्यासस्तुतये हिरण्यगर्भावयवस्य संवत्सरस्य माहात्म्यं दर्शयति— संवत्सुरोऽसावांदित्यो य पुष आंदित्ये

९ स्त. झ. संन्यास । २ ग. स्वयंभुः । ३ ख. ग. °यंभुरु° ।

पुरुंषः स पंरमेष्ठी ब्रह्माऽऽत्मा--, इति।

योऽयं संवत्सरः काछ उक्तः सोऽसावादित्यस्वरूप एव । आदित्यगत्यम्याँसेन निष्पादितत्वात् । य एष तस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषः स एव परमेष्ठी हिरण्यगर्भ-रूपः, आदित्यमण्डलद्वारेण हिरण्यगर्भस्य प्राप्यत्वात् । स च परमेष्ठी ब्रह्म सर्वजग-त्कारणं वस्तु । तथैवाऽऽत्मा सर्वेषां प्रत्यगात्मभूतः ।

एवमादित्यादिद्वारा संवत्सरं प्रशस्य तमादित्यमण्डलद्वारेण सर्वन्यवहारहेतुतया प्रशंसति—

याभिरादित्यस्तपंति रिक्षिभिस्ताभिः पूर्जन्यां वर्षति पूर्जन्यं-नौषिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषिवनस्पतिभिरशं भवत्यश्रेन प्राणाः पाणैर्वस्तं बस्नेन तपस्तपंसा श्रद्धा श्रद्धयां मेथा मेथयां प्रनीषा पंनीषया पनो पनंसा शान्तिः शान्त्यां वित्तं वित्तेन स्मृति स्मृत्या स्नार् स्मारेण विद्वानं विद्वानंनाऽऽत्मानं वेदयति तस्पाद्शं दर्दन्तसर्वाण्येतानि ददात्यश्रात्माणा भवन्ति भूतानां प्राणैर्मनो पनंसश्च विद्वानं विद्वानांदानन्दो श्रंस योगिः —, इति।

अयमादित्यो याभिरुणस्वर्रूपामी रिझमिमस्तपित प्रभूतं संतापं करोति, ताभिस्तीन्नरिझमिमभूमिगतं जलमादाय पर्जन्यो भूत्वा वर्षति । तेन च पर्जन्येन वृष्टिजनकेन बीह्याद्या ओषधयोऽश्वत्थपनसाद्या वनस्पतयश्च प्रकर्षेणोत्पद्यन्ते । ओषधिमिर्वनस्पतिभिश्च भोज्यमक्तं संपद्यते । तेन चाक्तेन प्राणाः पोषिता भवन्ति । तेन चल्लेन कृच्छूचान्द्रायणादिरूपं तपः संपद्यते । तेन चल्लेम अद्धा जायते । तयां च अद्ध्यां पुरुषस्यैकाग्रवित्तस्य मेधा गुरूपदिष्टग्रन्थतद्येधार्रणशक्तिरुपजायते । तया च मेधया मनीषा तैन्वविषया बुद्धिरुत्पद्यते । तया च मनीषया मनो निरन्तरं तत्त्वविषयं मननमुपजायते । तेन च मनसा मननेर्न कामकोधादिदोषस्यावसरामावाच्छान्तिरुपजायते । तया च ज्ञान्त्या विक्षेपरिहतस्य चित्तं चेतनं तत्त्वविषयं प्रमाणजनितं ज्ञानमुपजायते । तेन च चित्तेन ज्ञानेन निद्रादिन्यवहार्व्यवधानेऽपि तत्त्व-विषयं स्मृति प्राप्नोति । तथा च निद्राद्यनन्तरभाविन्या स्मृत्या स्मारं निरन्तरं-विषयां स्मृति प्राप्नोति । तथा च निद्राद्यनन्तरभाविन्या स्मृत्या स्मारं निरन्तरं-

<sup>\*</sup> अभ्यास आवृत्तिः ।

९ इत. °दत्सर्वा'। २ ख. 'रूपर°। ३ ग. इत. संपाद्यते। ४ ख. 'या श्रु'। ५ ग. "या युक्तस्यै"। ६ ग. "रणाञ्च"। ७ इत. तत्विविदुषी। ८ ख. "न को'। ९ ख. "न्तरंस्म"।

स्मरणं प्राप्तोति । तेन च स्मारेण विज्ञानं विजातीयप्रत्ययव्यवधानराहित्येन विशिष्टं संततं ज्ञानं प्राप्तोति । तेन च विज्ञानेन संततेनाऽऽत्मानं वेद्यति परमात्मानं सर्वदाऽनुभवति । यस्मादन्नस्योक्तप्राणवलादिपरम्परया परमात्मानुभवहेतुत्वं तस्मा-दीद्दशम्भं द्द्रैन्पुरुषः सर्वाण्येतानि प्राणादीन्यात्मानुभवान्तानि वस्त्नि द्दाति । अन्नदानस्य सर्वदानस्त्रपत्वं विस्पष्टयितुमुक्तमेवार्थं पुनरप्यन्नात्माणा भवन्तीत्यादि-वाक्येन संक्षिप्योपन्यस्यते । प्राणादिपरम्परयोत्पन्नाद्विज्ञानाद्वानन्दः परमानन्द-रूपो भूत्वा ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाद्यं योनिर्जगत्कारणम् । यद्वा ब्रह्मणो वेदस्य योनिः कार्णं ताद्यपः स्वयं भवति ।

यथोक्तं संन्यासमेव स्तोतुं तेन संन्यासेन प्राप्ततत्त्वज्ञानं पुरुषं प्रशंसित— स वा एष पुरुषः पश्चधा पश्चात्मा येन सर्विमिदं पोतं पृथिवी चान्तिरिक्षं च घौश्च दिशंश्वावान्तरिद्वेशाश्च स वै सर्विमिदं जगत्स स भूतं र स भृष्यं जिक्कासकृत ऋंतजा रियष्टाः श्रद्धा सत्यो अमहंस्वान्तमसोपरिष्टात्—,इति ।

यः पुरुषः संन्यासपुरःसरं तत्त्वज्ञानं संपादयित स एवेष पुरुषः सर्वात्मकः सन्पञ्चधा पञ्चभिः प्रकारैः पञ्चात्मा पञ्चविधवस्तुस्वरूपो भवति । शब्दस्पशोदिकं गुणपञ्चकं पृथिव्यादिकं भूतपञ्चकं चक्षःश्रोत्रादिकं ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं वाक्पाण्यादिकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणापानादिकं वायुपञ्चकमेतावतां वस्तूनां स्वरूपभूत इत्यर्थः । यद्वा पञ्चभिरात्मभिर्युक्तः पञ्चधा वर्तते ।

तथा च पुराणेऽभिहितम्-

"भृतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चथा स्थितः" इति ॥

येन ब्रह्मस्वरूपेण पुरुषेण सर्विमिदं जगत्सूत्रे मणिगणा इव मोतं प्रकर्षेण स्यूतं व्याप्तिमित्यर्थः । तदेव सर्व पृथिवी चेत्यादिना प्रपश्चयते । स एव पृथिव्यादिवस्तु-व्यापी पुरुषः सर्विमिदं वर्तमानं जगत्, तत्त्वदृष्ट्याँ व्यतिरेकेणाभावात् । तथा भूतम-तीतं च जगत्स एव । भव्यं भविष्यद्वि जगत्स एव । ननु तत्त्ववित्पुरुषो मृद्वद्धः स्तपादादियुक्तदेहरूप एव दृश्यते, न तु सर्वजगत्स्वरूप इति चेत् । भैवम् । यतोऽयं जिज्ञासक्रूमो ि पासया वेदान्तविचारेण सर्वत्मकतया निश्चितो भवति । ऋतजा ऋतेन सत्येन प्रामःणिकेन ज्ञानेन सर्वात्मा जातः, जिज्ञासाकाले भ्रानित्ज्ञानरूपेषु पूर्व-

<sup>\*</sup> ग. पुस्तके महस्वांस्तमसो वरिष्ठादिति पाठः ।

१ इ. ब्दत्पुरे । २ इ. दिशश्च । ३ झ. ध्यातम्पति ।

पक्षेषु निराक्रतेषु प्रामाणिकेन सिद्धान्तज्ञानेन ताहराँ जातो भवति । स च रियष्ठा रियर्धनं गुरूपदेशस्तत्रैन तिष्ठति । न त्पदेशरहितानां प्रतीयत इत्यर्थः । ईदशस्तरूपन् विज्ञानस्य श्रद्धया रुम्यत्वादसौ श्रद्धारूपः । "श्रद्धानां छभते ज्ञानम्" इति स्मृतेः । सत्यमनाध्यं यद्भव्य तत्स्वरूपत्वादयं सत्यः । महस्त्रां स्तेनस्वान्स्वयंप्रकाश इत्यर्थः । अत एव तमसा संसारकारणेनाज्ञानेन नियुक्तत्वादुपरिष्टाद्वर्तते ।

इत्थं संन्यासपूर्वकज्ञानयुक्तं पुरुषं प्रशस्य ज्ञानफलं दर्शयति— ज्ञात्वां तमेवं मनंसा हृदा च भूयो

न मृत्युपुर्वयाहि विद्वानु —, इति ।

हे आरुणे त्वं तं परमात्मानं हृदा द्धत्पुण्डरीकिनियमितत्वाद्धदयरूपेण मनसैवं पूर्वोक्तसंन्यासरूपसाधनप्रकारेण ज्ञात्वा विद्वांस्तेन ज्ञानेन युक्तः सन्भूयः पुनर्मृत्युं नोपयाहि मा प्राप्नुहि । ज्ञानिनो वर्तमानदेहपाते सित जन्माभावात्पुनर्मृत्युर्नास्तीत्यर्थः।

बहुधा प्रशस्तं संन्यासमुपसंहरति---

तस्मांक्यासमेषां तपंसामतिरिक्तमाहुः-, इति॥

यस्मात्परमपुरुवार्थस्यान्तरङ्गं साधनं तस्मादेषां सत्यादीनां तपसां मध्ये संन्या-समितिरिक्तमत्युत्कृष्टं साधनं मनीविण आहुः ।

संन्यासाद्र्ध्वं प्रणवेनाऽऽत्मिन समाधिविधेयः । तस्मिन्समाधौ विद्यपरिहारार्थमादा-वन्तर्यामिणः सर्वकारणत्वेन स्तुतिं दशेयति—

> वसुर्ण्यो विभूरंसि माणे त्वमसि संधाता ब्रह्मं-न्त्वमसि विर्भृष्टत्तेजोदास्त्वमंस्येष्ठरंसि वर्चोदा-स्त्वमंसि सूर्यस्य सुम्नोदास्त्वमंसि चन्द्रमंस उप-यामगृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वा महसे—, इति ।

हे ब्रह्मजन्तर्यामिन्वसुरण्यो वसुनो वस्तुतत्त्वस्य रग्वो रणिता कथयिताऽस्मदनुप्रहा-र्थमृपदेष्टाऽसि । तथा विभूहिंरण्यगर्भविराडादिविविधरूपेणोत्पन्नोऽसि पाणे वायुरूपे जीवात्मनः संधाता संयोजयिता त्वपिस । विश्वं सरति प्राप्नोतीति विश्वंसत्सर्वजग-द्यापी त्वमिस । भूलोकवर्तिनोऽग्नेस्तेजोदाः प्रकाशप्रदस्त्वपिस । द्युलोकवर्तिनः

१ ख. 'नेने हैं। २ ग. 'शो भैं। ३ झ. ति। तदुपै। ४ झ. 'नां तथान प्रै। ५ ग. भुतेः। ६ ख.ग. काशत है। ७ झ. 'रीकेण नि। ८ झ. श्वसक्तेजों'। ९ ख. स्यिपिरै। १० झ. 'प्रेर्वचीं। ११ ख. जीवात्मिनः। १२ झ. श्वसूक्सर्वे।

सूर्यस्य वर्चोदाः प्रकाशप्रदस्त्वमसि । तथा चन्द्रमसो सुम्नोदाः प्रकाशरूपधन-प्रदस्त्वमसि । तथा यागेषु सोमरूपः सन्नुपयामेन पार्थिवेन मृन्मयदारुमयपात्रेण गृही-तोऽसि । उपयामशब्दस्य पृथिवीपरत्वं षष्ठकाण्डे मन्त्रव्याख्याने समाम्नातम्—"उप-यामगृहीतोऽसीत्याहेयं वा उपयामः" इति । उक्तप्रकारं सर्वकर्तारमन्तर्यामिणं त्वा महसे ब्रह्मणे चैतन्यज्योतिःस्वरूपब्रह्मतत्त्वामिव्यक्त्यर्थं भजामीति शेषः ।

अनेन प्रकारेणान्तर्यामिणं स्तुत्वा पारेहृतविद्यस्य संन्यासिनः समाधि विधत्ते — ओमित्यात्मानं युङ्जीत —, इति ।

त्रिमौत्रं प्रणवमुचारयन्सर्ववेदान्तेषु निर्णीतं परमात्मानं र्खेरूपत्वेन चित्ते समा-दथ्यात्।

समाधिसाधनमोंकारं प्रशंसति-

एतद्वै मंहोपनिषदं देवानां गुत्रम्-, इति ।

यत्प्रणवस्वरूपमस्त्येतदेव महोपनिषदं महत्यो बह्व्य उपनिषदः प्रतिपादिका यस्य परमात्मवाचकस्य प्रणवरूपस्य तन्महोपनिषदम् । अकारान्तत्वं छान्दसम् । " सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् " इति प्रणवस्य सर्वोपनिष-स्प्रतिपाद्यत्वं कठवछीषु श्रुतम् । तच्च प्रणवरूपं निर्गुणतत्त्वप्रतिपादकं देवानाभिन्द्रा-दीनां गुद्धं गोप्यम् । ते हि शमदमाद्यधिकारसंपत्तिरहिताय प्रणवं नोपदिशन्ति ।

यथोक्तप्रणवसमाधिजनितस्य तत्त्ववेदनस्य फलं दर्शयति ---

य पूर्व वेदं ब्रह्मणी महिमानेमा-मोति तस्मोद्रह्मणी महिमानेम्—, इति ।

यः पुमान्संन्यासाद्ध्वं प्रणवेन ब्रह्मतत्त्वसमाधि कुर्वश्वे वेदान्तमहावाकयोक्तप्रकारण बेद ब्रह्मतत्त्वं जानाति, असौ ज्ञानी स्वस्मिन्नविद्याकि एतं जीवत्वापादकं परिच्छे-दमपहाय देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यस्य ब्रह्मणो महिमानं महत्त्वमाप्नोति । तत्त्ववे-दनेन जीवत्व्यभो निवर्तते ब्रह्मत्वस्वभाव आविभवति ततो जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थः । तस्य जीवन्मुक्तस्य प्रारच्धभोगक्षयेण देहपाते सति तस्मात्क्रस्नाविद्यानिवर्तकाद्वेदना-दिव्यातत्कार्यवासनालेशरहितस्य मुख्यस्य ब्रह्मणो महिमानं प्राप्नोति । विदेहमुक्ति-भवतीत्यर्थः ।

९ ख. °न मृन्मयेन मृं।२ ख. °णंच स्तुं।३ ख. °मात्रप्रं।४ ग. झ. चिद्रूपत्वेन। ५ इ. °त्। शमादिसाँ।६ ग. °त्वकृतभ्रं।७ ख. ग. °र्यतद्वासं।

संन्यासपुरःसरां तत्त्वविद्यामुपसंहरति—-इत्युपनिषत्, इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दश्चमप्रपाठके नारायणोप-निषदि त्रिषष्टितमोऽनुत्राकः ॥ ६३ ॥

इत्येवमतीतेन प्रन्थेन प्रोक्ता येयं विद्या सेयमुपनिषद्रहस्यविद्या ।

अथ मीमांसा । तत्रै संन्यासरूपस्य चतुर्थाश्रमस्य सद्भावस्तृतीयाध्यायस्य चतु-र्थपादे चिन्तितः---

> "नास्त्यूर्ध्वरेताः किंवाऽस्ति नास्त्यसावविधानतः । वीरघोतो विधेः क्रृप्तावन्यपङ्ग्वादिगा स्मृतिः ॥ अस्त्यपूर्वविधेः क्रृप्तेवीरहाऽनिष्नको गृही । अन्यादेः पृथगुक्तत्वात्स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥

पूर्वाधिकरणे स्वतन्त्रमात्मविज्ञानं कर्मनैरपेक्ष्येण पुरुषार्थसाधनमित्युक्तम् । तस्य चाऽऽत्मज्ञानस्योध्वरेतःस्वाश्रमेषु सुलभत्वादाश्रमसद्भावश्चिन्त्यते । तत्र नास्त्यूर्ध्वरेता इति प्राप्तम् । कुतः विध्यभावात् । त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीय इत्यत्र यज्ञाद्युपलक्षितगाईस्थ्यस्य तपःशब्दल-क्षितवानप्रस्थत्वस्थ नैष्ठिकब्रह्मचर्यस्य च परामर्शमात्रं गम्यते, न तु विधिरुपछम्यते । न चापूर्वार्थत्वेन विधिः करुपयितुं शक्यः। "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते" इत्यम्युद्धासनलक्षणस्य गार्हस्थ्यपरित्यागस्य निन्दितत्वात् । चत्वार आश्रमा इति स्मृतिस्तु गार्हस्थ्यकर्मानधिकृतान्धपङ्ग्वादिविषया भविष्यति । न ह्यन्धस्याऽऽज्यावे-क्षणत्वोपेते कर्मण्यधिकारोऽस्ति । नापि पङ्गोविष्णुक्रमणाद्युपेते कर्मण्यधिकारः । तस्माचक्षुरादिपाटवयुक्तस्याऽऽत्मज्ञानोपयुक्त ऊर्ध्वरेता आश्रमो नास्तीति प्राप्ते बृमः । अस्त्यूर्ध्वरेता आश्रमः । विध्यश्रवणेऽप्यपूर्वार्थत्वेन कल्पयितुं शक्यत्वात् । न च वीरधातदोषः । उत्सन्नाग्निकगृहिविषयत्वाद्वीरहत्यायाः । यत्त्वन्धादिविषयत्वं स्मृतेरुक्तं तदसत्। "अथ पुनरत्रती वौ त्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सत्नाग्निरनिप्नको वा यदहरेव विरजेत्तद्हरेव प्रवजेत्" इति विरक्तानां गार्हस्थ्यानधिकृतानां पृथक्सं-न्यासविधानात् । न च चक्षुरादिपाटववतामाश्रमान्तरविध्यभावः । जाबास्रश्चतौ प्रत्यक्षविष्युपलम्भात् "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद्रहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत् " इति । तस्मादस्त्याश्रमान्तरम्"।

१ ग. "त्र न्या"। २ ग. झ. "घातौ वि" । ३ ग. झ. 'त्र्रावि'। ४ ग. झ. "न क°। ५ ख. 'ति। तर्क्याज्या"। ६ ख. "रो नास्ति। ७ ग. झ. 'घातादिदो"। ८ ग, 'मिवि'। झ. 'मिहोत्रवि'। ९ झ. वा ह्या"।

## तत्रेवान्यचिन्तितम्---

"छोककाम्याश्रमी ब्रह्मनिष्ठामहीत वा नवा ! यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमहीत्यवारणात् ॥ अनन्यिचित्तता ब्रह्मनिष्ठाऽसी कर्मठे कथम् । कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामहीति नेतरः "॥

त्रयो धर्मस्कन्धा इत्यत्राऽऽश्रमानिधक्तत्य सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीत्याश्रमानुहायिनां पुण्यलोकफलमिधाय ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेतीति मोक्षसाधनत्वेन ब्रह्मनिष्ठाः
प्रतिपाद्यते । सेयं ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोककामिन आश्रमिणोऽपि संभाव्यते । आश्रमकर्माण्यनुष्ठाय यथावकाशं ब्रह्मनिष्ठायाः कर्तुं शक्यत्वात् । निहं लोककामी ब्रह्म न
नानीयादिति निषेधोऽस्ति । तस्मादस्ति सर्वस्याप्याश्रमिणो ब्रह्मनिष्ठेति प्राप्ते ब्रूमः ।
ब्रह्मनिष्ठा नाम सर्वव्यापारपरित्यागे सत्यनन्यचित्ततया ब्रह्मणि परिसमाप्तिः । न
नासौ कर्मकृरे संभवति । कर्मानुष्ठानत्यागयोः परस्परविरोधात् । तस्मात्कर्मत्यागिन
एव ब्रह्मनिष्ठति स्थितम् । अस्मिलर्थे श्रुतिस्मृतिवाक्यानि संक्षिप्य प्रदर्शन्ते—

"त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम् । त्यज्ञतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्परं पदम् ॥ मुक्तेश्च विस्यतो देवा मोहेनापिदधुर्नरात् । ततस्ते कर्मसूद्यक्ताः प्रवर्तन्तेऽविचक्षणाः ॥ अतः संन्यस्य सर्वाणि कर्माण्यात्माववाधतः । हत्वाऽविद्यां धियेवेयात्तद्विष्णोः परमं पदम्" ॥

#### इति भाछविशाखायामामनन्ति ।

" सिशिखं वपनं कृत्वा विहः सूत्रं त्यजेद्बुयः । यदशरं परं बद्ध तत्सूत्रमिति धारयेत् । ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ अमेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः " [ब्रह्मोप०]

## इत्याथर्वणिका आमनन्ति ।

" कुर्टुम्बपुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गृदश्चरेन्मुनिः" ॥ इति बाष्कलञ्जांखायामामनन्ति । \*सशिखान्केशान्तिराकृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्मु जुहुयात् ।

" त्रिदण्डं कुण्डिकां शिक्यं त्रिविष्टव्धमुपानहों । शीतोपवातिनीं कन्थां कौपीनस्य तु च्छादनम् ॥ पवित्रं स्नानशार्टों च उत्तरासङ्गमेव च । यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः '' ॥

इति संन्यासोपनिषद्यधीयते । "अथ परित्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचि-रद्रोही मैक्षाणो ब्रह्ममृयाय भवति " इति जाबाला आमनन्ति । "अथ परित्राडेक-शाटीपरिवृतो मुण्डोदरपाच्यरण्यनित्यो भिक्षाधी प्रामं प्रविशेदासायं प्रदक्षिणेनावि-चिकित्स-सार्ववर्णिकं मैक्षचरणमभिश्राँस्तपिततवर्जमयज्ञोपविति शौचनिष्ठः काममेकं वैणवं दण्डमाददीत " इति मैत्रार्यणशाखायामभिहितम् । "कन्थाकौपीनोत्तरासङ्गा-दिनां त्यागिनो यथाजातरूपघरा निर्प्रनथा निष्परिग्रहाः " इति संवर्तश्रुतिः । "गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा लोकिकाश्रीनुदराश्री समारोपयेद्रायत्री च स्ववाचाऽग्री समारोपयेद्रायत्री च स्ववाचाऽग्री समारोपयेद्रपविति मूनौ वाऽप्सु वा विस्रुनेत् " इत्यादिरारुणिश्रुतिः ॥

" यथोक्तान्यिष कमीण परिहाप्य द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासेन यत्नवान् ॥ एतद्विजन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ यदा तु विदितं तेतस्यात्परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदण्डं संगृह्म उपवीतं शिखां त्यजेत्" ॥

इत्यादयः स्मृतय उदाहार्याः ।

इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके नारायणीयापरनामधेययुक्तायां याज्ञिक्यामुप-निषदि त्रिषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६२ ॥

एततादि जुहुयादिखन्तं संन्यासोपनिपदि नोपलभ्यते । अनन्तरोक्तं श्लोकद्वयं तु किचिन्
 द्विमानुपूर्विकं वर्तते ।

१ ग. झ. 'शास्त्रीया आम"। २ झ. 'त्रिकृत्य वि"। ३ ग. झ. 'पीलाच्छादनं तया। प"। ४ ग. झ. 'टीश्च उ"। ५ ख. 'ति वटा अधी"। ६ ख. 'रिती। ७ ख. ग. 'शस्तं प"। ८ झ. 'यणीशा" ९ ख. 'भिधीयते। का। १० ख. इ. 'दिवीरणी श्रु"। १९ ग. झ. तस्तं पर।

# अथ चतुःषष्टितमोऽनुवाकः ।

संन्यासस्यैव ब्रह्मज्ञानं प्रत्यन्तरङ्गसाधनत्वाज्ञिज्ञासोः संन्यास एव युक्तो न तु कर्मानुष्ठानित्युक्तम् । तर्हि निष्पन्ने तत्त्वसाक्षात्कारे कर्माण्यनुष्ठीयन्तानित्येतां राङ्कां निवारियतुमत्र तत्त्वज्ञानिन्यवहाराणां होकिकानां सर्वेषां यागरूपत्वमुच्यते । न हि यागस्य यागाधिकारराङ्काऽस्ति । अतोऽस्मिन्ननुवाके पूर्वभागेन(ण) योगिनोऽत्रयवा यज्ञाङ्गद्वय्दवेनाऽऽम्नायन्ते—

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीः रिमध्ममुरो वेदिर्लोमानि वहिर्वेदः शिखा हर्दयं युपः काम आज्यं मन्युः प्रमुस्तपोऽभिर्दमः शमयिता दक्षिणा वाग्घोतां माण उद्गाता चक्षंरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा शोत्रमग्रीत्, इति।

तस्य पूर्वोक्तस्य संन्यासिन एवं विदुषः पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्मणो महत्त्वं साक्षात्कृतवतो जीवन्मृक्तस्य संबन्धी यो यज्ञोऽस्ति तस्य यज्ञस्य देहेन्द्रियादिसाक्षी य
आत्मा स एव यजमानसदृशः, तस्य स्वामित्वात् । या तु तदन्तःकरणे श्रद्धास्त्रा चित्तवृत्तिः सा पत्नी । यच शरीरं तिद्धमम् । एवमुरआद्यवयवानां वेद्यादिस्त्रत्वोपचारो योजनीयैः । यस्तु दमाच्यः शमयिता सर्वेन्द्रियोपशमकारी चित्तवृत्तिविशोषः, तस्य दक्षिणारूपत्वमुन्नेयम् । वागादीनां होत्राचृत्विस्रूपत्वमुन्नेयम् ।

अथास्यानुवाकस्य द्वितीयभागेन योगिव्यवहारस्य ज्योतिष्टोमावयविकयारूपत्वं दर्शयति—

यावद्धियंते सा दीक्षा यदश्वांति तद्धविर्यात्पविति तदस्य सोमपानं यद्गमते तदुंपसदो यत्संचरत्युपविश्वत्युत्तिष्ठंते च स प्रवर्ग्या यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुति-र्यदस्य विद्वानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरंति तत्सिमिधं यत्मातर्मध्यंदिन सायं च तानि सर्वनानि, इति ।

यावन्तं कालं भोजनमकृत्वा भ्रियते विदुपा धार्यते सा धृतिदीक्षाख्यसंस्काररूपा । एवं भोजनादी हविरादिरूपत्वमुन्नेयम् ।

१ ग. इ. भूत्तरत्राप्यवै । २ ग. ैयः । इसस्तु दमाख्यस्तु द्य**ै। इ. ैयः । दसस्तु द्य**े । ३ ग. सः वृत्तिर्दी<sup>°</sup> ।

अथास्यानुवाकस्य तृतीयभागेन जीवन्मुक्तस्य संबन्धिनां कालविद्योषाणां नानाविध-यागरूपत्वमाह---

ये अंहोरात्रे ते दंशिपूर्णमासौ येंऽर्धमासाश्च मासाश्च ते चांतुर्माः स्यानि य ऋतवस्ते पंशुबन्धा ये संवत्सराश्चं परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा षुतत्सत्रं यन्मरंणं तदंवभृथः, इति ।

संवत्सराश्च परिवत्सराश्चेति चकाराभ्यामिदावत्सरानुवत्सरेद्वत्सराः समुचीयन्ते । प्रभवादिषु षष्टिसंवत्सरेष्वेकैकं पञ्चकं युगशब्दाभिधेयं तस्मिश्च युगे पञ्चापि कमेण संवत्सरपरिवत्सरेदावत्सरानुवत्सरेद्वत्सरसंज्ञका द्रष्टव्याः ।

तथाच कालनिर्णये संग्रहकारेणोदाइतम्-

"चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे । संपरीदान्विदित्येतच्छव्दपूर्वास्तु वत्सराः" इति ॥

अहर्गणा द्विरात्रत्रिरात्रादयः । सर्ववेदसं सर्वस्वदक्षिणाकम् । अत्रैतच्छव्देन प्रकृताहोरात्रादिपरिवत्सरान्तसर्वकालसमष्टग्रुपलक्षितं योगिन आयुर्विवक्ष्यते । यदायुस्त-त्सर्वस्वदक्षिणोपेतं सत्रमित्यर्थः ।

अस्यानुवाकस्य चतुर्थभागेन सर्वयज्ञात्मकं योगिन उपासीनस्ये ऋममुक्तिलक्षणं फलमाह—

> ष्तदे जंरामर्यमिश्रहोत्र स्त्रं य एवं विद्वानुंद्रग-यंने प्रमीयंते देवानांमेव मंहिमानं गृत्वाऽऽदि-त्यस्य सायुंज्यं गच्छत्यथ् यो देक्षिणे प्रमीयंते पितृणामेव मंहिमानं गृत्वा चन्द्रमंसः सायुंज्यं गच्छत्येतौ व सूर्याचन्द्रमसोर्मिहिमानी ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्मांह्रह्मणो महिमानमामोति तस्मांह्रह्मणो महिमानमित्युप्निषत् , इति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयारण्यके दशमप्रपाठके नारायणोपनिषदि चतुःषष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६४ ॥

जैरामरणावधिकं यद्योगिचरितमस्ति तदेतद्वेदोक्ताग्निहोत्रादिसंवत्सरसत्रान्तकर्मस्व-

<sup>🤊</sup> ख. ग. °र्बद ै। २ ग. 'स्य कर्ममुं। ३ ग. झ. °युज्य ५ सल्लेकतामःप्रोत्ये°। ४ ग. जननम°)

रूपित्येवं यः पुमान्विद्वानुपासीन उत्तरायणे म्रियते, स उपासको देवानामिन्द्रादीनां महिमानमैश्वर्यं प्राप्य तद्ध्वमादित्यस्य सायुज्यं सहवासं तादात्म्यं वा भावनातार्त्तम्येन प्राप्नोति । अथ पूर्वोक्तवैलक्षण्येन य उपासको दक्षिणायने म्नियते स उपासकः पितृणामग्निष्वात्तादिनामैश्वर्यं प्राप्य चन्द्रमसः सायुज्यं पूर्ववत्प्राप्नोति । य एवन्मेतौ सूर्याचन्द्रमसोमिहिमानावनुभवन्त्राह्मणस्त(णः स त)त्र सगुण्वह्मरूपं हिरण्यगर्भेताक्षात्त्रक्षं विद्वांस्तल्लोकवासिनामुपदेशिनामुपासीनोऽभिजयति हिरण्यग्भेताक्षात्कारक्षपं प्राप्नोति । तस्मात्साक्षाकारात्त्रलेकवासिदेहपाताद्धं हिरण्यगर्भेत्रलेका गत्वा तत्र ब्रह्मणो हिरण्यगर्भेस्य महिमानमैश्वर्यं प्राप्नोति । तत्रोत्पन्नब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारस्तस्मा-ज्ञानाद्व्रह्मलेकविनाशाद्धं सत्यज्ञानादिलक्षणस्य ब्रह्मणो महिमानं महत्त्वं च प्राप्नोति । इत्युपनिषदितिवाक्येन यथोक्तैविद्यायास्तत्प्रतिपादक्ष्यन्यस्य चोपसंहारः कियते ।

अथ मीमांसाँ । तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्—

"पुंविद्येका विभिन्ना वा तैतिरीयकताण्डिनोः ।

मरणावभृथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥

बहूनां रूपभेदेन किंचित्साम्यस्य बाधनात् ।

न विद्येक्यं तैतिरीये ब्रह्मविद्याप्रशंसनात् ॥

अस्ति तैत्तिरीये पुरुषविद्या—"तस्यैवं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः" इति । तथा ताण्डिनां शाखायामपि श्रूयते—"पुरुषो वाव यज्ञः" इति । सेयमेकैव पुरुष-विद्या । यन्मरणं तदवश्यो मरणमेवावश्य इत्युमयत्र समानधर्मश्रवणात्प्रातःस-वनादीनां च समानत्वादिति प्राप्ते त्रूमः । वेद्यस्वरूपस्य भूयान्भेद उपलभ्यते । तथाहि—विदुषो यो यज्ञस्त्य यज्ञस्याऽऽत्मिति तैत्तिरीयके व्यधिकरणे षष्ठ्यौ । अन्यथाऽऽत्मा यज्ञमान इति व्याघातात् । विद्वानेव यज्ञः स एव यज्ञमान इति कथं न व्याहन्येत । ताण्डिनां तु पुरुषयज्ञयोः सामानाधिकरण्यं श्रुतमित्येको रूपभेदः । आत्मयज्ञमानादिकं च सर्व[म]त्र श्रुतं ताण्डिशाखायां नोपल्यम्यते । यत्तु ताण्डिना-मुपल्यस्यते त्रेषा विभक्तस्याऽऽयुषः सवनत्रयत्वमित्यादि न तार्किचिद्षि तैत्तिरीयके पद्यामः । अतो मरणावभृथत्वाद्यल्पसाम्यवाधाद्विद्ययोभैदं उचितः। अपि च न तैत्ति-रीयाणामुपासनिदं किं तर्हि ब्रह्मविद्याप्रदामा । तस्यैवं विदुष इति ब्रह्मविद्योऽनुकै-

१ ग. झ. °पासकानिमें । २ ख. झ. 'लोके ग'। ३ झ. 'क्तब्रक्कावि'। ४ ग झ. °सायां हैं । ५ ग. झ. °म्—-'' इयं विद्येका भिं। ६ ग. झ. °देऽपि किं। ७ ख. झ. <sup>\*</sup>ण्डिशा'। ८ ङ. °ति । एवमे'। ९ ख. ग. भूयानभें । १० झ. °द एवोचि'। ११ ख. 'नुस्कर्ष'। झ. 'नुक्रमणा'।

र्षणात् । तस्मात्र विधैनयशङ्कायामप्यवकाशोऽस्ति" । क्रममुक्तिस्त(स्त्व)स्मिन्ननुवाके तत्त्वज्ञानिसेवानिमित्ताऽभिहितेत्यशेषमितमङ्गलम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यारण्यकभाष्ये दशमप्रपाठके चतुःपष्टितमोऽनुवाकः ॥ ६४ ॥

सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वींर्यं करवा-वहै । तेजस्वि नावधींतमस्तु मा विद्विषावैहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

होरं: ॐ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके दशमः प्रपा-ठकः समाप्तः ॥ १० ॥

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् ॥ पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विचातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकश्रीवीरबुक्कणभूषालसाम्राज्यघुरं-धरेण श्रीमत्सायणाचार्थेण विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजु-वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्ये दशमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ १० ॥

समाप्तिनदं ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकभाष्यम् ।